होमात्मक

# सन्तानियोपानानुष्तिः

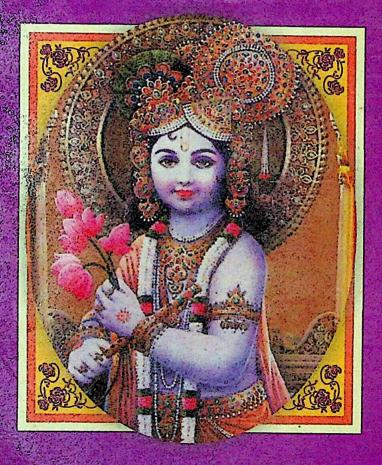

पं. अशोक कुमार गौड 'वेदाचार्य'







॥ श्रीः॥ विद्याभवन प्राच्यविद्या ग्रन्थमाला 185

# होमात्मक

# सन्तानगोपालानुष्ठानविधिः

(होमात्मक सन्तानगोपालानुष्ठान की सम्पूर्ण विधियों का समावेश) 'अशोकेन्दु' हिन्दी टीका से विभूषित

व्याख्याकार पं० अशोक कुमार गौड वेदाचार्य अध्यक्ष—भारतीय कर्मकाण्ड मण्डल, वाराणसी

TO STATE BAS



चौखम्बा विद्याभवन

#### प्रकाशक चौखम्बा विद्याभवन

(भारतीय संस्कृति एवं साहित्य के प्रकाशक तथा वितरक) चौक (बैंक ऑफ बड़ौदा भवन के पीछे) पो. बा. नं. 1069, वाराणसी - 221 001 . दूरभाष-2420404 Email - cvbhawan@yahoo.co.in

> सर्वाधिकार प्रकाशकाधीन प्रथम संस्करण 2007 मूल्य : 150/= रुपए

#### अन्य प्राप्तिस्थान :

### चौखम्बा संस्कृत प्रतिष्ठान चौखम्बा पब्लिशिंग हाउस

38 यू. ए. बंगलो रोड, जवाहर नगर 4697/2,21-ए.अंसारी रोड पो. बा. नं. 2113, दिल्ली - 110 007 दूरभाष-23856391

दरियागंज, नई दिल्ली दूरभाष :32996391

# चौखम्बा सुरभारती प्रकाशन

के. 37/117, गोपालमन्दिर लेन · पो० बा० नं० ११२९, वाराणसी-221 001 दूरभाष-2335263

# समर्पित



मेरे पूज्यनीय गुरुवर श्री पंo द्वारका प्रसाद शर्मा, ज्योतिषाचार्य को यह कृति सादर समर्पित

श्रीद्वारकाप्रसादाय गुरवे हि दयालवे। श्रीगोपालस्यार्पितोयं सन्तानामुष्ठितो विधि:॥ भावत्क एव-अशोक कुमार गौडः

#### प्रस्तावना

प्रारब्धवश दम्पत्ति को सन्तान की प्राप्ति नहीं होती है। 'सन्तानतन्तुं मा व्यवच्छेत्सी:'इस तैतिरीयोयनिषद् के कथन से गृहस्थ के लिए सन्तान की प्राप्ति करना वेद का आदेश है। सन्तान की उत्पत्ति हृदय से होती है, प्रेम से होती है। अतः 'आत्मा वै जायते पुत्रः' यंह शास्त्रवचन सम्मत होता है। सन्तान के प्रति जो ममता जीव को होती है, वह अद्भुत है। अतः एक तरफ वेद का आदेश है, तो दूसरी तरफ सन्तान उत्पत्ति के विषय में परम्परा एवं समाज द्वारा प्राप्त व्यवहार से मनुष्य के हृदय में सन्तान की लालसा दृढ़तर बलवती होती है। सम्भवत: शास्त्रं का आदेश ही व्यवहार का रूप ले लिया है। अतः मनुष्य सन्तान के लिए उत्कण्ठित रहता है, 'पुन्नाम नरकात् त्रायते इति पुत्रः' इस व्युत्पति एवं शास्त्र का अनुमोदन इसका मुख्य सहायक है। 'अपुत्रस्य गति नास्ति' एवं बाँझ की संज्ञा भी लोक में कम कष्टदायक नहीं है। 'गृहस्थ: सरसो लोके पुत्रपौत्र समन्वितः'। सन्तान के लिए शास्त्रों में विभिन्न प्रकार के उपाय बताये गये हैं। वस्तुत: शारीरिक सन्तानोत्पत्ति की क्षमता की कमी से भी सन्तान नहीं होती है, ऐसी स्थिति में लोग चिकित्सक की शरण में जाते हैं। जब चिकित्सक के प्रयास से भी दम्पत्ति को सन्तान की प्राप्ति नहीं हो पाती है, तो लोग साधु, सन्त, महात्मा, पण्डित एवं शास्त्र तथा ओझा की शरण में जाते हैं। यदि ग्रहादि प्रतिबन्धक हो तो उसके अनुसार पण्डित लोग अनुष्ठान कराते हैं। सामान्यतया लोग हरिवंशपुराण श्रवण, पुत्रेष्टि यज्ञ एवं सन्तानगोपाल का जपात्मक अनुष्ठान कराते हैं, किन्तु मैंने इस 'श्रीसन्तानगोपालानुष्ठानविधिः' में हवन के क्रम को ही प्राथमिकता देकर इस पुस्तक का निर्माण किया है। इनका अनुष्ठान करने से नि:सन्देह पुत्र की प्राप्ति होगी।

श्रीकृष्ण का ही बालरूप श्रीसन्तानगोपालजी का है। उनके नेत्र बड़े चंचल हैं, किङ्किणी, वलय, हार और नूपुर आदि आभूषण उनके विभिन्न अंगों की शोभा बढ़ा रहे हैं। उनका मुख चन्द्रमा से भी अधिक मनोहर है और उनकी अङ्गकान्ति स्निग्ध

मेघों की श्याम मनोहर छवि को छीन लेती है।

मुझे आशा ही नहीं, अपितु पूर्ण विश्वास है कि मेरी यह पुस्तक अपने उद्देश्य में नि:सन्देह सफल होगी।

भारतीय कर्मकाण्ड मण्डल, मठमठपाठ विद्याधर गौड लेन, डी० ७/१४, सकरकन्द ग्ली, वाराणसी दूरभाष : ६५३४९८६

भवदीय : अशोक कुमार गौड

# विषयप्रवेश:

PUBL.

| विषय                            | पृष्ठ सं. | विषयं                                  | पृष्ठ,सं. |
|---------------------------------|-----------|----------------------------------------|-----------|
| प्रायश्चित्तम्                  | 101.08    | मण्डपपूजनम्                            | 909       |
| दशदानानि                        | २१        | तोरणपूजनम्                             | 928       |
| मंगलस्नानम्                     | २५        | मण्डपद्वारपूजनम्                       | 932       |
| जलयात्रा े अवस्थित              | २७        | सर्वतोभद्रदेवतास्थापनं पूजनं च         | 186       |
| श्रीसन्तानगोपालानुष्ठानप्रारम्भ |           | कलशस्थापनम्                            | 9 ६ २     |
| प्रयोगारम्भः                    | 39        | वरुणपूजनम्                             | 9 6 2     |
| शान्तिपाठः                      | 32        | गोपालयन्त्रनिर्माणम्                   | 9 8 4     |
| संकल्पः                         | 30        | न्यासाः                                | 9         |
| गणपतिपूजनम्                     | 36        | श्रीसन्तानगोपालपीठपूजनम्               | 9 8 0     |
| कलशस्थापनपूजनम्                 | ४६        | अग्न्युत्तारणम्                        | १६८       |
| पुण्याहवाचनम्                   | 49        | प्राणप्रतिष्ठा .                       | 9 ६ ९     |
| अभिषेक:                         | 49        | श्रीसन्तानगोपालपूजनम्                  | 903       |
| मातृकापूजनम्                    | ६१        | अग्निस्थापनम्                          | 924       |
| वसोर्द्धारापूजनम्               | 69        | नवग्रहादिस्थापनम्                      | 983       |
| आयुष्यमन्त्रजपः                 | 68        | ग्रहपूजनम्                             | २०१       |
| नान्दीश्राद्धम्                 | ७६        | असङ्ख्यात-रुद्रकलशस्थापनं-             |           |
| एकतन्त्रेणवरणसंकल्पः            | ८०        | पूजनं च                                | २०३       |
| मण्डपप्रदक्षिणामन्त्राः         | 60        | असङ्ख्यातरुद्रपूजनम्                   | २०४       |
| मधुपर्कम्                       | 63        | चतु:षष्टियोगिनीस्थापनम्                | २०६       |
| ब्राह्मण–प्रार्थनाः             | 64        | श्रीसन्तानगोपालानुष्ठाने चतुर्वेदोक्त- |           |
| मण्डपप्रवेशः                    | ८६        | मन्त्रैर्द्वारा योगिनीस्थापनम्         | २१६       |
| दिग्रक्षणम्                     | 90        | योगिनीपूजनम्                           | २५०       |
| पश्चगव्यनिर्माणमन्त्राः         | 90        | क्षेत्रपालस्थापनम्                     | 248       |
| मण्डपप्रोक्षणमन्त्राः           | 99        | क्षेत्रपालपूजनम्                       | २६१       |
| मण्डपाङ्गवास्तुपूजनम्           | ९१        | कुशकण्डिकाकरणम्                        | २६५       |

| विषय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | पृष्ठ सं. | विषय                                            | पृष्ठ सं.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| वराहुतिः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | . 240     | प्रधानपीठादिदानसंकल्पः                          | 326                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| आवाहितदेवतानां हवनम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | २६७       | अथाभिषेक:                                       | 328                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| प्रधानहोमः (श्रीसन्तानगोपाल-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | (ESUI)    | घृतछायापात्रदानम्                               | 332                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| मन्त्रहवनम्)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | २७३       | क्षमापनम्                                       | 332                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| श्रीसन्तानगोपालसहस्त्रनामावल्याः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           | विसर्जनम्                                       | 333                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| हवनविधिः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | २७३       | कर्तृरक्षाबन्धनमन्त्रः                          | 338                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| चतुःषष्टियोगिनीहोमः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 290       | कर्तृपत्नीरक्षाबन्धनमन्त्रः                     | 338                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| क्षेत्रपालहोमः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | २९८       | कर्त्रेआशीर्वादमन्त्राः                         | 338                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| सर्वतोभद्रदेवताहवनम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 308       | कर्तृपत्न्या आशीर्वादमन्त्राः                   | 338                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| अग्निपूजनम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 399       | परिशिष्टो भागः                                  | Page.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| स्वष्टकृद्धवनश्च                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 399       | श्रीसन्तानगोपालस्तोत्रम्<br>श्रीगोपालाक्षयकवचम् | 33E<br>349                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| नवाहुतिः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           | गर्गकृतं श्रीकृष्णस्तोत्रम्                     | 348                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| बलय:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 397       | कालियकृतं श्रीकृष्णस्तवनम्                      | 346                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| A Part of the Control | 393       | श्रीगोपालसहस्रनामस्तोत्रम्                      | 3 6 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| क्षेत्रपालबलिदानम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 398       | श्रीसन्तानगोपालसहस्रनामावल्य                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| पूर्णाहुतिः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 396       | जपविधिः                                         | 369                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| वसोर्धाराहवनम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ३२०       | श्रीसन्तानगोपालानुष्ठाने चतुर्वेदे              | The second secon |
| अथाग्नेः प्रदक्षिणम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ३२२       | मन्त्रैर्द्वारा प्रधानवेदीस्थापन                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| हवनीयकुण्डभस्मधारणम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ३२२       | श्रीविष्णुसहस्रनामस्तोत्रम्                     | ४२१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ब्रह्मणेपूर्णपात्रदानम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 323       | भूमिपूजनम्                                      | 830                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| अवभृथस्नानम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ३२३       | गोपालश्रीकृष्णस्य महत्त्वपूर्ण-                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| श्रेयोदानम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 320       | मन्त्राः                                        | 880                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| आचार्यादिभ्यो दक्षिणादानम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 320       | श्रीसन्तानगोपालविषये विशेष—                     | 400                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| गोदानादिसंकल्पः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 320       | विचार:                                          | 885                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| भूयसीदक्षिणासंकल्पः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ३२८       | श्रीसन्तानगोपालानुष्ठान का                      | 1000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ब्राह्मणभोजनसंकल्पः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 326       | संक्षिप्त स्वरूप<br>गोपालश्रीकृष्ण              | 888                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>उत्तरपूजनम्</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 326       | श्रीसन्तानगोपालानुष्ठानसामग्री                  | ४४६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           | त्रयप्रवेशः॥                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

मङ्गलाचरणम् श्रीगणेशं नमस्कृत्य भीमां च कुलदेवताम्। गौडाऽशोककुमारेण कृतं सन्तानसाधनम्॥१॥ सन्तानगोपालविधिर्भुवि सन्तानप्राप्तये। साधकेषु प्रसिद्धो हि कृते फलित सर्वथा॥२॥

# सन्तानगोपालयन्त्रम्



# श्रीसन्तानगोपालानुष्ठानविधिः

प्रायश्चित्तम्

इस पुस्तक के परिशिष्ट भाग में दिये गये भूमिपूजन को करने के उपरान्त ही श्रीसन्तानगोपालअनुष्ठान को करने की इच्छा वाला कर्ता प्रथम दिन से पूर्व किसी शुभ दिन में इस कर्म के अधिकार की सिद्धि के लिये छः वर्षीय, तीन वर्षीय या डेढ़ वर्षीय क्रमशः एक सौ अस्सी, नब्बे, पैंतालीस संख्या की गायों के मूल्य के समान द्रव्य सामने रखकर प्रायश्चित्त करे। शक्ति हो तो भींगे वस्त्र, चार, सात, बारह, अट्ठारह, चौबीस अथवा अट्ठाईस धर्माधिकारी सभ्यों की प्रदक्षिणा करे और निम्न श्लोकों का उच्चारण करे—

ॐ समस्तसम्पत्समवाप्तिहेतवः समुत्थितागःकुलघूमकेतवः। अपारसंसारसमुद्रसेतवः पुनन्तु मां ब्राह्मणपादपांसवः॥ आपद्घनध्वान्तसहस्रभानवः समीहितार्थार्पणकामधेनवः। समस्ततीर्थाम्बुपवित्रमूर्तयो रक्षन्तु मां ब्राह्मणपादपांसवः॥

> विप्रौघदर्शनात्सद्यः क्षीयन्ते पापराशयः। वन्दनान्मङ्गलावाप्तिरर्चनादच्युतं पदम्॥ आधिव्याधिहरं नॄणां मृत्युदारिद्रचनाशनम्। श्रीपृष्टिकीर्तिदं वन्दे विप्रश्रीपादपङ्कजम्॥

ततो द्विजास्तं पृच्छेयुः-

किन्ते कार्यं वदास्माकं किं वा मृगयसे द्विज। तत्त्वतो ब्रूहि तत्सर्वं सत्यं हि गतिरात्मनः॥ (सत्येन द्योतते सूर्यः सत्येन द्योतते शशी। सत्येन द्योतते विह्नः सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्॥)

अस्माकं चैव सर्वेषां (सत्यमेव परागितः) सत्यमेव परं बलम्। यदि चेद्रक्षसे सत्यं नियतं प्राप्त्यसे शुभम्। यद्यागतोऽस्यसत्येन न त्वं शुद्धचिसि किहिंचित्। स्वल्पं वाऽथ प्रभूतं वा धर्मविद्धचो निवेदयेत्। रहस्यकृतपापानि उपांशुं न च संस्मरेत्। इति पृष्टो गन्धाक्षतपृष्यैः सभ्यान् सम्पूज्य गोवृषयोर्मूल्यं 'तेषां पुरतो निधाय सङ्कल्पयेत्—ॐ तत्सत् 'करिष्यमाणप्रायश्चिताङ्गत्वेन इदं गोवृषनिष्क्रयद्रव्यं सभ्येभ्यो ब्राह्मणेभ्यो दातुमहमुत्सृज्ये।' सभ्याश्च तद् द्रव्यं निवभज्य गृह्वीयुः। ततः प्रायश्चित्ती ब्रूयात्—अमुकस्य मम जन्मप्रभृति अद्य दिनं यावत् ज्ञाताज्ञात – कामाकाम – सकृदसकृत्कृत–कायिक–वाचिक–मानसिक– सांसर्गिक–स्पृष्टास्पृष्ट-भुक्ताभुक्त-पीतापीत–सकलपात–काति–पातकोप– पातक–लघुपातक–सङ्करीकरण–मिलनीकरणा–पात्रीकरण–जातिभ्रंशकर– प्रकीर्णक–पातकानां मध्ये संभावितानां पापानां निरासार्थमनुगृह्य प्रायश्चित्तमुपदिशन्तु भवन्तः। (पुत्रादिश्चेदा–चरित तदा ममास्य पित्रादेः इति वाच्यम्।)

#### ब्राह्मणप्रार्थना

आब्रह्मस्तम्बपर्यन्तं भवद्वशमिदं जगत्। यक्षरक्षःपिशाचादिसदेवासुरमानुषम् ॥ सर्वे धर्मविवेक्तारो गोप्तारः सकला द्विजाः। मम देहस्य संशुद्धि कुर्वन्तु द्विजसत्तमाः॥ मया कृतं महाधोरं ज्ञातमज्ञातकिल्विषम्। प्रसादः क्रियतां मह्यं शुभानुज्ञां प्रयच्छत। पूज्यैः कृतः पवित्रोऽहं भवेयं द्विजसत्तमैः॥

(पुत्रादिश्चेत्प्रायश्चित्तकर्ता तदा अस्मच्छब्दस्थाने 'अस्य', 'एतत्कृतम्', 'प्रसादः क्रियतामस्य', 'पवित्रोऽयं भवेच्च' इत्यादिवाच्यम्) ततः 'मामनुगृह्णन्तु भवन्तः' इत्युक्तवा पुनः प्रणमेत्। (मामित्यत्र 'एतम्' इत्यन्यकर्तृके) ततो गन्धाक्षतपुष्पैः पुस्तकं सम्पूज्य गोमूल्यं निबन्धपूजात्वेन निवेदयेदित्याचारः। ततोऽनुवादकं सम्पूज्य तस्मै दक्षिणां दद्यात्। ततः— अनुवादकस्याग्रे—अमुकशर्मणस्तव जन्मप्रभृत्यद्य दिनं यावत् ज्ञाताज्ञात-कामाकाम - सकृदसकृत्कृत - कायिक - वाचिक - मानसिक - सांसर्गिक-स्पृष्टास्पृष्ट - भुक्ताभुक्त - पीतापीत - सकल - पातकातिपातकोप-पातक-लघुपातक - सङ्करीकरण - पृलिनीकरणापात्रीकरण - जातिभ्रंशकर-प्रकीर्णकपातकानां मध्ये सम्भावितानां पापानां निरासार्थं सभ्यैरुपदिष्टं षडब्दत्र्यब्दसार्द्धाब्दान्यतमं सर्वप्रायश्चितं गोनिष्क्रयद्रव्यदानप्रत्याम्नायद्वारा पूर्वाङ्गोत्तराङ्गयुतं त्वयाऽऽचरितव्यं तेन तव (पित्रादेः) शुद्धिभविष्यति तेन त्वं कृतार्थो भविष्यसि (तव पित्रादिः कृतार्थो भविष्यति ) इति ब्रूहि इति वदेत् ततः

सभ्येन प्रेरितोऽनुवादकः ( इत्येनमुपदेशं प्रायश्चित्तिनं प्रति त्रिर्बूयादिति मयूखे ) 'भवदनुग्रहः' इति वदेत् पर्षदं विसृजेच्च।

#### सङ्कल्पः

कर्ता के दायें हाथ में कुश, यव, तिल और जल देकर आचार्य निम्न संकल्प करावें—

श्रीमदनन्तवीर्यस्य आदित्यनारायणस्य अचिन्त्यापरिमितशक्त्या ध्रिय-महाजलौघमध्ये परिभ्रममाणानामनेककोटिब्रह्माण्डानामेकतमे अव्यक्तमहदहङ्कारपृथिव्यप्तेजोवाय्वाकाशाद्यावरणैरावृते अस्मिन् ब्रह्माण्डखण्डयोर्मध्ये आधारशक्तिवराहकूर्मानन्ताद्यष्टदिग्गजोपरि प्रतिष्ठिते सप्तपातालोपरिभागे सप्तान्तलोकषट्कस्याधोभागे महाकालायमानशेषस्य सहस्रफणामणिमण्डिते दिग्दन्तिदन्तशुण्डादण्डोत्तम्भिते लोकालोकाचल-वलयिते लवणेक्षुसुरासर्पिदधिक्षीरोदकार्णवपरिवृते जम्बूप्लक्षशाल्मलिकुश-क्रौञ्जशाकपुष्करसप्तद्वीपमण्डिते कांस्यताम्रगभस्तिनागगन्धर्वचारणभारतादि-नवखण्डखण्डिते भारतवर्षे भरतखण्डे अयोध्या-मथुरा-माया-काशी-काञ्च्यवन्ती - द्वारावती - कुरुक्षेत्र - पुष्करादिनानातीर्थयुक्तकर्मभूमौ ( मध्यरेखायाः पूर्वदिग्भागे भागीरथ्याः पश्चिमे ) जगत्स्रष्टुः परार्द्धद्वयजीविनो ब्रह्मणो द्वितीये परार्द्धे तस्य प्रथमवर्षे प्रथममासे प्रथमपक्षे प्रथमदिवसे अह्नो द्वितीययामे तृतीयमुहूर्ते प्रथमघटिकायां सप्तमे वैवस्वतमन्वन्तरेऽष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिप्रथमचरणे बौद्धावतारे विक्रमशके वर्तमानेऽमुकनाम्नि संवत्सरे उत्तरायणे वसन्तऋतौ अमुकमासे अमुकपक्षे अमुकितिथौ अमुकवासरे अमुकनक्षत्रे अमुकयोगे अमुककरणे अमुकराशिस्थिते चन्द्रे अमुकराशिस्थे सवितरि अमुकराशिस्थे देवगुरौ शेषेषु ग्रहेषु यथास्थानस्थितेषु सत्सु एवं गुणगणविशिष्टे देशे काले च अमुकशर्मणो मम जन्मप्रभृति अद्य दिनं यावत् ज्ञाताज्ञात - कामाकाम - सकृदसकृत्कृत - कायिक - वाचिक - मानसिक-सांसर्गिकस्पृष्टास्पृष्टभुक्ताभुक्तपीतापीत - सकल-पातकातिपातकोप-पातक-लघुपातकसङ्करीकरणमिलनीकरणापात्रीकरणजातिभ्रंशकरप्रकीर्णकपातकानां मध्ये संभावितानां पापानां क्षयद्वारा होमात्मक-श्रीसन्तानगोपालानुष्ठान-कर्माधिकारार्थं श्रीपरमेश्वरप्रीत्यर्थं ( पर्षदुपदिष्टं ) षडब्द्-त्र्यब्द्-सार्द्धाब्दा-

न्यतमं प्रायश्चित्तं पूर्वोत्तराङ्गयुतं गोमूल्यदानरूपप्रत्याम्नाय-द्वाराऽहमाचरिष्ये। इति प्रधानप्रतिज्ञासंकल्पम् कृत्वा प्रारीप्सित-प्रायश्चित्तस्याङ्गत्वेन केशश्म-श्रुनखानि वापयिष्ये (वप्स्ये)।

ॐ यानि कानि च पापानि ब्रह्महत्यासमानि च। केशानाश्रित्य तिष्ठन्ति तस्मात्केशान् वपाम्यहम्॥ इति मन्त्रं पठित्वा शिखामादौ कृत्वाऽधस्तात् सर्वतः केशादीनि वापयेत्। ततः–

> अयुर्बलं यशो वर्चः प्रजापशुवसूनि च। ब्रह्म प्रज्ञां च मेथां च त्वं नो देहि वनस्पते॥ अ अन्नाद्याय ब्यूहथ्वर्ठ० सोमो राजाऽयमागमत्। स मे मुखं प्रमार्क्ष्यते यशसा च भगेन च॥

इति द्वादशाङ्गुलप्रमाणेन अपामार्गादिकाष्ठेन प्राङ्मुख उदङ्मुखो वा दुर्गन्धिनाशाय दन्तधावनं कृत्वा तूष्णीं मार्जनात्मकं स्नानं कुर्यात्। ततः— 'किरिष्यमाणप्रायश्चित्ताङ्गत्वेन कर्तृशरीरसम्बन्धसमस्तपापक्षयार्थं भस्मादिभि— देशविधस्नानानि करिष्ये।' इति संकल्प्य तत्र प्रथमं भस्मस्नानम् श्रौतं स्मार्तं वा तदभावेऽन्यद्वा भस्म आदाय वामपाणौ गृहीत्वा दक्षिण-हस्तेनाच्छाद्य—'ॐ अग्निरिति भस्म वायुरिति भस्म जलिमिति भस्म स्थलिमिति भस्म व्योमेति भस्म सर्वर्ठ० हवा इदं भस्म मन एतानि चक्षूंसि भस्मानि' इति मन्त्रेण भस्म अभिमन्त्र्य।

ॐ ईशानः सर्वविद्यानामीश्वरः सर्वभूतानां ब्रह्माधिपतिर्ब्रह्मणीऽ-धिपतिर्ब्रह्मा शिवो मे अस्तु सदा शिवोम्-शिरसि। ॐ तत्पुरुषाय विद्यहे महादेवाय धीमिह। तन्नो रुद्र प्रचोदयात्—मुखे। ॐ अघोरेभ्योऽथ घोरेभ्यो घोरघोरतरेभ्यः। सर्वेभ्यः शर्वसर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्ररूपेभ्यः—हृदये। ॐ वामदेवाय नमो ज्येष्ठाय नमः श्रेष्ठाय नमो रुद्राय नमः कालाय नमः कलविकरणाय नमो बलविकरणाय नमो बलाय नमो बलप्रमथनाय नमः सर्वभूतदमनाय नमो मनोन्मनाय नमः—गृह्ये। ॐ सद्यो जातं प्रपद्यामि सद्योजाताय वै नमो नमः। भवेनातिभवे भवस्व मां भवोद्भवाय नमः—पादयोः। ॐ इति प्रणवेन सर्वाङ्गे मस्तकादिपादान्तं भस्म विलिम्पेत्। ततः शुद्धगोमयमादाय-

ॐ अग्रमग्रचरन्तीनामोषधीनां रसं वने। तासामृषभपत्नीनां पवित्रं कायशोधनम्॥ यन्मे रोगं च शोकं च नुद गोमय सर्वदा।

इत्यभिमन्त्र्य सूर्याय प्रदर्श्य—ॐ मा नस्तोके तनये मा न आयुषि मा नो गोषु मा नो अश्वेषुरीरिषः। मा नो वीरान् रुद्र भामिनो वधीईविष्मन्तः सदिमत्वा हवामहे। इति मन्त्रेण दक्षिणहस्तगृहीतगोमयेन शिरस्तो नाभ्यन्तं, वाम-हस्तगृहीतेन नाभितः पादान्तं विलेपनम्। देशभेदान्मन्त्रावृत्तिः। ततो मृत्तिकां गृहीत्वा—

ॐ अश्वक्रान्ते रथक्रान्ते विष्णुक्रान्ते वसुन्थरे।
शिरसा धारियष्यामि रक्ष मां त्वं पदे पदे॥१॥
उद्धृतासि वराहेण कृष्णेन शतबाहुना।
मृत्तिके ब्रह्मदत्तासि काश्यपेनाभिवन्दिता॥२॥
मृत्तिके हर मे पापं यद्दैवं यच्च मानुषम्।
मृत्तिके देहि मे पृष्टिं त्विय सर्वं प्रतिष्ठितम्।
त्वया हतेन पापेन जीवामि शरदां शतम्॥३॥

इति पठित्वा—ॐ नमो मित्रस्य वरुणस्य चक्षसे महो देवाय तदृतर्ठ० सपर्यत॥दूरे दृशे देवजाताय केतवे दिवस्पुत्राय सूर्याय सर्ठ० सत॥इति सूर्याय प्रदर्श।ॐ इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा निदधे पदम् समूढमस्यपार्ठ० सुरे स्वाहा॥ इति गोमयवदनु मन्त्रावृत्तिः लिम्पेत् अत्रापि॥ जलस्नानम्—ॐ आपो ऽअस्मान्मातरः शुन्थयन्तु घृतेन नो घृतप्वः पुनन्तु॥ विश्वर्ठःहि रिप्रम्प्रवहन्ति देवीः॥ इति मन्त्रेण नद्यादौ निमज्ज्य—ॐ उदिदाभ्यः शुचिरा पूतऽएमि॥ इत्युन्मज्जेत्।

नद्याद्यभावे-ॐ इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा निद्धे पदम्॥

समूढमस्य पार्ठ०सुरे स्वाहा॥ इति मन्त्रेण स्नायात्॥

शक्त्यभावे-ॐ आपो हि ष्ठा मयोभुवस्ता न ऽऊर्जे दधातन॥ महेरणाय चक्षसे॥ यो वः शिवतमोरसस्तस्य भाजयते हनः॥ उशतीरिवमातरः॥ तस्माऽअरङ्ग मामवो यस्य क्षयाय जिन्वथ॥ आपो जनयथा चनः॥ इति तिसृभिर्मार्जयेत्। गायत्र्या गोमयवद् गोमूत्रमनुलिप्य, गोमयं पुनः पूर्ववदनु लिम्पेत्॥ ॐ आप्यायस्व समेतु ते विश्वतः सोम वृष्ण्यम्। भवा वाजस्य सङ्गश्चे॥ इति दघ्यनुलिप्य॥ ॐ दिधक्राव्यो अकारिषं जिष्णोरश्वस्य वाजिनः॥ सुरिभ नो मुखा करत्प्रण आयूर्ठ०िष तारिषत्॥ इति दध्यनुलिप्य॥ ॐ तेजोऽिस शुक्रमस्य मृतमिस धाम नामासि प्रियं देवानामनाधृष्टं देवयजनमिस॥ इति घृतमनुलिप्य॥ ॐ देवस्य त्वा सिवतुः प्रसवे श्विनोर्बाहुब्थ्यां पूष्णो हस्ताभ्याम्॥ अभिषिञ्चामि इति कुशोदकेन स्नायात्। ततो नाभिमात्रजले तिष्ठन् स्नानाङ्गतर्पणं कुर्यात्। यज्ञोपवीती प्राइसुखः साक्षताभिरिद्धः—

ॐ ब्रह्मादिदेवांस्तर्पयामि। ॐ भूर्देवांस्तर्पयामि। ॐ भुवर्देवांस्तर्पयामि। ॐ स्वर्देवांस्तर्पयामि। ॐ भूर्भुवः स्वर्देवांस्तर्बयामि। इति एकैकमञ्जलि देवतीर्थेन दत्वा, उदङ्मुखो निवीती सयवाभिरद्धिः प्राजापत्यतीर्थेन—ॐ कृष्णद्वैपायनादिऋषींस्त०। ॐ भूऋषींस्त०। ॐ भुवः ऋषींस्त०। ॐ स्वर्ऋषींस्त०। ॐ भूर्भुवः स्वर्ऋषींस्त०। इति द्वौ द्वावञ्चलीन् दत्वा दक्षिणामुखः प्राचीनावीती पितृतीर्थेन सितलाभिरद्धिः—सोमं, पितृमन्तं, यमं अग्निष्वात्तं कव्यवाहनादीस्त०। भूः पितृँस्त०। भुवः पितृँस्त०। स्वः पितृँस्त०। भूर्भुवः स्व पितृँसत०। इति तर्पयित्वा तीरमागत्य।

ॐ अग्निदग्धाश्च ये जीवा येऽप्यदग्धाः कुले मम। भूमौ दत्तेन तोयेन तृप्ता यान्तु पराङ्गतिम्॥ इति मन्त्रेण तटेऽञ्जलिं प्रक्षिप्य—

ॐ ये के चास्मत्कुले जाता अपुत्रा गोत्रिणो मृताः। ते गृह्णन्तु मया दत्तं वस्त्रनिष्पीडनोदकम्॥ इति तीरे वस्त्रं निष्पीडच उपवीती—

ॐ यन्मया दूषितं तोयं शरीरमलसंभवात्। तद्दोषपरिहारार्थं यक्ष्माणं तर्पयाम्यहम्॥ इति यक्ष्मतर्पणं कृत्वा—

ॐ ज्ञानतोऽज्ञानतो वापि यन्मया दुष्कृतं कृतम्। तत्क्षमस्वाखिलं देवि जगन्मातर्नमोऽस्तु ते॥ तद्यथा—ततो धौते वाससी परिधाय द्विराचम्य भस्मना त्रिपुण्ड्रं चन्दनादिनोर्ध्वपुण्ड्रं वा पार्वणेन विधिना विष्णुश्राद्धं साङ्कल्पिकं कुर्यात्। अथवा शालिग्रामशिलायां श्वेतचन्दनादिभिर्विष्णुं षोडशोपचारैः सम्पूज्य ब्राह्मणचतुष्ट्रयं च सम्पूज्य ब्राह्मणचतुष्ट्रयं विष्णूद्देश्येन भोजियष्ये— 'ब्राह्मणचतुष्ट्रयपर्याप्तं भोजनिमष्टलड्डुकादिकम् आमान्नं तिन्नष्क्रयं वा दास्ये।' इति तेन श्रीभगवान् पापापहा महाविष्णुः प्रीयताम्। इदमेव प्रायश्चित्ताङ्गं विष्णुश्राद्धिमत्यभिधीयते।

संकल्पः—ततः प्रायश्चित्ताधिकारसिद्धचर्थं प्रारीप्सितप्रायश्चित्त-पूर्वाङ्गतया विहितगोदानप्रत्याम्नायत्वेन यथाशक्ति गोमूल्यं सुवर्णादिद्रव्यं वह्न्यादिदैवतं तुभ्यमहं संप्रददे इति दत्वा, महाव्याहृतिभिराज्येनाष्टोत्तर-

शतमष्टाविंशति वा होमं करिष्ये।

स्थिण्डले त्रिभिर्दभैंकिः परिसमूहनम्। गोमयोदके त्रिवारमुपलेपनम्। स्पर्येन स्रुवेण वा उदक्संस्थाः प्राग्रास्तिस्रो रेखाः स्थिण्डलप्रमाणा प्रादेशमात्रा वा कृत्वा अनामिकाङ्गुष्ठेन यथोल्लेखनक्रमं रेखाभ्यस्त्रिः पांसूमुद्धृत्य ईशानकोणे निक्षिपेत्। मणिकपात्रसत्वे तदुदकेन तदभावे कमण्डलूदकेन न्युब्जहस्तेनाभ्युक्षेत् इति पञ्चभूसंस्कारान् कृत्वा ताम्रपात्रस्थं विधिनामानं लौकिकाग्निं वेद्यां स्वाभिमुखं स्थापयेत्। तत्र मन्त्रः—ॐ अग्निं दूतं पृरो दधे हव्यबाहमुपब्रुवे। देवाँ र आसादयादिह॥ इति मन्त्रेण अग्निं संस्थाप्य अग्निरुत्तरः आचार्यब्रह्मणोर्वरणं कुर्यात्—अद्य अमुकोऽहं प्रायश्चित्तहोम-कर्मणि आचार्यब्रह्मणोर्द्यणं कुर्यात्—अद्य अमुकोऽहं प्रायश्चित्तहोम-कर्मणि आचार्यब्रह्मणोर्द्याः गृहीत्वा एभिर्गन्धाक्षतपुष्पपूगीफलद्रव्य-यज्ञोपवीतपुष्पमालालङ्करणादिभिः करिष्यमाणामुकहोमकर्मणि आचार्य-कर्मणि आचार्यकर्मकर्तुमाचार्यत्वेन त्वामहं वृणे। वृतोस्मीति प्रत्युक्तिर्ब्रह्मणः। आचार्यं प्रार्थयेत्—

आचार्यस्तु यथा स्वर्गे शक्रादीनां बृहस्पतिः। तथा त्वं मम यज्ञेऽस्मिन् आचार्यो भव सुव्रत॥

तथा-प्रायश्चित्तहोमकर्मणि कृताकृतावेक्षणादिब्रह्मकर्मकर्तुं ब्रह्मत्वेन त्वामहं वृणे वृतोऽस्मीतिप्रतिवचनम्। ब्रह्माणं प्रार्थयेत्—

यथा चतुर्मुखो ब्रह्मा सर्ववेदधरो विभुः। तथा त्वं मम यज्ञेऽस्मिन् ब्रह्मा भव द्विजोत्तम॥१॥ अस्य यागस्य निष्पत्तौ भवन्तोऽभ्यर्थिता मया। सुप्रसन्नैः प्रकर्तव्यं यज्ञोयं विधिपूर्वकम्॥ २॥ अस्मिन् होमकर्मणि त्वं मे आचार्यो भव। अहं भवानीति प्रत्युक्तिः त्वं मे ब्रह्मा भव॥ ३॥

भवानीति प्रत्युक्तिः। इति वरणं विधाय अग्नेर्दक्षिणतो ब्रह्मासनं पीठं कुशैराच्छाद्य अग्नेरुत्तरतः पूर्वं वृत्तं ब्रह्माणं तत्रोपवेश्य प्रतिनिधिभूत आचार्य आत्मासनमग्नेः पश्चात्, यजमानासनञ्चाग्नेरुत्तरतः प्रागग्रैः कुशैः सम्पाद्य अग्नेरुत्तरतः पश्चिमभागे एकमासनं पूर्वभागे द्वितीयमासनं प्रागग्रैः कुशैः कल्पयित्वा प्रणीतापात्रं द्वादशाङ्गुलदीर्धं चतुरङ्गुलखातं सव्यहस्ते कृत्वा दक्षिण हस्तोद्धृतपात्रस्थजलेनापूर्य दभैराच्छाद्य ब्रह्मणो मुखमवलोक्य पश्चिमासने निधाय आलभ्य पूर्वासने निद्ध्यात्। पूर्वादिदिक्षु प्रागग्रैरुदगग्रैश्च त्रिभिस्त्र-भिश्चतुर्भिश्चतुर्भिर्वा कुशैरग्नि परिस्तरेत्। पुरस्ताद्दक्षिणतः पश्चादुत्तरतः। तत्र पुरस्तात् पश्चाच्च उदगग्रैः, दक्षिणत उत्तरतश्च प्रागग्रैः। ततः अर्थवन्ति वस्तुनो अग्ने: पश्चिमतः प्राक्संस्थानि प्राग्बिलान्युदगग्राणि, उत्तरतश्चेत् उदक्संस्थानि उदग्बिलानि प्रागग्राणि कार्यक्रमेण द्वन्द्वमासादयेत्। पवित्रच्छेदनानि त्रीणि कुशतरुणानि, द्वे पवित्रे साग्ने अनन्तर्गर्भे, प्रोक्षणीपात्रम्, आज्यस्थाली, सम्मार्जनकुशाः त्रयः पञ्च वा, उपयमनकुशास्त्रिप्रभृतयस्त्रयोदशपर्यन्ताः, समिधस्तिस्रः पालाश्यः प्रादेशमात्र्यः, स्रुवः खादिरः, गव्यमाज्यम्, पूर्णपात्रं षद्पञ्चाशदिधकमुष्टिशतद्वयं तण्डुलपूरितं वा, बहुभोक्तुः पुरुषाहारपरिमितं वा, कर्मोपयोगिनी दक्षिणा, गौर्ब्राह्मणस्य वरः, इत्युक्तो वरो वा। एतानि वस्तूनि अग्नेः पश्चात् प्राक्संस्थानि स्थापयेत्।

पात्रासादनानन्तरमुपकल्पनीयानि सुवर्ण - रजत - ताम्र - पद्म-पला-शादिपात्रं, यज्ञियकाष्ठं, हरितानि सप्ताधिकानि कुशपत्राणि, पञ्चगव्यं च, गोमूत्रादि पृथक् पृथगिति। तत्र पात्राणि प्राग्विलान्यु-दगग्राणि स्थापयेत्। त्रिभिर्दभैः द्वे प्रच्छिद्य प्रादेशमात्रे पवित्रे कुर्यात्। प्रोक्षणीपात्रं प्रणीतासित्रधौ निधाय तत्र पात्रान्तरेण हस्तेन वा प्रणीतोदकमासिच्य पवित्राभ्यामुत्पूय पवित्रे प्रोक्षणीषु निधाय दक्षिणेन हस्तेन प्रोक्षणीपात्रमुत्थाय सव्ये कृत्वा तदुदकं दक्षिणोनोच्छाल्य (दक्षिणहस्तमुत्तानं कृत्वा मध्यमानामिकाङ्गुल्योर्मध्य- पर्वभ्यां जलस्योच्छालनं कृत्वा) प्रणीतोदकेन प्रोक्षेदिति प्रोक्षणीसंस्कारः। पित्रत्राभ्यां प्रोक्षणीभिरद्धिः आज्यस्थालीमृत्तानहस्तेन देवतीर्थेन संप्रोक्ष्य, सम्मार्जनकुशान्, उपयमनकुशान्, सिमधः तिस्तः, स्रुवम्, आज्यम्, पूर्णपात्रम्, दिक्षणाश्च सादनक्रमेणैकैकशः संप्रोक्ष्य, असञ्चरे अग्निप्रणीतयोर्मध्ये प्रोक्षणीपात्रं सपवित्रं स्थापयेत्। आसादितमग्नेः पश्चान्निहितायामाज्य-स्थाल्यामाज्यं गृहीत्वा अग्नावारोपयेत्। अधिश्रिते आज्ये ज्वलदुल्मुकमाज्यस्य समन्ताद् भ्रामयेत्। दिक्षणेन स्नुवमधोमुखं प्राञ्चं प्रतप्य सव्ये कृत्वा सम्मार्जनकुशाग्रैर्मूलतोऽग्रपर्यन्तम्, कुशमूलैः अधस्ताद्धागे अग्रमारभ्य मूलपर्यन्तम् सम्मार्जनकुशान् अग्नौ प्रहरेत्। ततः प्रणीतोदकेन स्नुवमभ्युक्ष्य पुनः प्रतप्य कराभ्यां सम्मार्ज्य आत्मनो दिक्षणतः कुशोपिर निदध्यात्। आज्यमुत्तार्य उत्तरतः स्थापित्वा अग्नेः पश्चात् आनयेत्। अङ्गुष्ठाभ्याम् अनामिकाभ्यां च धृताभ्याम् ट्रतगग्राभ्याम् पूर्वपवित्राभ्याम् आज्यं उत्पूय अवेश्य अपद्रव्यनिरसनं कृत्वा प्रोक्षणीश्च पूर्वपवित्राभ्याम् उत्पूय तासु पित्रते निदध्यात् उपयमनकुशान् दिक्षणेनादाय वामहस्ते कृत्वा पितत्रे प्रणीतासु निदध्यात्। ततः विधिनामाग्ने सुप्रतिष्ठितो वरदो भव इति प्रतिष्ठाप्य ध्यायेत्—

ॐ अग्नि प्रज्वलितं वन्दे जातवेदं हुताशनम्। सुवर्णवर्णममलं समिद्धं सर्वतोमुखम्॥१॥ सर्वतः पाणिपादश्च सर्वतोऽक्षि शिरोमुखः। विश्वरूपो महानग्निः प्रणीतः सर्वकर्मसु॥२॥

विधिनाम्ने अग्नये नमः। इति संपूज्य रेखाः पूजयेत्-पूर्वरेखायाम्, ॐ ब्रह्मणे नमः। मध्यरेखायाम् –ॐ विष्णवे नमः। उत्तररेखायाम् –ॐ रुद्राय नमः। ततो अग्निजिह्वापूजनम् –ॐ कराल्यै नमः –ॐ धूमिन्यै नमः –ॐ एवेतायै नमः –ॐ लोहितायै नमः –ॐ महालोहितायै नमः –ॐ सुवर्णायै नमः –ॐ पद्मरागायै नमः। इति सप्तजिह्वाः सम्पूज्य दक्षिणं जान्वाच्य ब्रह्मणाऽन्वारब्धः सिमद्धतमेग्नौ मौनी स्रुवेण जुहुयात् –

ॐ प्रजापतये स्वाहा-इति मनसा ध्यायन् हिवर्द्रव्यमग्नौ प्रक्षिप्य इदं प्रजापतये न मम। इति त्यागं मनसा कृत्वा हुतशेषं प्रोक्षणीपात्रे क्षिपेत्, एवं हो. श्री. स. गो. अ वि० २

सर्वत्र। ततः —ॐ इन्द्राय स्वाहा-इदिमन्द्राय न मम। इत्याघारौ। ॐ अग्नये स्वाहा-इदमग्नये न मम। ॐ सोमाय स्वाहा-इदं सोमाय न मम। इत्याज्यभागौ च हुत्ता। ततः – अष्टोत्तरशतमष्टाविंशतिः वाऽऽज्याहुतीनां व्यस्तसमस्ताभिर्महा – व्याहृतिहोमः –ॐ भूः स्वाहा-इदमग्नये न मम। ॐ भुवः स्वाहा-इदं वायवे न मम। ॐ स्वःं स्वाहा-इदं सूर्याय न मम। ॐ भूर्भुवः स्वः स्वाहा-इदं प्रजापतये न मम। एवं ससवारं कृते अष्टाविंशतिराहुतयः।

अथ ब्रह्मकूर्चहोमः—सुवर्णादिपात्रे गायत्र्या गोमूत्रम्—ॐ गन्धद्वारां दुराधर्षां नित्यपृष्टां करीषिणीम्। ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपह्वये श्रियम्॥ गोमयम्॥ ॐ आप्यायस्वसमे तु ते विश्वतः सोम वृष्ण्यम्॥ भवा वाजस्य सङ्ग्रथे॥ दुग्धम्॥ ॐ दिधक्राव्यो अकारिषं जिष्णोरश्वस्य वाजिनः। सुरिभ नो मुखा करत्र्यण आयूर्ठ० षि तारिषत्॥ दिध॥ ॐ तेजोऽसि शुक्रमस्य मृतमिस धामनामासि प्रियं देवानामना धृष्टं देवयजमिस ॥ घृतम्॥ ॐ देवस्य त्वा सिवतुः प्रस्रवेश्विनोर्बाहुभ्यां पूष्णो हस्ताभ्याम्॥ इति कुशोदकं सङ्गृद्ध प्रणवेनालोङ्य यज्ञियकाष्ठेन निर्मथ्य प्रणवेनाभिमन्त्र्य सप्ताधिकहस्तिदर्भपत्रैः पञ्चगव्यहोमं कुर्यात्।

मन्त्राश्च-ॐ इरावती धेनुमती हि भूतः सूयवसिनी मनवे दशस्या॥ व्यस्कभ्ना रोदसी व्विष्णवेते दाधर्त्थं पृथिवीमभितो मयूखैः स्वाहा॥इदं पृथिवै न मम॥ ॐ इदं विष्णु विचक्रमे त्रेधा निदधे पदम्॥ समूढमस्य पार्ठ०सुरे स्वाहा॥ इदं विष्णवे न मम॥ ॐ मा नस्तोके तनये मा न आयुषि मा नो गोषुमा नो अश्वेषु रीरिषः। मा नो वीरान् रुद्र भामिनो वधीईविष्मन्तः सदिमित्त्वा हवामहे॥ इदं रुद्राय न मम॥ ॐ शन्नो देवीरिभष्टयऽ आपो भवन्तु पीतये॥ शं योरिभस्रवन्तु नः स्वाहा॥ इदमद्भायो न मम॥

स्विष्टकृद्धोम: —ॐ अग्नये स्वाहा—इदमग्नये न मम। ॐ सोमाय स्वाहा—इदं सोमाय न मम। ॐ तत्सिवतुर्व० स्वाहा—इदं सिवत्रे न मम। ॐ स्वाहा—इदं परमेष्ठिने न मम। ॐ भूर्भुवः स्वः स्वाहा—इदं प्रजापतये न मम। इति हुत्वा पञ्चगव्यमिश्राज्येन—ॐ अग्नये स्विष्टकृते स्वाहा—इदमग्नये स्विष्टकृते न मम। ततः—भो विप्रा व्रतग्रहणं किरिष्ये—इति ब्राह्मणान् प्रार्थ्य ॐ कुरुस्व-इति तैरनुज्ञातो हुतशेषं पञ्चगव्यं प्रणवेन शब्दमकुर्वन् पिबेत्। अस्मिन् दिने आहारान्तरं पित्यजेत् अशक्तौ दुग्धाद्याहारी भवेत्। ततो निशामितवाह्य दिनान्तरे तिहने एव वा देयद्रव्यं सम्पूज्य कुश-यव-तिलान्यादाय—देशकालौ स्मृत्वा मम (पित्रादेः) जन्मप्रभृत्यद्य यावत् इत्यादि निरासार्थं इत्यन्तमुिलख्य इमानि अशीत्यिधकनवितपञ्चचत्वारिशत् अन्यतमसङ्ख्रचाककृच्छ्पप्रत्याम्नाय-भूतानां गवां मूल्यभूतानि पूर्वोक्तान्यतमसङ्ख्रचाकानि सुवर्णनिष्काणि, तद्धानि, तद्धार्थानि वा चन्द्रदैवतानि पणद्वित्रंशत्कानि वा सूर्यदैवतानि कार्षापणानि वा बाह्मणेभ्यो यथाकालं दास्ये। ॐ तत्सत् न मम-इति सङ्कल्प्य दद्यात्।

ततः -ॐ भूः स्वाहा-इदमग्नये न मम। ॐ भुवः स्वाहा-इदं वायवे न मम्। ॐ स्व: स्वाहा-इदं सूर्याय न मम। ॐ त्वन्नोऽ अग्ने वरुणस्य विद्वान्देवस्य हेडो अव यासिसीष्टाः। यजिष्ठो विद्वतमः शोशुचानो विश्वा द्वेषार्ठ०सि प्रमुमुग्ध्यस्मत्स्वाहा॥ इदमग्नीवरुणाभ्यां न मम॥ ॐ स त्वन्नो अग्नेऽवमो भवोती नेदिष्ठा अस्याऽ उषसा व्युष्टौ। अव यक्ष्व नो वरुणर्ठ० रराणो वीहि मृडीकर्ठ० सुहवो नऽएधि स्वाहा॥ इदमग्नीवरुणाभ्यां न मम॥ ॐ अयाश्चाग्नेऽस्यनभिशस्तिपाश्च सत्यमित्वमया असि। अया नो यज्ञं वहास्यया नो धेहि भेषजर्ठ० स्वाहा॥ इदमग्नये अयसे न मम॥ ॐ ये ते शतं वरुण ये सहस्रं यज्ञियाः पाशा वितता महान्तः। ते भिन्नी अद्य सवितोत विष्णुर्विश्वेमुञ्चन्तु मरुतः स्वर्काः स्वाहा॥ इदं वरुणाय सिवत्रे विष्णवे विश्वेभ्यो देवभ्यो मरुद्भ्यः स्वर्केभ्यश्च न मम॥ ॐ उदुत्तमं वरुणं पाशमस्मद्वाधमं विमध्यमर्ठ० श्रथाय॥ अथा वयमादित्य व्रते तवानागसोऽअदितये स्याम स्वाहा॥ इदं प्रजापतये न मम॥ ततः-बर्हिहींमं स्वाहा इति मन्त्रेण कुर्यात्। इदं प्रजापतये न मम। ततः संस्रवप्राशनमवद्याणं वा कृत्वा द्विराचम्य अग्रौ पवित्रप्रतिपत्तिं स्वाहा इति कुर्यात्। ततः प्रणीताविमोकमग्नेः पश्चिमतः कुर्यात्। ब्रह्मणे पूर्णपात्रदानम्-प्रायश्चित्तहोमकर्मणःसाङ्गफलप्राप्तये साद्गुण्यार्थम-पूर्णपूरणार्थं च इदं पूर्णपात्रं सद्रव्यं ब्रह्मणे तुभ्यमहं सम्प्रददे। ॐ तत्सत् नमम्। ततः अग्निं प्रार्थयेत् –ॐ सदस्पतिमद्भुतं प्रियमिन्द्रस्य काम्यम्॥ सनिं मेधामया सिषर्ठ० स्वाहा॥ यां मेथां देवगणाः पितरश्चोपासते॥ तया मामद्य मेथयाग्ने मेथाविनं कुरु स्वाहा॥ मेथाम्मे वरुणो ददातु मेथामग्निः प्रजापतिः॥

मेधामिन्द्रश्च वायुश्च मेधान्धाता दंदातु मे स्वाहा॥

ततः-प्रायश्चित्तोतराङ्गविष्णुश्राद्धसंपत्तये ब्राह्मणचतुष्टयाय पक्वान्नं आमान्नं तित्रष्क्रयं वा दास्ये। इति विष्णुश्राद्धानुकल्पभूतमन्नादि दत्वा, प्रायश्चित्तस्योत्तराङ्गत्वेन विहितगोदानप्रत्याम्नायत्वेन यथाशक्तिगोमूल्यं तुभ्यं संप्रददे। इति उत्तरगोदानं कृत्वा वायव्याम् उत्तराङ्गभूतमग्निपूजनम् ॐ अग्नेनय सुपथा राये अस्मान्विश्वानि देव वयुनानि विद्वान्। युयोद्धन्यस्म- ज्बुहुराणमेनो भूयिष्ठां ते नमऽ उक्तिं विधेम॥इति मन्त्रेण।

ॐ श्रद्धां मेथां यशः प्रज्ञां विद्यां पृष्टिं बलं श्रियम्। आयुष्यं द्रव्यमारोग्यं देहि मे हव्यवाहन॥

इत्यनेन च कुर्यात्। ततस्त्र्यायुषकरणमनामिकया स्रुवलग्रसघृत-भस्मना—ॐ त्र्यायुषं जमदग्रेः—ललाटे। ॐ कश्यपस्य त्र्यायुषम्—ग्रीवायाम्। ॐ व्यद्देवेषु त्र्यायुषम्—दक्षिणबाहुमूले। ॐ तन्नो अस्तु त्र्यायुषम्—हृदि। ततो होमाङ्गदक्षिणासङ्कल्पः—प्रायश्चित्तहोमकर्मणः साङ्गलप्राप्तये साद्गुण्यार्थं च इमां दक्षिणामाचार्याय तुभ्यं संप्रददे। कृतस्य प्रायश्चित्तकर्मणः साद्गुण्यार्थं पञ्चदश ब्राह्मणान् यथोपपन्नेन भोजियष्यामि। अस्मिन् प्रायश्चित्तकर्मणि न्यूनातिरिक्तदोषपरिहारार्थं भूयसीं दक्षिणामन्येभ्यो ब्राह्मणेभ्यो विभज्य दास्ये। ततोऽग्निं विस्नेत्—

गच्छ गच्छ सुरश्रेष्ठ स्वस्थाने परमेश्वर। यत्र ब्रह्मादयो देवास्तत्र गच्छ हुताशन॥१॥ भो भो वह्ने महाशक्ते सर्वकर्मप्रसाधक। कर्मान्तरेऽपि संप्राप्ते सान्निध्यं कुरु सादरम्॥२॥ यान्तु देवगणाः सर्वे पूजामादाय मामिकाम्। इष्टकामसमृद्धचर्थं पुनरागमनाय च॥३॥

ॐ यज्ञ यज्ञं गच्छ यज्ञपतिं गच्छ स्वां योनिं गच्छ स्वाहा॥ एष ते यज्ञपते सहसूक्त वाकः सर्व्ववीरतं जुषस्व स्वाहा॥ ॐ धामच्छदग्निरिद्रो ब्रह्मा देवो बृहस्पतिः। सचेतसो विश्वे देवा यज्ञं प्रावन्तु नः शुभे॥

ततिस्तलकं रक्षाबन्धनं घृतछायादर्शनमाशीर्वादमन्त्रपाठादिकं

कारयेदिति।

#### दशदानानि

आचार्य स्वर्णयुक्त सींगोवाली, चाँदी से अलंकृत खुरोवाली, ताम्र से सुशोमित पृष्ठवाली, मुक्ता से युक्त पुच्छवाली, कांसे के दोहन पात्रवाली गाय को नवीन वस्त्र से अलङ्कृत करके तथा गन्धादि के द्वारा सुशोमित कर, निम्न वाक्य का उच्चारण करते हुए गौ की पूजा कर्ता से करावें—सवत्सायै गवे नमः।

आचार्य निम्न मंत्र का उच्चारण करते हुए कर्ता से प्रार्थना करवायें— ॐ इरावती धेनुमती हि भूतर्ठ० सूयवसिनी मनवे दशस्या। व्यस्कभ्ना रोदसी विष्णवे ते दाधर्थ पृथिवीमिभतो मयुखै: स्वाहा॥

ब्राह्मणवरणम्—करिष्यमाणगोदानकर्मणि एभिः वरणद्रव्यैः अमुक-गोत्रममुकशर्माणं ब्राह्मणं गोदानप्रतिग्रहीतृत्वेन त्वामहं वृणे।

ॐ व्रतेन दीक्षामाप्नोति दीक्षयाप्नोति दक्षिणाम्। दक्षिणा श्रद्धामाप्नोति श्रद्धया सत्यमाप्यते॥

ॐ यदाबन्धन्दाक्षायणा हिरण्यर्ठ० शतानीकाय सुमनस्यमानाः। तन्म आबधामि शतशारदायायुष्मान्जरदृष्टिर्यथासम्॥

इति मन्त्रद्वयं पठित्वा स्वस्तीति प्रतिवचनम्। अत्र गोपुच्छोदकर्ताणं केचित्कुर्वन्ति। हस्ते त्रिकुशजलाक्षतद्रव्यं गोपुच्छ च गृहीत्वा देशकालौ संकीर्त्य—अमुकगोत्रः अमुकशर्मा (वर्मा, गुप्तो) कृतानेकपापक्षयपूर्वकं मम गृहे उत्तरोत्तरशुभफलप्राप्त्यर्थं च इमां सवत्सां गां रुद्रदैवत्यां स्वर्णशृङ्गीं रौप्यखुरां ताम्रपृष्ठां मुक्तालाङ्गूलयुतां कांस्यदोहनवस्त्रायुगच्छन्नां गोरोमसङ्ख्य-सहस्रावछिन्नगोलोकवासकामः गोत्राय शर्मणे तुभ्यमहं संप्रददे।

प्रार्थना

यज्ञसाधनभूताया विश्वस्याघौघनाशिनी। विश्वरूपधरो देवः प्रीयतामनया गवा॥ गावो ममाग्रतः सन्तु गावो मे सन्तु पृष्ठतः। गावो मे हृदये सन्तु गवां मध्ये वसाम्यहम्॥

कामस्तुतिः

ॐ कोदात्कस्माऽअदात्कामोदात्कामायादात्। कामो दाता कामः प्रतिग्रहीताकामैतत्ते॥ ॐ स्वति। ततो दानप्रतिष्ठां कुर्यात् –कृतैतत् गोदानकर्मणः साङ्गता-संपत्तये गोत्राय शर्मणे दक्षिणां तुभ्यमहं संप्रददे। ततः प्रदक्षिणां कृत्वा इमं मन्त्रं पठेत् –

या लक्ष्मीः सर्वभूतानां या च देवे व्यवस्थिता। धेनुरूपेण सा देवी मम पापं व्यपोहतु॥

भूदानम्-पूर्ववद्वरणादिकं कृत्वा-अद्येत्यादि गोत्रः शर्मा गोत्राय शर्मणे सालङ्कृताय षष्टिसहस्त्रवर्षमितं वैकुण्ठे विष्णुलोकावाप्तिकामः इमां भूमिं सस्योद्भवां सवृक्षफलपुष्पाद्युपेतां विष्णुदैवतां तुभ्यमहं संप्रददे॥ द्विजहस्ते दद्यात्। ब्राह्मणस्तु भूप्रदक्षिणां कुर्वन्प्रतिगृह्णीयात्। देवस्यत्वेति पठित्वा स्वस्तीति पठेत्। ततः प्रार्थना-

सर्वेषामाश्रया भूमिर्वराहेण समुद्धृता। अनन्तसस्यफलदा अतः शान्ति प्रयच्छ मे॥ यस्यां रोहन्ति बीजानि वर्षाकाले महीतले। भूमेः प्रदानात्सकला मम सन्तु मनोरथाः॥

ततो दक्षिणा दद्यात्। तिलदानम्-आजमनादिभूतोत्सादनान्तं कृत्वा द्रोणत्रयपरिमितान् वा (पलाधिकपादोनत्रयोदशसेट्कमितान्) यथाशक्ति वा तिलान् पुरतः कस्मिश्चित् पात्रे वस्त्रे वा संस्थाप्य कुशयवादिकमादाय मम (पित्रादेः) सकलपापक्षयद्वारा श्रीविष्णुप्रीतये तिलदानं करिष्ये—इति प्रतिज्ञाय ब्राह्मणं सम्पूज्य तिलान् संप्रोक्ष्य—

> विष्णोर्देहसमुद्भूताः कुशाः कृष्णतिलास्तथा। धर्मस्य रक्षणायार्थमेत्प्राहुर्दिवौकसः॥

इति सम्पूज्य विष्णुप्रीतये इत्यन्तं पूर्वोक्तमुल्लिख्य नमान् द्रोणत्रयद्रोणद्वय-एकद्रोणान्यतमपरिमितान् तिलान् प्रजापतिदेवान् सुपूजिताय ब्राह्मणाय तुभ्यमहं सम्प्रददे। ॐ तत्सत् न मम-इति जलादिकं ब्राह्मणहस्ते प्रक्षिप्य-

> महर्षेर्गोत्रसंभूताः काश्यपस्य तिलाः स्मृताः। तस्मादेषां प्रदानेन मम पापं व्यपोहतु॥

इति पठित्वा तिलद्रोणं स्पर्शयेत्। तिलपात्रदानं तु षोडशपल-निर्मितैर्यथाशक्ति परिमाणनिर्मिते वा ताम्रपवित्रे तिलान् निधाय हिरण्यं च यथाशक्ति तत्र धृत्वा पूर्वोक्तविधिना।

ॐ यानि कानि च पापानि ब्रह्महत्यासमानि च। तिलपात्रप्रदानेन तानि नश्यन्तु मे सदा॥

इति मन्त्रविशेषं पठन् कुर्यात् यथाशक्ति सुवर्णं तन्मूल्यं वा दक्षिणादानप्रतिष्ठासिद्धचर्थं दद्यात्। तिलमूल्यं तिलपरिमाणानुसारेण कल्प्यम्।

हिरण्यदानम्—दाता आचमनादिभूतोत्सादनान्तं गोदानवत् कृत्वा कुशयवतिलजलपाणिः देशकालौ सङ्गीर्त्य-'अक्षयस्वर्गकामः, पापक्षय-कामः, पितृतारणकामः, ईश्वरप्रीतिकामो वा सुवर्णदानं करिष्ये'-इति प्रतिज्ञाय तदङ्गत्वेन ब्राह्मणस्य पूजनपूर्वकं वरणं सुवर्णस्य पूजनं च करिष्ये। इति संकल्प्य गन्धादिना ब्राह्मणं सम्पूज्य पूर्ववत् वृत्वा सुवर्णं सम्प्रोक्ष्य-

ॐ हिरण्यगर्भगर्भस्थं हेमबीजं विभावसोः। अनन्तपुण्यफलदमतः शान्ति प्रयच्छ मे॥

इति सम्पूज्य पूर्ववदेशकालौ फलं च सङ्कीर्त्य-ब्राह्मणस्य गोत्रनामनी उल्लिख्य इदं कर्षमात्रं सुवर्णमग्निदैवतं तुभ्यमहं सम्प्रददे। ॐ तत्सत् न मम। इत्युक्तवा—

ॐ हिरण्यगर्भगर्भस्थं हेमबीजं विभावसोः। अनन्त-पुण्यफलदमतः शान्ति प्रयच्छ मे॥

इति दानवाक्यं पठित्वा ब्राह्मणहस्ते सकुशोदकं सुवर्णं दद्यात्। ततः— सुवर्णदानप्रतिष्ठासिद्धचर्थमिदं सुवर्णमग्निदैवतं दक्षिणां तुभ्यमहं संप्रददे—इति दक्षिणां दद्यात्।

ब्राह्मणश्च-ॐ देवस्यत्वा सिवतुः प्रसविश्वनोर्बाहुब्ब्यां पूष्णो हस्ताब्ब्याम्॥ इति यजुः पठित्वा ॐ स्वस्ति। अग्निदैवतायै सुवर्णं प्रतिगृह्णामि, इत्युच्चार्यं प्रतिगृह्य-ॐ कोदात्कस्मा अदात्कामोदात्कामायादात्। कामो दा ता कामः प्रतिग्रहीता कामै तत्ते॥ इति मन्त्रेण कामस्तुतिं पठेत्।

आज्यदानम्—सेटकचतुष्ट्यमितं, तद्द्वयमितं, सेटकमात्रं वा आज्यं पुरतो निधाय पूर्ववद्दानप्रतिज्ञां कृत्वा ब्राह्मणं सम्पूज्य वृत्वा आज्यं संप्रोक्ष्य संपूज्य-मम (पित्रादेः) सकलपापक्षयद्वाराविष्णुप्रीतये इदमाज्यं विष्णुदैवतं (मृत्युञ्जयदैवम्) तुभ्यमहं संप्रददे। ॐ तत्सत् न मम। इति संकल्प्य-

ॐ कामधेनोः समुद्धृतं देवानामुत्तमं हविः। आयुर्वृद्धिकरं दातुं राज्यं पातु सदैव माम्॥

इति पठित्वा दद्यात्। सुवर्णं दक्षिणां तन्मूल्यं वा दानप्रतिष्ठासिद्धचर्थं द्यात्। वस्त्रदानम्—सूक्ष्मतन्तुनिर्मितं वस्त्रद्वयमष्टहस्तायतं हस्तद्वयान्यूनविशालं प्रान्तयोरच्छित्रं नूतनं पुरतो निधाय पूर्ववत् दानप्रतिज्ञाब्राह्मणपूजनवरण-वस्त्रप्रोक्षणपूजनानि विधाय मम-(पित्रादेः) सकलपापक्षयद्वारा विष्णुप्रीतये इदं वासोयुग्मं बृहस्पतिदैवतं तुभ्यमहं संप्रददे॥ॐ तत्सत् न मम।

ॐ शीतवातोष्णसंत्राणं लज्जाया रक्षणं परम्। देहालङ्करणं वस्त्रमतः शान्ति प्रयच्छ मे॥ सुवर्णं तन्मूल्यं वा दक्षिणां दानप्रतिष्ठासिद्धचर्थं दद्यात्।

धान्यदानम्—(१६) पलाधिकं (७७) सप्तसप्तितसेटकिमतं धान्यम्। ब्रीह्यादिकं पुरतो निधाय दानप्रतिज्ञादिकं पूर्ववत् कृत्वा धान्यं संप्रोक्ष्य-संपूज्य-मम (पित्रादेः) सकलपापक्षयद्वारा विष्णुप्रीतये इदं धान्यं प्रजापति-दैवतं तुभ्यमहं संप्रददे।ॐ तत्सत् न मम—इति संङ्कल्प्य—

> सर्वदेवमयं धान्यं सर्वोत्पत्तिकरं महत्। प्राणिनो जीवनोपायमतः शान्ति प्रयच्छ मे॥

इति पठित्वा दद्यात्। दानप्रतिष्ठासिद्धचर्थं सुवर्णं तन्मूल्यं वा दक्षिणां दद्यात्। धान्यमूल्यं परिमाणानुसारेण कल्प्यम्। गुडदानम्—सेटकत्रयमितं यथाशक्ति वा गुडं पुरतो निधाय दानप्रतिष्ठादि विधाय गुडं संप्रोक्ष्य संपूज्य मम (पित्रादेः) सकलपापक्षयद्वारा विष्णुप्रीतये इमं गुडं सोमदैवतं तुभ्यमहं संप्रददे। ॐ तत्सत् न मम। इति सङ्कल्प्य पठित्वा दद्यात्।

उँ यथा देवेषु विश्वात्मा प्रवरश्च जनार्दनः। सामवेदस्तु वेदानां महादेवस्तु योगिनाम्॥ प्रणवः सर्वमन्त्राणां नारीणां पार्वती यथा। तथा रसानां प्रवरः सदैवेक्षु रसो मतः। मम तस्मात्परालक्ष्मीं ददस्व गुड सर्वदा॥ (दानप्रतिष्ठासिद्धचर्थं तन्मूल्यं वा दक्षिणां दद्यात्।) रजतदानम्—पलत्रयमितं पलमितं यथाशक्ति वा रजतं पुरतो निधाय दानप्रतिज्ञादि विधाय रजतं सम्प्रोक्ष्य सम्पूज्य मम (पित्रादेः) सकल-पापक्षयद्वारा विष्णुप्रीतये इदं रजतचन्द्रदैवतं तुभ्यमहं संप्रददे।ॐ तत्सत् न मम। इति संकल्प्य।

ॐ प्रीतिर्यतः पितृणां च विष्णुशङ्करयोः सदा। शिवनेत्रोद्भवं रौप्यमतः शान्ति प्रयच्छ मे॥ इति पठित्वा दद्यात्। दानप्रतिष्ठासिद्धचर्थं सुवर्णं तन्मूल्यं वा दक्षिणां

दद्यात्।

लवणदानम्—(१६) पलाधिकं (७७) सप्तसप्तितसेटकिमतं यथाशक्ति वा लवणं पुरतो निधाय दानप्रतिज्ञादि विधाय लवणं संप्रोक्ष्य संपूज्य—मम (पित्रादे:) सङ्कल्प्य पापक्षयद्वारा विष्णुप्रीतये इदं लवणं सोमदैवतं तुभ्यमहं सम्प्रददे।ॐ तत्सत् न मम।

ॐ यस्मादन्नरसाः सर्वे नोत्कृष्टा लवणं विना। शंभोः प्रीतिकरं यस्मादतः शान्ति प्रयच्छ मे॥

इति पठित्वा दद्यात्। दानप्रतिष्ठासिद्धचर्थं सुवर्णं तन्मूल्यं वा दक्षिणां दद्यात्।

# मंगलस्नानम्

श्रीसन्तानगोपालअनुष्ठान के प्रथम दिन या अन्य दिन अथवा उसी दिन नित्यक्रिया करके कर्ता अपनी पत्नी के साथ उपवास रखे और निम्न संकल्प करके मंगलस्नान करें—

देशकालौ सङ्कीर्त्य-करिष्यमाण होमात्मक-श्रीसन्तानगोपाला-नुष्ठाननिमित्तं सपत्नीकोऽहं मङ्गलस्नानं करिष्ये। इति सङ्कल्प्य यथाचारं सर्वोषध्यादिसुगन्धचूर्णेरामलकादिना सुगन्धतैलेन शरीरमुद्धर्त्य स्नात्वाऽऽचम्य समन्त्रं नूतने अधरोत्तरीये वस्त्रे (आभरणं च) धारयेत्। तत्र मन्त्र:-ॐ परिधास्यै यशोधास्यै दीर्घायुत्वाय जरदष्टिरस्मि। शतं च जीवामि शरदः पुरूचो रायस्योषमभिसंव्यायिष्ये॥ इत्यधोवस्त्रं परिधाय द्विराचमेत्। ततः- ॐ यशसा मा द्यावा पृथिवी यशसेन्द्राबृहस्पती। यशो भगञ्ज माऽविदधद्यशो मा प्रतिपद्यताम्॥

इत्युत्तरीयं धृत्वा द्विराचमेत्। नूतनवस्त्रधारणे न मन्त्रः। पत्या अपि वस्त्रपरिधानं कंचुक्यादिधारणं च तूष्णीम्। प्रतिवस्त्रं सर्वेषां द्विराचमनम्। सौभाग्यकुङ्कुमादिना तिलककरणम्। ततो गोमयोपलिप्ते रङ्गवलि—स्वित्तिकाद्यलङ्कृतेशुचौ देशे शुभवस्त्राच्छादिते श्रीपण्यादिप्रशस्तकाष्ठपीठे कम्बल-कुशाद्यासने वा स्वयं प्राङ्मुखं उपविश्य तादृशपीठयोः स्वदक्षिणतः पत्तीं चोपवेशयेत्। ततः सर्वेषां कर्मणां प्रारम्भे करिष्यमाणकर्मणो निर्विध्नतासिद्धचर्थं यथाकुलाचारं गणेशं गणेशाम्बिके वा पूजयेत्। तद्यथा—बद्धिशखो बद्धकच्छो दर्भपाणिः—

ॐ अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थाङ्गतोऽपि वा। यः स्मरेत्पुण्डरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः॥

इत्युपकरणानि आत्मानं च संप्रोक्ष्य-ॐ पवित्रेस्थो वैष्णव्यौ सवितुर्वः प्रसवऽउत्पुनाम्यिक्छद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रिष्मिभः। तस्य ते पवित्रपते पवित्र पूतस्य यत्कामः पूने तच्छकेयम्॥ इति यजुर्द्वयेन दक्षिणवामहस्तनामिकयोर्मूले मध्यपर्वणि वा क्रमेण पवित्रं धृत्वा स्मार्तविधिनाऽऽचमेत्।

तद्यथा-आचमनार्थं विहितपात्रे जलमादाय मुक्ताङ्गुष्ठकनिष्ठेन संहत-त्र्यङ्गुलिना करेण माषमज्जनपरिमितं जलं त्रिः पिबेत्। ततो हस्तं प्रक्षाल्य खान्युपस्पृशेत्। तद्यथा-अङ्गुष्ठमूलेन वारद्वयं मुखं संस्पृश्य संसहताभिस्त्रि-भिरङ्गुलीभिरास्यम्, अङ्गुष्ठेन प्रदेशिन्या च घ्राणद्वयम्, अङ्गुष्ठानामिकाभ्यां-चक्षुद्वयम्, ताभ्यामेवश्रोत्रद्वयम्, किनिष्ठाङ्गुष्ठाभ्यां-नाभिम्, करतलेन हृदयम्, सर्वाङ्गुलीभिः-शिरः, कराग्रेण अंशौ स्पृशेत्। एकमेकवारमाचम्य पुनर्द्वितीय-वारं त्रिराचम्य तथैव खान्युपस्पृशेत्-इति स्मार्तार्चनम्। पौरणिकार्चने तु-केशवादि चतुर्विशतिनामोच्चारम्-ॐ केशवाय नमः। ॐ नारायणाय नमः। ॐ माधवाय नमः।ॐ गोविन्दाय नमः। ॐ विष्णवे नमः।ॐ मधुसूदनाय नमः। ॐ त्रिविक्रमाय नमः। ॐ वामनाय नमः। ॐ श्रीधराय नमः। ॐ हृषीकेशाय नमः। ॐ पद्मनाभाय नमः। ॐ दामोदराय नमः। ॐ सङ्कर्षणाय नमः। ॐ वासुदेवाय नमः। ॐ प्रद्युम्नाय नमः। ॐ अधोक्षजाय नमः। ॐ नारिसहाय

नमः। ॐ अच्युताय नमः। ॐ जनार्दनाय नमः। ॐ उपेन्द्राय नमः। ॐ हरये नमः। ॐ प्रजापतये नमः। ॐ हिरण्यगर्भाय नमः। ॐ कृष्णाय नमः।

ततः प्राणायामः –ॐ भूः ॐ भुवः ॐ स्वः ॐ महः ॐ जनः ॐ तपः ॐ सत्यम् ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमिह। धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ आपो ज्योतीरसोऽमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरो३म्-इति मन्त्रं नव कृत्वा पठेत्।

तत्र प्रथमाङ्गृष्ठेन दक्षिणनासां स्पृष्ट्वा मौनं नेत्रे निर्माल्य नाभौ स्थितं चतुर्भुजं विष्णुं ध्यायन् वामनासिकया शनैः श्वासं कर्षन् वारत्रयं मन्त्रं पठन् पूरकाख्यं प्राणायामं कुर्यात्। ततोऽङ्गुष्ठेन दक्षिणनासाम्, अनामाकनिष्ठाभ्यां वामनासां स्पृष्ट्वा श्वासं नियम्य ब्राह्मणं ध्यायन् त्रिवारं मन्त्रं पठन् कुम्भकं कुर्यात्। ततोऽङ्गुष्ठमपसार्य अनामाकनिष्ठाभ्यां वामनासां स्पृशन् श्वासं शनैर्विमुञ्जन् ललाटे शङ्करं ध्यायन् मन्त्रं त्रिवारं पठन् रेचकं कुर्यात्। ततो रक्षादीपं प्रज्वलय्य यजमान-आचार्यादयश्चाचारात् 'हरिः ॐ आ नो भद्रा० ' इत्यादीन् मङ्गलमन्त्रान् पठेयुः। मन्त्रं पठताऽऽचार्यादिना तिलकं कारयेद्यजमानः।

#### जलयात्रा

आचार्य और ब्राह्मणों से आज्ञा प्राप्त कर कर्ता अपनी पत्नी के साथ सधवा स्त्रियों और ब्राह्मणों को साथ लेकर आठ अथवा नौ कलश लेकर जंलाशय को जाये और वहाँ हाथ-पैर धोकर आसन पर बैठे तथा प्राणायामादिक के साथ निम्न संकल्प करें-

सङ्कीर्त्य करिष्यमाण होमात्मक-श्रीसन्तानगोपाला-देशकाली नुष्ठानकर्माङ्गत्वेन जलयात्रां करिष्ये। तदङ्गत्वेन गणपतिवरुणादीन्

षोडशोपचारैः पूजयेत्।

ततो मण्डलाद् दक्षिणस्यां प्रतीच्यामुदीच्यां च पूर्ववत् काण्डानुसमयेन त्रयाणां कलशानां स्थापनं पूजनम्। एवमीशानादिवायव्यान्तेषु चतुर्षु कोणेषु चतुर्णां कलशानां च तन्मध्ये वरुणं च पूजयेत्।

#### प्रार्थना

एह्येहि यादोगणवारिधिनां गणेन पर्जन्यसहाप्सरोभिः। विद्याधरेन्द्रामरगीयमानः पाहि त्वमस्मान् भगवन्नमस्ते॥

तीक्ष्णायुधं तीक्ष्णगितं दिगीशं चराचरेशं वरुणं महान्तम्। प्रचण्डपाशाङ्कुशवज्रहस्तं भजामि देवं कुलवृद्धिहेतोः॥ आवाहयाम्यहं देवं वरुणं यादसां पितम्। प्रतीचीशं जगत्प्राणसेवितं पाशहस्तकम्॥

इति मन्त्रैः कलशे वरुणमावाह्य पूजयेत्। ततः जलमातः पूजयेत्-

तद्यथा-आग्नेयकोणे वस्त्रास्तृते कृतसप्ताक्षतपुञ्जेषु उदक्संस्थेषु-

जलमातृणां पूजनम् —ॐ भूर्भुवः स्वः मत्स्यै नमः मत्सीमावाहयामि स्थापयामि॥ १॥ ॐ भूर्भुवः स्वः कूर्म्ये नमः कूर्मिमावाहयामि स्थापयामि॥ १॥ ॐ भूर्भुवः स्वः वाराहौ नमः वाराहीमावाहयामि स्थापयामि॥ ३॥ ॐ भूर्भुवः स्वः वर्दुर्ये नमः वर्दुरीमावाहयामि स्थापयामि॥ ४॥ ॐ भूर्भुवः स्वः मकर्ये नमः मकरीमावाहयामि स्थापयामि॥ ४॥ ॐ भूर्भुवः स्वः जलूक्यै नमः जलूकीमावाहयामि स्थापयामि॥ ६॥ ॐ भूर्भुवः स्वः जलूक्यै नमः जलूकीमावाहयामि स्थापयामि॥ ६॥ ॐ भूर्भुवः स्वः तन्तूक्यै नमः तन्तुकीमावाहयामि स्थापयामि॥ ६॥ ॐ भूर्भुवः स्वः तन्तूक्यै नमः तन्तुकीमावाहयामि स्थापयामि॥ ७॥ 'ॐ मनोजूतिः 'इस मन्त्र का उच्चारण करके प्रतिष्ठापन करें। पुनः—ॐ भूर्भुवः स्वः मत्स्याद्यावाहितमातरः सुप्रतिष्ठिताः वरदाः भवत्। तदुपरान्तं 'ॐ भूर्भुवः स्वः मत्स्याद्यावाहित जलमातृभ्यो नमः' यह कहकर पञ्चोपचार से पूजन करें। तदुपरान्तं जीव माताओं का पूजन वहीं सात अक्षतपुओं का बनाकर निम्न क्रम से करें—

जीवमातृणां पूजनम्—ॐ भूर्भुवः स्वः कुमार्ये नमः कुमारीमावाह्यामि स्थापयामि॥ १॥ ॐ भूर्भुवः स्वः धनदायै नमः धनदामावाह्यामि स्थापयामि॥ २॥ ॐ भूर्भुवः स्वः नन्दायै नमः नन्दामावाह्यामि स्थापयामि॥ ३॥ ॐ भूर्भुवः स्वः विमलायै नमः विमलामावाह्यामि स्थापयामि॥ ४॥ ॐ भूर्भुवः स्वः मङ्गलायै नमः मङ्गलामावाह्यामि स्थापयामि॥ ४॥ ॐ भूर्भुवः स्वः अचलायै नमः अचलावाह्यामि स्थापयामि॥ ६॥ ॐ भूर्भुवः स्वः अचलायै नमः पद्मामावाह्यामि स्थापयामि॥ ६॥ ॐ भूर्भुवः स्वः पद्मायै नमः पद्मामावाह्यामि स्थापयामि॥ ७॥ 'ॐ मनोजूतिः 'इस मन्त्र का उच्चारण करके प्रतिष्ठापन करें। पुनः—ॐ भूर्भुवः स्वः कुमार्याद्यावाहितजीवमातृकाः सुप्रतिष्ठिताः वरदाः भवत्। तदुपरान्त 'ॐ भूर्भुवः स्वः कुमार्याद्यावाहित जीवमातृभ्यो नमः' यह कहकर पश्चोपचार से पूजन करें।

स्थलमातृणां पूजनम् ॐ भूर्भुवः स्वः ऊम्यैं नमः ऊर्मिमावाहयामि स्थापयामि॥ १॥ ॐ भूर्भुवः स्वः लक्ष्म्यै नमः लक्ष्मीमावाहयामि स्थापयामि॥ २॥ ॐ भूर्भुवः स्वः महामायायै नमः महामायामावाहयामि स्थापयामि॥ ३॥ ॐ भूर्भुवः स्वः पानदेव्यै नमः पानदेवीमावाहयामि स्थापयामि॥ ४॥ ॐ भूर्भुवः स्वः वारुण्यै नमः वारुणमावाहयामि स्थापयामि॥ ४॥ ॐ भूर्भुवः स्वः निर्मलायै नमः निर्मलामावाहयामि स्थापयामि॥ ६॥ ॐ भूर्भुवः स्वः गोधायै नमः गोधामावाहयामि स्थापयामि॥ ७॥ 'ॐ मनोजूतिः 'इस मन्त्र का उच्चारण करके प्रतिष्ठापन करें। पुनः—ॐ भूर्भुवः स्वः ऊर्म्याद्यावाहितस्थलमातृकाः सुप्रतिष्ठिताः वरदाः भवत्। तदुपरान्त 'ॐ भूर्भुवः स्वः ऊर्म्याद्यावाहितस्थलमातृभ्यो नमः' यह कहकर पश्चोपचार से पूजन करें।

अत्रावसरे केचित् सप्तसागरस्य पूजनिमच्छति—तद्यथा अक्षतपुञ्जेषु— ॐ समुद्रायशिशुमारानालभतेपर्जन्यायमण्डूकानदभ्योमत्स्यान्मित्राय-

कुलीपयन्वरुणायनाक्रान्॥मतस्यै नमः मत्सीमावाहयामि स्थापयामि।

ततः इन्द्रादिदशदिक्पालान् आवाह्य पूजयेत्। अत्रावसरे केचित् दिक्पालेभ्यो बलिमिच्छन्ति। ततः जलाशयस्थितवरुणपूजनम्

ॐ उरु:हि राजा वरुणश्चकार सूर्याय पन्था मन्वेत वाऽ उ। अपदेपादा प्रति धातवेकरुतापवक्ता हृदया विधश्चित्।। नमो वरुणायाभिष्ठितो वरुणस्य पाशः॥ इतिमन्त्रेण वरुणाय नमः इति नाममन्त्रेण वा षोडशोपचारैः पूजनं कृत्वा ततः वैदिकमन्त्रेण नाममन्त्रेण वा स्रुवेण द्वादशाहुतार्जुहुयात्।

तद्यथा –ॐ अदभ्यः स्वाहा वाभ्यः स्वाहोदकाय स्वाहा तिष्ठन्तीभ्यः स्वाहा स्रवन्ताभ्यः स्वाहा स्यन्दमानाभ्यः स्वाहा कूप्याभ्यः स्वाहा सूर्धाभ्यः स्वाहा धार्याभ्यः स्वाहार्णवाय स्वाहा समुद्राय स्वाहा सरिराय स्वाहा॥

इति मन्त्रेण। नाममन्त्रपक्षे तु—ॐ अद्भ्यः स्वाहा।ॐ वार्भ्यः स्वाहा।ॐ उदकाय स्वाहा। ॐ तिष्ठन्तीभ्यः स्वाहा। ॐ स्रवन्तीभ्यः स्वाहा। ॐ स्यन्दमानाभ्यः स्वाहा। ॐ कूप्याभ्यः स्वाहा। ॐ सूद्याभ्यः स्वाहा। ॐ सार्ग्राभ्यः स्वाहा। ॐ सिराय स्वाहा। इति वा जुहुयात्। ततः—

ॐ नमो नमस्ते स्फटिकप्रभायः सुश्वेतहाराय सुमङ्गलाय। सुपाशहस्ताय झषासनाय जलाधिनाथाय नमो नमस्ते॥ इति मन्त्रेण वरुणं नमस्कृत्य प्रार्थयेत्—

ॐ प्रतीचीश नमस्तुभ्यं सर्वाधौधनिषूदन। पवित्रं कुरु मां देवः सर्वकार्येषु सर्वदा॥ ज्ञानतोऽज्ञानतो वापि यावान्विधिरनुष्टितः। स सर्वस्त्वत्प्रसादेन पूर्णं भवत्वपांपते॥

इति सम्प्रार्थ्य-ततः-सुवासिनीभ्यो हरिदासौभाग्यद्रव्यं ताम्बूलानि चणकाश्च दद्यात्। ब्राह्मणेभ्यो यथाशक्तिदक्षिणां दद्यात्।

ततः —ॐ उत्तिष्ठ ब्रह्मणस्पते देवयन्तस्त्वे महे। उपप्रयन्तु मरुतः सुदा न वऽ इन्द्र प्राशूर्भवा शचा॥ इति मन्त्र पठित्वा कलशान् उत्थाप्य सुवासिनीनां हस्ते दद्युः। ब्राह्मणाः —ॐ यथे मां वाचं कल्याणीमावदानि जनेभ्यः। ब्रह्मराजन्याभ्यार्ठ०शूद्राय चार्याय च स्वाय चारणाय च॥ प्रियो देवानां दक्षिणायै दातुरिह भूयासमयं मे कामः समृध्यतामुप मादो नमतु॥

आचार्य और ब्राह्मण 'हरि: ॐ आ नो भदा०' इस सूक्त का उच्चारण करते हुए गीत, वाद्य से युक्त होकर सुवासिनियों को आगे करके श्रीसन्तानगोपाल— अनुष्ठानकर्म के लिए जिस मण्डप का निर्माण किया गया हो। उस मण्डप की ओर प्रस्थान करें। आधे मार्ग में आने पर उस समय थोड़ी भूमि को लिपकर क्षेत्रपाल का पूजन करके बिल की पूजा करके बिलदान करें, वहाँ यह बिल मन्त्र है—ॐ नमो भगवते क्षेत्रपालाय भासुराय त्रिनेत्रज्वालामुख अवतर अवतर कपिल पिङ्गल ऊर्घ्व केश-जिह्ना लालन छिन्दि-छिन्दि, भिन्धि-भिन्धि, कुरु-कुरु, चल-चल, हां हीं हूं हैं बिलं गृहाण स्वाहा। इस बिल मन्त्र का आचार्य उच्चारण करें। तत्पश्चात् सपत्नीक कर्ता, बन्धु, ज्ञाति से समन्वित होकर मण्डप की ओर प्रस्थान करें। मण्डप के पश्चिमद्वार के समीप में जाकर पूर्ववत् सभी दोष के शमन के लिए क्षेत्रपाल को बिल देनी चाहिए। उसके बाद मण्डप के पश्चिमद्वार पर आकर स्थित हुए सपत्नीक कर्ता की सुवासिनियाँ आरती करके पश्चिमद्वार से ही मण्डप के मध्य में ले जावें।

व्याष्ट्रान वात कार्यान

# श्रीसन्तानगोपालानुष्ठानप्रारम्भः

ज्योतिषी के द्वारा दिये गये शुभमुहूर्त में कर्ता एवं उसकी धर्मपत्नी को पूर्विभमुख आसन पर आचार्य बैठावे। तदुपरान्त आचार्य निम्न तीन नामों का उच्चारण करते हुए कर्ता से तीन बार आचमन करावें—

ॐ केशवाय नमः ॐ नारायणाय नमः ॐ माधवाय नमः।

पुनः आचार्य ॐ ऋषिकेशाय नमः। ॐ गोविन्दाय नमः। का उच्चारण करके यजमान का हाथ जल से धुलवायें

आचार्य निम्न मंत्र का उच्चारण करके कर्ता को कुशा की पवित्री घारण करवाके प्राणायाम करावें—

ॐ पवित्रे स्थो वैष्णव्यौ सवितुर्वः प्रसव उत्पुनाम्यिच्छिद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रिश्मिभः॥ (शु.य.सं. १०/६) तस्य ते पवित्रपते पवित्र पूतस्य यत्कामः पुने तच्छकेयम्॥ (शु.य.सं. ४/४)

भावार्थ—सविता से उत्पन्न आपके ये दोनों वैष्ण्ब्य (यज्ञ से संबन्धित) पवित्र है, उनको छिद्ररहित पवित्र वायु से तथा सूर्य की रिमयों से पवित्र कर रहा हूँ। हे पवित्रपते! उस पवित्र (कुश) से पवित्र आपके काम को कर सकूँ। (आपके अभिलिषत कर्म को करने में समर्थ हो सकूँ।)

आचार्य निम्न श्लोक का उच्चारण कर कर्ता के ऊपर और सामग्री की पवित्रता हेतु कुशा से जल छिड़कें—

ॐ अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा। यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः॥ ॐ पुण्डरीकाक्षः पुनातु, ॐ पुण्डरीकाक्षः पुनातु।

आचार्य निम्न विनियोग व निम्न श्लोक का उच्चारण करके कर्ता से आसन शुद्धि कर्म करावें—ॐ पृथ्वीतिमन्त्रस्य मेरुपृष्ठ ऋषि:, सुतलं छन्द:, कूर्मो देवता आसनपवित्र करणे विनियोग:। ॐ पृथ्वि त्वया धृता लोका देवि त्वं विष्णुना धृता। त्वं च धारय मां देवि! पवित्रं कुरु चासनम्॥ आचार्य निम्न श्लोक का उच्चारण करके कर्ता से उसकी शिखा का बन्धन करावें—

ब्रह्मभावसहस्त्रस्य रुद्रभावशतस्य च। विष्णोः संस्मरणार्थं हि शिखाबन्धं करोम्यहम्॥ कर्ता घृतपूरित दीप को पृथ्वी पर अक्षत छोड़कर स्थापित कर प्रज्वलित करे और निम्न श्लोकों द्वारा उसकी प्रार्थना करे—

> भो दीप! देवरूपस्त्वं कर्मसाक्षी ह्यविष्टकृत्। यावत्कर्मसमाप्तिः स्यात् तावत् त्वं सुस्थिरो भव॥

#### शान्तिपाठः

हरि: ॐ आ नो भद्राः क्रतवो यन्तु विश्वतोऽदब्धासो अपरीतास उद्भिदः। देवा नो यथा सदिमद्वृधे असन्नप्रायुवो रक्षितारो दिवेदिवे॥१॥ देवानां भद्रा सुमितिर्ऋजूयतां देवानार्ठ० रातिरिभ नो निवर्तताम्। देवानार्ठ० सख्यमुपसेदिमा वयं देवा न आयुः प्रतिरन्तु जीवसे॥२॥ तान्पूर्वया निविदा हूमहे वयं भग मित्रमिदितिन्दक्षमित्रिधम्। अर्यमणं वरुणर्ठ० सोममिश्वना सरस्वती नः सुभगा मयस्करत्॥३॥

भावार्थ—हमको सभी ओर से कल्याण करनेवाले बल प्राप्त हों, जिसकों कोई क्षीण न कर सके और वह निरन्तर बढ़नेवाले हों, जिसमें देवतागण सदा हमारी वृद्धि के लिए हों और प्रमाद रहित होकर प्रतिदिन हमारे रक्षक बने रहें॥ १॥ सरलता को चाहनेवाले देवताओं की कल्याण करनेवाली सुमित और देवताओं का दान हमारी ओर झुके, हम देवताओं की मित्रता को प्राप्त करने का यत्न करे और देवता हमारी आयु को बढ़ावें, जिससे हम चिरकाल तक जीवित रहें॥ २॥ हम उनको प्राचीन स्तुतियों द्वारा बुलाते हैं। भग को, मित्र को, अदिति को, दक्ष को तथा जिसे कोई दुखी नहीं कर सकता, उस अर्यमा को, वरुण को, सोम को और अश्वनों को, सौभाग्यवती सरस्वती हमको सुखी करें॥ ३॥

तन्नो वातो मयोभु वातु भेषजन्तन्माता पृथिवी तित्पता द्यौः। तद्ग्रावाणः सोमसुतो मयोभुवस्तदिश्वना शृणु तिन्धष्यया युवम्॥४॥ तमीशानं जगतस्तस्थुषस्पितं धियं जिन्वमवसे हूमहे वयम्। पूषा नो यथा वेदसामसद्वृधे रिक्षता पायुरद्व्यः स्वस्तये॥५॥ स्विस्त न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः। स्विस्त नस्ताक्ष्यों अरिष्टनेमिः स्विस्त नो बृहस्पतिर्दधातु॥६॥ पृषदश्चा मरुतः पृश्निमातरः शुभंयावानो विदथेषु जग्मयः। अग्निजिह्वा मनवः सूरचक्षसो विश्वे नो देवा अवसा गमित्रह॥७॥ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यज्ञाः। स्थिरे-रङ्गैस्तुष्टुवार्ठ० सस्तनूभिर्व्यशेमिह देविहतं यदायुः॥८॥ शतिमत्रु शरदो अन्ति देवा यत्रा नश्चक्रा जरसं तनूनाम्। पुत्रासो यत्र पितरो भविन्त मा नो मध्या रीरिषतायुर्गन्तोः॥६॥

भावार्थ—वायु हमारे लिये उस सुख देनेवाले औषध को लावें, उसको माता पृथ्वी, पिता द्यौ और मङ्गलदायक सोम कूटने के पत्थर लावें, हे पूज्य अश्विनी! आप इस पुकार को श्रवण करें ॥ ४ ॥ हम उस ईशन करनेवाले जङ्गम और स्थावर के प्रति और स्तुति के प्रेरणा करनेवाले को रक्षा के लिये बुलाते हैं, जिससे पूषा हमारे लिये धनों को बढ़ानेवाला और कल्याण के लिये न चूकनेवाला रक्षक हो ॥ ५ ॥ बढ़े हुए यज्ञवाला इन्द्र हमारे लिए कल्याण देवे, सम्पूर्ण धन का स्वामी पूषा हमारे लिए मङ्गलकारी हो, जिसके पहिये की धारा कभी नहीं टूटती, ऐसा सूर्य हमारे लिए शुभवाक हो, बृहस्पति हमको सुख प्रदत्त करे ॥ ६ ॥ अच्छे वाहनवाले आकाश—मातृक शुभ देनेवाले यज्ञगृहों में जानेवाले अग्नि के सदृश ज्ञानी, सूर्य के सदृश विश्वेदेवा रक्षानिमित्त यहाँ आवें ॥ ७ ॥ हे पूजनीय देवताओं! हम आपकी स्तुति करते हुए कानों से मङ्गल सुनें, आँखों से मङ्गल को देखें, दृढ़ शरीर और अङ्गों से युक्त होते हुए देवताओं से नियत की हुई आयु को प्राप्त हों ॥ ८ ॥ हे देवताओं! लगभग सौ वर्ष हैं, जिसमें आप हमारे उन शरीरों को अक्षय करते हो जिस काल में पुत्र 'पिता' हो जाते हैं। आप हमारे अस्थायी आयु को बीच में मत काटो ॥ ९ ॥

हो. श्री. स. गो. अ. वि॰ ३

अदितिद्यौरिदितिरन्तिरक्षमिदितिर्माता स पिता स पुत्रः। विश्वे देवा अदितिः पञ्चजना अदितिर्जातमिदितिर्जनित्वम्॥ १०॥ द्यौः शान्तिरन्तिरक्षिठं० शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः। वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्रिष्ठा। ११॥ यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु। शं नः कुरु प्रजाभ्योऽभयं नः पशुभ्यः॥ ॐ शान्तिः सुशान्तिः सर्वारिष्ठशान्तिर्भवतु॥ १२॥ आचार्य निम्न नाममन्त्रों का कर्ता से उच्चारण करवाते हुए अक्षत छोड़वायें—ॐ लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। ॐ उमामहेश्वराभ्यां नमः। ॐ वाणीहिरण्य-गर्भाभ्यां नमः। ॐ श्राचीपुरन्दराभ्यां नमः। ॐ मातापितृचरण कमलेभ्यो नमः। ॐ इष्टदेवताभ्यो नमः। ॐ प्रानदेवताभ्यो नमः। ॐ मुर्जन्देवताभ्यो नमः। ॐ प्रकृत्वरणकमलेभ्यो नमः। ॐ सर्वेभ्यो नमः। ॐ प्रकृत्वरणकमलेभ्यो नमः। ॐ सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ॐ महागणाधिपतये नमः।

पौराणिकश्लोकाः

ॐ सुमुखश्चैकदन्तश्च किपलो गजकर्णकः। लम्बोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायकः॥१॥ धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननः। द्वादशैतानि नामानि यः पठेच्छृणुयादिप॥२॥ विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा। संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते॥३॥

भावार्थ—द्यौ, अन्तरिक्ष, माता, पिता, पुत्र, विश्वेदेवा, पश्चजन, उत्पन्न और होनेवाले सब अदिति के अधीन हों ॥ १० ॥ द्यौ से, अन्तरिक्ष से, पृथ्वी से, जल से, औषधियों से, वनस्पतियों से, सब देवों से, सब सृष्टि से, स्वयं शान्त से जो शान्ति है, वह मुझे प्राप्त हो ॥ ११ ॥ हर एक जगह से हमको अभय करो, हमारी प्रजा का कल्याण करो, हमारे पशुओं को भय—मुक्त करो ॥ १२ ॥

पौराणिक श्लोकों का भावार्थे—सुमुख, एकदन्त, कपिल, गजकर्णक, लम्बोदर, विकट, विघ्ननाश, विनायक, धूम्रकेतु, गणाध्यक्ष, भालचन्द्र और गजानन इन बारह नामों को विद्यारम्भ, विवाह, गृहप्रवेश, निर्गम (यात्रा) संग्राम और संकट के समय में जो पढ़ता है या सुनता है उसको विघ्न नहीं होता है ॥ १–३॥ शुक्लाम्बरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजम्।
प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविष्ठोपशान्तये॥ ४॥
अभीप्सितार्थिसिद्धयर्थं पूजितो यः सुरासुरैः।
सर्वविष्ठहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः॥ ५॥
वक्रतुण्ड! महाकाय! कोटिसूर्य समप्रभ!।
अविष्ठां कुरु मे देव! सर्वकार्येषु सर्वदा॥ ६॥
सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके!।
शरण्ये त्रम्बके गौरिं नारायणि! नमोऽस्तु ते॥ ७॥
सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषाममङ्गलम्।
येषां हृदिस्थो भगवान् मङ्गलायतनं हृरिः॥ ६॥
तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव।
विद्याबलं दैवबलं तदेव लक्ष्मीपते तेऽङ्ग्रियुगं स्मरामि॥ ६॥
लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराजयः।
येषामिन्दीवरश्यामो हृदयस्थो जनार्दनः॥ १०॥

भावार्थ—सभी विघ्नों की शान्ति के लिये शुक्लाम्बरधर (सफेद वस्र को धारण करनेवाले) शशिवर्ण (चन्द्रमाके समान वर्णवाले) एवं प्रसन्नमुख देव का ध्यान करना चाहिये॥ ४॥ सभी विघ्नों को हरण करनेवाले जो अभिलिषत अर्थ की सिद्धि के लिए सुर और असुरों के द्वारा पूजित हैं, उस गणाधिपति को नमस्कार है॥ ५॥ हे वक्रतुण्ड! हे महाकाय! करोड़ों सूर्य के समान प्रभावाले हे देव! मेरे सभी कार्यों में सर्वदा विघ्नों का नाश करे॥ ६॥ सभी मंगलों को मंगलमय बनानेवाली, सभी अर्थों को साधनेवाली, हे शिवे! हे शरण्ये! हे त्र्यम्बके! हे गौरि! हे नारायिण! तुम्हें नमस्कार है॥ ७॥ जिनके हृदय में मंगलायतन भगवान् हरि की विराजमान रहते हैं, ऐसे लोगों के सम्पूर्ण कार्यों में सर्वदा उनका अमंगल नहीं होता है॥ ८॥ वही लग्न है, वही सुदिन है, वही ताराबल है, वही चन्द्रबल है, वही विद्याबल है, वही दैव (भाग्य) बल है (अतः हे लक्ष्मी के पित) आपके दोनों चरणों का स्मरण कर रहा हूँ॥ ९॥ जिनके हृदय में श्रेष्ठ कमल के तरह श्याम जनार्दन (भगवान्) रिश्वत रहते हैं उनको (ही) लाभ होता है। उनका ही जय होता है उनका पराजय कैसे हो सकता है (अर्थात्—उनका पराजय कभी नहीं होता)॥ १०॥

यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः।
तत्र श्रीविंजयो भूतिर्धुवा नीतिर्मतिर्मम॥ १९॥
अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते।
तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्॥ १२॥
स्मृते सकलकल्याणभाजनं यत्र जायते।
पुरुषं तमजं नित्यं व्रजामि शरणं हिरम्॥ १३॥
सर्वेष्वारम्भकार्येषु त्रयस्त्रिभुवनेश्वराः।
देवा दिशन्तु नः सिद्धिं ब्रह्मेशानजनार्दनः॥ १४॥
विश्वेशं माधवं दुण्ढि दण्डपाणि च भैरवम्।
वन्दे काशीं गुहां गङ्गां भवानीं मणिकणिंकाम्॥ १५॥
विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्म-विष्णु-महेश्वरान्।
सरस्वतीं प्रणम्यादौ सर्वकार्मार्थसिद्धये॥ १६॥

भावार्थ—जहाँ योगेश्वर भगवान् श्रीकृष्ण रहते हैं, और जहाँ पार्थ धनुर्धर (अर्जुन) रहते हैं, वहाँ श्री और विजय होते हैं, यह ध्रुव नियम है और ऐसा मेरा मत है ॥ ११ ॥ अनन्य चिन्तन करते हुए जो मन हमारी उपासना करते हैं, उन नित्य भक्तों का योगक्षेम मैं स्वयं करता हूँ ॥ १२ ॥ जिसके स्मरण करने पर जीव सम्पूर्ण कल्याणों का भाजन (पात्र) हो जाता है। उस भगवान् हिर की शरण में मैं जाता हूँ ॥ १३ ॥ त्रिभुवन के ईश्वर (स्वामी) तीनों ब्रह्मा, शंकर एवं जनार्दन भगवान् और (सभी) देवता सभी आरम्भ किए जानेवाले कार्यों में हमको सिद्धि प्रदान करे ॥ १४ ॥ विश्वेश, माधव, ढुण्ढि, वण्डपाणि, भैरव, काशी, गुहा, गङ्गा, भवानी और मणिकर्णिका की वन्दना कर रहा हूँ ॥ १५ ॥ सभी कार्य एवं मनोरथों की सिद्धि के लिए कार्य के आरम्भ में विनायक गुरु भानु ब्रह्मा—विष्णु—महेश्वर और सरस्वती को प्रणाम करके कार्य प्रारम्भ करना चाहिए ॥ १६ ॥

nex I introductive supervisors of the distance is fell

### संकल्पः

कर्ता के दायें हाथ में जल, अक्षत और कुछ द्रव्य रखवाकर आचार्य सन्तानगोपालअनुष्ठान को प्रारम्भ करवाने के लिए निम्न संकल्प करावें—

🕉 विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य श्रीब्रह्मणोऽह्नि द्वितीयपरान्हें श्रीश्चेतवाराहकल्पे वैवस्वत-मन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिप्रथमचरणे जम्बूद्वीपे भरतखण्डे भारतवर्षे आर्यावर्तेकदेशे, अमुकक्षेत्रे अमुकनद्याः अमुकतीरे विक्रमशके बौद्धावतारे अमुकनाम्नि संवत्सरे अमुकायने अमुकऋतौ महामाङ्गल्यप्रद-मासोत्तमे मासे अमुकपक्षे अमुकितथौँ अमुकवासरे अमुकनक्षत्रे अमुकयोगे अमुककरणे अमुकराशिस्थिते चन्द्रे अमुकराशिस्थिते सूर्ये अमुकराशिस्थिते देवगुरौ शेषेषु ग्रहेषु यथास्थानस्थितेषु सत्सु एवं गुणगणविशेषणविशिष्टायां शुभपुण्यतिथौ अमुकगोत्रोऽमुकशर्माहं (वर्माऽहम्, गुप्तोऽहम्, दोसोऽहम्) मम सभार्यस्य इह जन्मनि जन्मान्तरे वा ज्ञाताज्ञातकृतानां बालघातविप्रधन-हरणादिसर्वविधपापानां निर्वृत्तिपूर्वकं पूर्वजन्मार्जितानपत्यत्वादिदोषपाप-शमनार्थं मम भार्याया वन्ध्यात्वदोषनिरासपूर्वकं दीर्घायुष्यमत् पुत्रप्राप्त्यर्थं श्रीकृष्णदेवताप्रीत्यर्थं च होमात्मक-श्रीसन्तानगोपालानुष्ठानम् अहं करिष्ये॥

तदङ्गविहितं गणेशपूजनपूर्वकं पुण्याहवाचनं मातृकापूजनं वसोर्द्धारा-

a High te south what he too never the

THE PROPERTY OF STATE AND FEED OF THE PARTY THE SECRETARIES OF THE PARTY OF

पूजनम् आयुष्यमन्त्रजपं नान्दीश्राद्धमाचार्यादिवरणानि च करिष्ये।

प्रमासन्स्य यविपानी ज्याचानु प्रमात्र

# गणपतिपूजनम्

आवाहनम्

ॐ गणानां त्वा गणपतिर्ठ० हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिर्ठ० हवामहे निधीनां त्वां निधिपतिर्ठ० हवामहे वसो मम। आहमजानि गर्भधमा त्वमजासि गर्भ धम्॥

ॐ भूर्भुव स्वः सिद्धि—बुद्धि सहिताय गणपतये नमः, गणपतिमावाहयामि स्थापयामि।

ॐ अम्बे अम्बिकेऽम्बालिके न मा नयति कश्चन। ससस्त्यश्वकः सुभद्रिकां काम्पीलवासिनीम्॥

ॐ भूर्भुव स्वः गौर्ये नमः, गौरीमावाहयामि स्थापयामि।

प्रतिष्ठापनम्

ॐ मनो जूतिर्जुषतामाज्यस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोत्वरिष्टं यज्ञर्ठ० समिमं दधातु। विश्वेदेवास इह मादयन्तामों ३ँप्रतिष्ठ॥

गणेशाऽम्बिके सुप्रतिष्ठिते वरदे भवेताम्।

आसनम्

ॐ पुरुष एवेदर्ठ० सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यम्। उतामृतत्वस्येशानो यदन्नेनातिरोहति॥

ॐ भूर्भुवः स्वः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः, आसनार्थे अक्षतान् समर्पयामि।

पाद्यम्
ॐ एतावानस्य महिमातो ज्यायांश्च पूरुषः।
पादोऽस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि॥
ॐ भूर्भुवः स्वः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः, पाद्यं समर्पयामि।

आचार्य 'गणानां त्वाo' व 'ॐ अम्बे अम्बिकेo' से गणेश व अम्बा का आवाहन कर्ता से करवायें, तदुपरान्त 'ॐ मनो जूतिर्जुo' के द्वारा से प्रतिष्ठापन करवाके 'ॐ पुरुषo' से आसन प्रदान करवाये तथा 'ॐ एतावानस्यo' से पाद्य चढ़वायें। अर्घ्यम्

ॐ त्रिपादूर्ध्व उदैत्पुरुषः पादोऽस्येहाभवत्पुनः। ततो विष्वङ् व्यक्रामत्साशनानशने अभि॥ ॐ भूर्भुवः स्वः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः, अर्घ्यं समर्पयामि।

आचमनीयम्

ॐ ततो विराडजायत विराजो अधि पूरुषः। स जातो अत्यरिच्यत पश्चाद्भृमिमथो पुरः॥ ॐ भूर्भुवः स्वः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः, आचमनीयं समर्पयामि। स्नानम्

ॐ तस्माद्यज्ञात्सर्वहुतः सम्भृतं पृषंदाज्यम्।
पश्रूँस्ताँश्चक्रे वायव्यानारण्या ग्राम्याश्च ये।
ॐ मूर्भुवः स्वः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः, स्नानं समर्पयामि।

पश्चामृतस्नानम्

ॐ पञ्च नद्यः सरस्वतीमपि यन्ति सस्रोतसः। सरस्वती तु पञ्चधा सो देशेऽभवत्सरित्॥

ॐ भूर्मुवः स्वः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः, पश्चामृत स्नानं समर्पयामि । शुद्धोदकस्नानम्

ॐ शुद्धवालः सर्वशुद्धवालो मणिवालस्त आश्विनाः श्येतः श्येताक्षोऽरुणस्ते रुद्राय पशुपतये कर्णा यामा अवलिप्ता रौद्रा नभोरूपाः पार्जन्याः॥

्ॐ भूर्भुवः स्वः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः, शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि।

पुनः 'ॐ त्रिपादूर्ध्वo' से अर्घ्य प्रदान करवाये, तथा 'ॐ ततो विराडo' का उच्चारण करके आचमनीय जल अर्पित करवायें। फिर 'ॐ तस्माद्यज्ञात्o' से स्नान करवाके 'ॐ पञ्चनद्यःo' से पञ्चामृत द्वारा स्नान करवाके पुनः 'ॐ शुद्धवाल:o' इस मन्त्र से शुद्ध जल से गणेशाम्बिका को स्नान करावें।

#### वस्त्रम्

ॐ युवा सुवासाः परिवीत आगात्सऽउश्रेयान्भवति जायमानः। तन्धीरासः कवयऽउन्नयन्ति स्वाद्ध्यो मनसा देवयन्तः॥

> ॐ भूर्भुवः स्वः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः, वस्त्रं समर्पयामि । उपवस्त्रम

ॐ सुजातो ज्योतिषा सह शर्म वरूथमासदत्स्वः। वासो अग्ने विश्वरूपर्ठ० संव्ययस्व विभावसो॥

> ॐ भूर्भुवः स्वः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः, उपवस्त्रं समर्पयामि । यज्ञोपवीतम्

ॐ यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतेर्यत्सहजं पुरस्तात्। आयुष्यमग्रचं प्रतिमुञ्च शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः॥

ॐ भूर्भुवः स्वः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः, यज्ञोपवीतं समर्पयामि।

गन्धम्

ॐ त्वां गन्धर्वा अखनंस्त्वामिन्द्रस्त्वां बृहस्पतिः। त्वामोषधे सोमो राजा विद्वान्यक्ष्मादमुच्यत॥ ॐ भूर्भुवः स्वः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः, गन्धं समर्पयामि।

अक्षतान्

ॐ अक्षन्नमीमदन्त ह्यव प्रिया अधूषत। अस्तोषत स्वभानवो विप्रा नविष्ठया मती योजा न्विन्द्र ते हरी॥

ॐ भूर्मुवः स्वः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः, अक्षतान् समर्पयामि ।

<sup>&#</sup>x27;ॐ युवा सुवासाः' से गणेशाम्बिका के ऊपर कर्ता से वस्त्र तथा 'ॐ सुजातों' मन्त्र का आचार्य उच्चारण करते हुए उपवस्त्र कर्ता से ही प्रदान करवायें।'ॐ यज्ञोपवीतम्' इसका उच्चारण करते हुए गणेशाम्बिका के ऊपर यज्ञोपवीत कर्ता से चढ़वायें। उपरान्त 'ॐ त्वां गन्धर्वा॰' के द्वारा गन्ध चढ़वाने के पश्चात् 'ॐ अक्षन्नमीमः' से अक्षत प्रदान करवायें।

#### पुष्पमालाम्

ॐ ओषधीः प्रतिमोद्ध्वं पुष्पवतीः प्रसूवरीः। अश्वा इव सजित्वरीर्वीरुधः पारियष्णवः॥ ॐ भूर्भुवः स्वः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः, पुष्पमालां समर्पयामि।

## दूर्वाम्

ॐ काण्डात्काण्डात् प्ररोहन्ति पुरुषः परुषस्परि। एवा नो दूर्वे प्रतनु सहस्रेण शतेन च॥ ॐ भूर्भुवः स्वः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः, दूर्वां समर्पयामि।

#### नानापरिमलद्रव्याणि

ॐ अहिरिव भोगैः पर्येति बाहुं ज्याया हेतिं परि बाधमानः। हस्तक्नो विश्वा वयुनानि विद्वान्युमान्युमार्ठ० सं परिपातु विश्वतः॥ ॐ भूर्भुवः स्वः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः, नानापरिमलद्रव्याणि समर्पयामि।

## सिन्दूरम्

ॐ सिन्धोरिव प्राध्वने शुघनासो वातप्रमियः पतयन्ति यह्नाः। घृतस्य धारा अरुषो न वाजी काष्ठा भिन्दनूर्मिभिः पिन्वमानः॥

ॐ भूर्भुवः स्वः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः, सिन्दूरं समर्पयामि।

'ॐ ओषधी:0' इस मन्त्र का आचार्य उच्चारण करके गणेश व अम्बा पर पुष्पमाला कर्ता से चढ़वाये। पुनः 'ॐ काण्डात्काण्डात्o' इस मन्त्र का उच्चारण करके आचार्य गणेश व अम्बा को कर्ता से दूर्वा प्रदान करवाये। पुनः 'ॐ अहिरिवभोगै:0' इस मन्त्र का आचार्य उच्चारण करके गणेश और अम्बा को नानापरिमलद्रव्य कर्ता से प्रदत्त करवायें। आचार्य 'ॐ सिन्धोरिवo' इस मन्त्र का गणेश व अम्बा के ऊपर कर्ता से सिन्दूर चढ़वायें।

धूपम्

ॐ धूरिस धूर्व धूर्वन्तं धूर्व तं योऽस्मान्धूर्वित तं धूर्वयं वयं धूर्वामः। देवानामिस विह्नतमर्ठ० सिस्नितमं पप्रितमं जुष्टतमं देवहूतमम्॥

ॐ भूर्भुवः स्वः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः, धूपं समर्पयामि । दीपम्

ॐ अग्निज्योतिज्योतिरग्निः स्वाहा सूर्यो ज्योतिज्योतिः सूर्यः स्वाहा। अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा सूर्योवर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा। ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा॥

ॐ भूर्भुवः स्वः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः, दीपं दर्शयामि। नैवेद्यम

ॐ नाभ्या आसीदन्तरिक्षर्ठ० शीर्ष्णो द्यौः समवर्तत। पद्भचां भूमिर्दिशः श्रोत्रात्तथालोकाँ२॥ अकल्पयन्॥

अनामामूलयोरङ्गुष्ठयोगेन नैवेद्यमुद्रां प्रदर्श्य ग्रासमुद्राः प्रदर्शयेत् तद्यथा— अङ्गुष्ठप्रदेशिनी मध्यमाभिः—ॐ प्राणाय स्वाहा॥ १॥ अङ्गुष्ठमध्यमानामिकाभिः ॐ अपानाय स्वाहा॥ २॥ अङ्गुष्ठानामिकाकनिष्ठिकाभिः ॐ व्यानाय स्वाहा॥ ३॥ किनिष्ठिका तर्जन्यङ्गुष्ठैः ॐ समानाय स्वाहा॥ ४॥ साङ्गुष्ठाभिः सवाङ्गुलिभिः ॐ उदानाय स्वाहा॥ ५॥ इति प्रदर्श्य ॐ भूर्भुवः स्वः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः, नैवेद्यं समर्पयामि। नैवेद्यान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। मध्ये पानीयं समर्पयामि। उत्तरापोशनं समर्पयामि।

ॐ भूर्भुवः स्वः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः, नैवेद्यं समर्पयामि।

आचार्य 'ॐ धूरिसo' इस मन्त्र का उच्चारण करके गणेशाम्बिका को कर्ता से धूप दिखवायें, पुनः 'ॐ अग्निज्योंतिo' इस मन्त्र का उच्चारण करके गणेश व अम्बा को कर्ता से दीप दिखवाकर उसके दोनों हाथों को शुद्ध जल से धुलवायें। तदुपरान्त 'ॐ नाभ्या आसीo' इस मन्त्र का उच्चारण करके गणेश व अम्बा को कर्ता से नैवेंद्य प्रदान करावें। ताम्बूलम्

ॐ याः फलिनीर्या अफला अपुष्पा याश्च पुष्पिणीः। बृहस्पतिप्रसूतास्तानो मुञ्जन्त्वर्ठ० हसः॥

ॐ भूर्भुवः स्वः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः, ताम्बूलं समर्पयामि । आचमनीयजलम

गणाधिप! नमस्तुभ्यं गौरीसुत गजानन!। गृहाण आचमनीयं त्वं सर्वसिद्धि प्रदायकम्॥ ॐ भूर्मुव: स्व: गणेशाम्बिकाभ्यां नमः, आचमनीयजलं समर्पयामि। ऋतुफलानि

ॐ यत्पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतन्वत। वसन्तोऽस्यासीदाज्यं ग्रीष्मऽइध्मः शरद्धवि॥ ॐ भूर्भुवः स्वः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः, ऋतुफलानि समर्पयामि।

दक्षिणाः

ॐ हिरण्यगर्भः समवर्त्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्। स दाधार पृथिवीं द्यामुतेमां कस्मै देवाय हिवषा विधेम॥ ॐ भूर्भुवः स्वः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः, दक्षिणां समर्पयामि।

नीराजनम्

ॐ इदर्ठ० हिवः प्रजननं मे अस्तु दशवीरर्ठ० सर्वगणर्ठ० स्वस्तये। आत्मसिन प्रजासिन पशुसिन लोकसन्नयभयसिन। अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयो रेतो अस्मासु धत्त॥ १॥ आ रात्रि पार्थिवर्ठ० रजः पितुरप्रायि धामिभः। दिवः सदार्ठ०सि बृहती वितिष्ठस आ त्वेषं वर्तते तमः॥ २॥

ॐ भूर्भुवः स्वः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः, आर्तिक्यं समर्पयामि।

आचार्य 'ॐ याः फलिनीर्याo' से ऋतुफल चढ़वायें। पुनः गणाधिप! से आचमनीय जल पुनः 'ॐ यत्पुरुषेण हिवषाo' इस मन्त्र से ऋतुफल गणेश और अम्बा के ऊपर कर्ता से चढ़वायें। तदुपरान्त 'ॐ हिरण्यगर्भःo' इस मन्त्र से गणेश और अम्बा को दक्षिणा चढ़वायें। पुनः 'ॐ इदर्ठ० हिवःo' और आ रात्रि० इस मन्त्र से गणेश और अम्बा की आरती करावें।

### पुष्पाअलिम्

ॐ यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्। ते ह नाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साद्धचाः सन्ति देवाः॥

ॐ राजाधिराजाय प्रसह्य साहिने नमो वयं वैश्रवणाय कुर्महे। स मे कामान् कामकामाय मह्मम्। कामेश्वरो वैश्रवणो ददातु। कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः॥ ॐ स्वस्ति साम्राज्यं भौज्यं स्वाराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठचं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं समन्तपर्यायी स्यात्, सार्वभौमः सार्वायुषान्तादापरार्धात्, पृथिव्यै समुद्रपर्यन्ताया एकराडिती॥ तदप्येष श्लोकोऽभिगीतो मरुतः परिवेष्टारो मरुत्तस्यावसन् गृहे। आवीक्षितस्य कामप्रेर्विश्वेदेवाः सभासद इति॥

ॐ विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतोमुखो विश्वतोबाहुरुत विश्वतस्पात्। सं बाहुभ्यां धमति सम्पतत्रैर्द्यावाभूमी जनयन् देव एकः॥

नाना सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्धवानि च।
पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वर!॥
ॐ भूर्भुवः स्वः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः, पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि।
प्रदक्षिणाम

. ॐ ये तीर्थानि प्रचरन्ति सृकाहस्ता निषङ्गिणः। तेषार्ठ० सहस्त्रयोजनेऽव धन्वानि तन्मसि॥

> यानि कानि च पापानि ज्ञाता-ज्ञात-कृतानि च। तानि सर्वाणि नश्यन्ति प्रदक्षिणापदे पदे॥ ॐ भूर्भुवः स्वः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः, प्रदक्षिणां समर्पयामि।

आचार्य 'ॐ यज्ञेन यज्ञo', 'ॐ राजाधिराजायo', 'ॐ विश्वतश्चक्षुरुतo' आदि मंत्रों और 'नाना सुगन्धिo' इस पौराणिक श्लोक का उच्चारण करके कर्ता से गणेश व अम्बा को पुष्पांजिल प्रदान करवायें। आचार्य 'ॐ ये तीर्थानिo' मन्त्र 'यानि कानिo' इस श्लोक का उच्चारण करके गणेश व अम्बा की प्रदक्षिणा कर्ता से करावें। विशेषार्घ्यम्

रक्ष रक्ष गणाध्यक्ष! रक्ष त्रैलोक्य रक्षक!। भक्तानां भयं कर्ता त्राता भव भवार्णवात्॥ द्वैमातुर कृपासिन्धो! षाण्मातुराग्रज प्रभो!। वरदस्त्वं वरं देहि वाञ्छितं वाञ्छितार्थद!॥ अनेन सफलार्घेण फलदोऽस्तु सदा नम। ॐ मूर्मुवःस्वःगणेशाम्बिकाभ्यां नमः, विशेषार्घ्यं समर्पयामि।

प्रार्थना

ॐ विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय।
लम्बोदराय सकलाय जगद्धिताय।
नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय।
गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते॥१॥
भक्तार्तिनाशनपराय गणेश्वराय।
सर्वेश्वराय शुभदाय सुरेश्वराय।
विद्याधराय विकटाय च वामनाय।
भक्तप्रसन्नवरदाय नमो नमस्ते॥२॥
नमस्ते ब्रह्मरूपाय विष्णुरूपाय ते नमः।
नमस्ते रुद्ररूपाय करिरूपाय ते नमः॥३॥
विश्वरूपस्वरूपाय नमस्ते ब्रह्मचारिणे।
भक्तप्रियाय देवाय नमस्तुभ्यं विनायक!॥४॥
लम्बोदर नमस्तुभ्यं सततं मोदकप्रिय।
निर्विष्णं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा॥४॥

त्वां विष्नशत्रुदलनेति च सुन्दरेति भक्तप्रियेति सुखदेति फलप्रदेति। विद्याप्रदेत्यघहरेति च ये स्तुवन्ति तेभ्यो गणेश! वरदो भव नित्यमेव॥६॥ अनया पूजया गणेशाम्बिके प्रीयेतां न मम।

आचार्य 'रक्ष रक्ष०' से 'सदा नम' तक के श्लोकों का उच्चारण करते हुए कर्ता से गणेशाम्बिका को विशेषार्घ्य प्रदान करवाके 'ॐ विघ्नेश्वराय०' आदि श्लोकों का उच्चारण कर्ता से करवाके गणेशजी की प्रार्थना करवायें।

## कलशस्थापनपूजनम्

HPRINTER PUR

ततः कुङ्कमादिना भूमौ पद्मं कृत्वा,

ॐ मही द्यौ: पृथिवी च न ऽइमं यज्ञं मिमिक्षताम्। पिपृतान्नो भरीमभि:॥

इति भूमिं स्पृष्ट्वा।

ॐ ओषधयः समवदन्त सोमेन सह राज्ञा। यस्म्मै कृणोति ब्राह्मणस्तर्ठ० राजन्यारयामसि॥

इति सप्तधान्यं विकिरेत्।

ॐ आजिग्च कलशं मह्या त्वा विशन्त्वन्दवः। पुनरूर्जा निवर्तस्व सा नः सहस्रं धुक्ष्वोरुधारा पयस्वती पुनर्माविशताद्-द्रयिः॥

इति सप्तधान्योपरि कलशं स्थापयेत्।

ॐ वरुणस्योत्तम्भनमसि वरुणस्य स्कन्भसर्जनी स्त्थो वरुणस्य ऽऋतसदन्नयसि वरुणस्य ऽऋतसदनमसि वरुणस्य ऽऋतसदनमासीद॥

इति कलशे जलं पूरयेत्।

ॐ त्वां गन्धर्वोऽअखनँस्त्वामिन्नद्रस्त्वां बृहस्पतिः। त्वामोषधे सोमो राजा विद्वान्यक्ष्मादमुच्यत॥

इति कलशे गन्धं क्षिपेत्।

कलशस्थापनपूजन—आचार्य रोली से भूमि पर अष्टदल कमल का निर्माण कर 'ॐ मही द्यौः 'इस मन्त्र का उच्चारण कर कर्ता से भूमि का स्पर्श करावे। 'ॐ ओंषधयः समवदन्तо' इस मन्त्र का उच्चारण कर अष्टदलं कमल पर सप्तधान्य छोड़े, फिर 'ॐ आजिघ्र कलशं ं इस मन्त्र का उच्चारण कर सप्तधान्य के ऊपर कलश स्थापित करे। पुनः 'ॐ वरुणस्योत्तम्भनमंसि ं इस मन्त्र द्वारा उस स्थापित कलश में जल भरे। इसके उपरान्त 'ॐ त्वां गन्धवां ं इस मन्त्र का उच्चारण कर चन्दन छोड़े।

ॐ या ओषधी: पूर्वा जाता देवेभ्यस्त्रियुगं पुरा। मनै नु बभ्रूणामहर्ठ० शतं धामानि सप्त च॥

इति मन्त्रेण कलशे सर्वोषधी प्रक्षिपेत्।

ॐ काण्डात् काण्डात् प्ररोहन्ती परुषः परुषस्परि। एवा नो दुर्वे प्रतनु सहस्रेण शतेन च॥

इति कलशे दूर्वाङ्करान् क्षिपेत्।

ॐ अश्वत्थे वो निषदनं पर्णे वो वसतिष्कृता। गोभाज ऽइत्किलासथयत्त्सनबथ पूरुषम्॥

इति पश्चपल्लवान्।

ॐ पवित्रे स्थो वैष्णव्यौ सवितुर्वः प्रसव उत्पुनाम्यि छिद्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रिमिभिः॥ तस्य ते पवित्रपते पवित्र पूतस्य यत्कामः पुने तच्छकेयम्॥

इति मन्त्रेण कलशे पवित्रं क्षिपेत्।

ॐ स्योना पृथिवि नो भवान्नृक्षरा निवेशनी। यच्छा नः शर्मा सप्रथाः॥

इति सप्तमृदः क्षिपेत्।

ॐ याः फलिनीर्या अफला अपुष्पा याश्च पुष्पिणीः बृहस्पतिप्रसूतास्ता नो मुञ्जन्त्वर्ठ० हसः॥

इति कलशे पूगीफलं प्रक्षिपेत्।

'या ओषधीo' इस मन्त्र द्वारा कलश में सर्वोषधि छोड़े, 'ॐ काण्डात् काण्डात्o' इस मन्त्र द्वारा कलश में दूर्वा छोड़े। और 'अश्वत्थे वोo' इस मन्त्र का उच्चारण कर कलश में पंचपल्लव छोड़े दे। तदुपरान्त 'ॐ पवित्रेस्थोo' इस मन्त्र द्वारा कुशा की बनी हुई पवित्री कलश में छोड़े, और 'स्योना पृथिविo' इस मन्त्र का उच्चारण कर सप्तमृतिका, 'ॐ याः फलिनीर्याःo' इस मन्त्र का उच्चारण कर सुपाड़ी छोड़े। ॐ परि वाजपतिः कविरग्निर्हव्यान्यक्रमीत्। दधद्रतानि दाश्षे॥

इति पश्चरत्नानि।

ॐ हिरण्यगर्भः समवर्त्त ताग्ग्रे भूतस्य जातः पतिरेक ऽआसीत्। स दाधार पृथिवीं द्यामुतेमां कस्मै देवाय हविषा विधेम॥ इति कलशे हिरण्यं क्षिपेत्।

ॐ सुजातो ज्योतिषा सह शर्म वरूथमासदत्स्वः। वासो अग्ने विश्वरूपर्ठ० संव्ययस्व विभावसो॥

इति युग्मवस्त्रेण कलशं वेष्टयेत्।

ॐ पूर्णा दर्वि परापत सुपूर्णा पुनरापत। वस्नेव विक्रीणावहा इषमूर्जर्ठ० शतक्रतो॥

इति कलशोपरि पूर्णपात्रं न्यसेत्।

ॐ याः फलिनीर्या अफला अपुष्पा याश्च पुष्पिणीः। बृहस्पतिप्रसूतास्तानो मुञ्जन्वर्ठ०हसः॥

इति मन्त्रेण कलशोपरि नारिकेलफलं संस्थाप्य।

ॐ तत्त्वा यामि ब्रह्मणा वन्दमानस्तदाशास्ते यजमानो हविर्भिः। अहेडमानो वरुणेह बोध्युरुशर्ठ०स मा न आयुः प्रमोषीः॥

<sup>&#</sup>x27;ॐ परि वाजपितः' इस मन्त्र का उच्चारण कर पंचरल छोड़े। फिर 'ॐ हिरण्यगर्भः' इस मन्त्र का उच्चारण कर स्थापित कलश में द्रव्य छोड़े, पुनः 'ॐ सुजातो ज्योतिषाठ' इस मन्त्र का उच्चारण करते हुए कलश को चारों ओर से दो वस्त्रों द्वारा लपेटे। तदुपरान्त ॐ पूर्णा दिव परापत० इस मन्त्र का उच्चारण कर कलश के ऊपर पूर्णपात्र में अक्षत भरकर उसके ऊपर रखें, 'ॐ याः फिलनीर्याठ' इस मन्त्र का उच्चारण कर उस कलश के ऊपर लाल वस्त्र लपेट कर नारिकेल रखे। फिर 'ॐ तत्त्वा यामि ब्रह्मणाठ' मन्त्र और उसके आगे।

अस्मिन् कलशे वरुणं साङ्गं सपरिवारं सायुधं सशक्तिकमावाहयामि स्थापयामि। ॐ अप्पतये वरुणाय नमः। इति 'पञ्चोपचारैर्वरुण सम्पूज्य, ततो ततस्तत्रैव देवता आवाहयेत्।

कलशस्य मुखे विष्णुः कण्ठे रुद्रः समाश्रितः।
मूले त्वस्य स्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृगणाः स्मृताः॥१॥
कुक्षौ तु सागराः सप्त सप्तद्वीपा च मेदिनी।
अर्जुनी गोमती चैव चन्द्रभागा सरस्वती॥२॥
कावेरी कृष्णवेणा च गङ्गा चैव महानदी।
तापी गोदावरी चैव माहेन्द्री नर्मदा तथा॥३॥
नदाश्च विविधा जाता नद्यः सर्वास्तथापराः।
पृथिव्यां यानि तीर्थानि कलशस्थानि तानि वै॥४॥
सर्वे समुद्राः सरितस्तीर्थानि जलदा नदाः।
आयान्तु मम शान्त्यर्थं दुरितक्षयकारकाः॥४॥
ऋग्वेदोऽथ यजुर्वेदः सामवेदो ह्यथर्वणः।
अङ्गैश्च सहिताः सर्वे कलशं तु समाश्रिताः॥६॥
अत्र गायत्री सावित्री शान्तिः पृष्टिकरी तथा।
आयान्तु मम शान्त्यर्थं दुरितक्षयकारकाः॥७॥
अत्र गायत्री सावित्री शान्तिः पृष्टिकरी तथा।
आयान्तु मम शान्त्यर्थं दुरितक्षयकारकाः॥७॥

'अस्मिन् कलशे०' इस वाक्य का उच्चारण कर उस कलश में अंग सहित सपरिवार, सायुध, सशक्तिकः वरुण का आवाहन और स्थापन करे। पुनः 'ॐ अप्पतये वरुणाय नमः' से वरुण का पंचोपचार से पूजन करे। 'कलाशस्य मुखे विष्णु' से प्रारम्भ कर 'दुरितक्षयकारिकाः' तक के सात श्लोकों का क्रम से उच्चारण कर उस कलश में गंगा आदि नदियों का आवाहन करे। इसके पश्चात् कर्ता अपने दायें हाथ में अक्षत लेकर 'ॐ मनो जुर्तिजु०' से प्रारम्भ कर विष्णवाद्यावाहित—देवताभ्यो नमः तक के वाक्यों का उच्चारण करें।

१. गन्ध-पुष्पौ धूप-दीपौ नैवेद्येति पञ्चकः। उञ्चोपचारनांख्यातं धूपेत्तत्त्वविद्बुधः॥ हो. श्री. स. गो. नु. वि० ४

अस्मिन् कलशेवरुणाद्यावाहितदेवताः सुप्रतिष्ठिता वरदा भवन्तु। ॐ वरुणाद्यावाहितदेवताभ्यो नमः। विष्णवाद्यावाहितदेवताभ्यो नमः, इति वा। आसनार्थेऽक्षतान् सम०। पादयोः पाद्यं सम०। हस्तयोः अर्घ्यं सम०। आचमनं सम०। पञ्चामृतस्नानं सम०। शुद्धोदकस्नानं सम०। स्नानाङ्गाचमनं सम०। वस्त्र सम०। आचमनं सम०। यज्ञोपवीतं सम०। आचमनं सम०। उपवस्त्रं सम०। आचमनं सम०। गन्धं सम०। अक्षतान् सम०। पुष्पमालां सम०। नानापरिमलद्रव्याणि सम०। धूपमाद्रापयामि। दीपं दर्श०। हस्तप्रक्षा०। नैवेद्यं सम०। आच० सम०। मध्येपानीयम्। उरत्तापो० च सम०। ताम्बूलं सम०। पूपीफलं सम०। कृतायाः पूजायाः षाड्गुण्यार्थे द्रव्यदक्षिणां सम०। आर्तिक्यं सम०। मन्त्रपुष्पाञ्जलिं सम०। प्रदक्षिणां सम०। नमस्कारं सम०। अनया पूजया वरुणाद्यावाहितदेवताः प्रीयन्तां न मम।

कलश-प्रार्थनाः—देवदानवसंवादे मध्यमाने महोदधौ। उत्पन्नोऽसि तदा कुम्भ! विधृतो विष्णुना स्वयम्॥ १॥ त्वत्तोये सर्वतीर्थानि देवाः सर्वे त्विय स्थिताः। त्विय तिष्ठन्ति भूतानि त्विय प्राणाः प्रतिष्ठिताः॥ २॥ शिवः स्वयं त्वमेवाऽसि विष्णुस्त्वं च प्रजापितः। आदित्या वसवो रुद्राविश्वेदेवाः सपैतृकाः॥ ३॥ त्विय तिष्ठन्ति सर्वेऽपि यतः कामफलप्रदाः। त्वत् प्रसादादिमं यज्ञं कर्तुमीहे जलोद्भव!। सान्निध्यं कुरु देवेश! प्रसन्नो भव सर्वदा॥ ४॥ नमो नमस्ते स्फिटकप्रभाय सुश्वेतहाराय सुमङ्गलाय। सुपाशहस्ताय झषासनाय जलाधिनाथाय नमो नमस्ते॥ ४॥ पाशपाणे! नमस्तुश्यं पद्मिनीजीवनायक!। पुण्याहवाचनं यावत् तावत्त्वं सन्निधो भव॥ ६॥

'अस्मिन् कलशे' से 'नमः' तक का उच्चारण करके पुनः कलश के ऊपर अक्षत छिड़के, फिर 'आसनार्थे अक्षतान्' से 'प्रीयन्तां न मम' तक का उच्चारण कर उपरोक्त प्रत्येक वाक्यों से वरुणाद्यावाहित देवताओं का षोडशोपचारों से पूजन करें। कलशप्रार्थना का भावार्थ—तदनन्तर देवता एवं असुरों द्वारा समुद्रमंथन में भगवान् विष्णु स्वयं कुम्भ को लेकर निकले। उस जल में सभी तीर्थ और समस्त देवता स्थित हैं। तुम्हारे सब प्राणी, सब प्राण, शिव, स्वयं ही विष्णु, ब्रह्मा, आदित्य, वसुगण, रुद्रगण, विश्वेदेव ये सभी कार्य के फल को देनेवाले स्थित हैं। आपके प्रासाद से इस यज्ञ को उस जल द्वारा करते हैं। इसलिए हे देव! इसमें आप निवास करो एवं सर्वदा प्रसन्न रहो॥ १–४॥ स्फटिक की तरह कान्ति, सफेद मालाधारी रूप एवं पाश को हाथ में धारण करनेवाले शनि और जल के स्वामी आपको बारम्बार नमस्कार है। हो पाशपाणे! हे पद्मिनी जीवनायक! आपको नमस्कार है। जब तक पुण्याहवाचन कार्य हो, तब तक आप इस कलश में स्थित रहें॥ ५–६॥

# पुण्याहवाचनम्

अवनिकृतजानुमण्डलः कमलमुकुलसदृशमञ्जलिं शिरस्याधाय दक्षिणेन पाणिना सुवर्णपूर्णकलशं स्वाञ्जलौ धारियत्वा स्वमूर्धा आशिषः प्रार्थयेत्।

कर्ता-दीर्घा नागा नद्यो गिरयस्त्रीणि विष्णुपदानि च। तेनायु:प्रमाणेन पुण्यं पुण्याहं दीर्घमायुरस्तु॥

विप्राः-अस्तु दीर्घमायुः।

ॐ त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपा अदाभ्यः। अतो धर्माणि धारयन्॥ (संसार की रक्षा करने वाले श्रीहरि ने अग्नि, वायु एवं आदित्य नाम वाले पदों को चलाया और इसी पदत्रय से धर्मकार्यों को धारण किया।)

तेनायुः प्रमाणेन पुण्यं पुण्याहं दीर्घमायुरस्तु—इति कर्ता।
पुण्यं पुण्याहं दीर्घमायुरस्तु—इति द्विजाः।
एवं द्विरपरं शिरसि भूमौ निधाय।
कर्ता ब्राह्मणानां हस्ते—ॐ शिवा आपः सन्तु इति दद्यात्। सन्तु शिवा

कता ब्राह्मणाना हस्त—ॐ शिवा जायः सन्तु इति पद्मात्। सन्तु अप आपः। इति ब्राह्मणाः। एवं सर्वत्र वचनोत्तरं दद्युः।

पुण्याहवाचन—कर्ता दोनों घुटनों को भूमि पर मोड़कर कमल के तुल्य अपनी अंजली को सिर पर रखे। और दाहिने हाथ में स्वर्ण आदि के जलपूर्ण कलश को अपने शिर से स्पर्श कर स्वयं आशीर्वाद प्राप्त करने हेतु ब्राह्मणों से प्रार्थना करे।

कर्ता 'दीर्घा नागा०' से प्रारम्भ कर 'दीर्घमायुरस्तु' तक कहे। ब्राह्मण कहें-'अस्तु दीर्घमायुः।' पुनः कर्ता 'त्रिणि पदा०' से दीर्घमायुरस्तु तक का उच्चारण करे।

पुनः ब्राह्मण कहें, पुण्यं पुण्याहं दीर्घमायुरस्तु। इस क्रम द्वारा दो बार मस्तक से उस कलश का स्पर्श कर यथास्थान रखे।

पुनः कर्ता ब्राह्मणों के हाथ में 'शिवा आपः सन्तु' का उच्चारण कर जल दें। ब्राह्मण कहे—'शिवा आपः' इस क्रम द्वारा सभी स्थानों पर कर्ता के कहने पर ब्राह्मण उत्तर—प्रत्युत्तर प्रदान करे। कर्ता—सौमनस्यमस्तु इति पुष्यम्। विप्राः—अस्तु सौमनस्यम्।

कर्ता—'अक्षतं चाऽरिष्टं चाऽस्तु' इत्यक्षतान्। विप्राः—अस्त्वक्षतमरिष्टं च। कर्ता—गन्धाः पान्तु इति गन्धम्। विप्राः—सुमङ्गल्यं चाऽस्तु।

कर्ता—अक्षताः पान्तु। विप्राः—आयुष्यमस्तु। कर्ता—पुष्पणि पान्तु। विप्राः— सौश्रियमस्तु। कर्ता—सफलताम्बूलानि पान्तु। विप्राः—ऐश्वर्यमस्तु।

कर्ता-दक्षिणाः पान्तु। विप्राः-बहुदेयं चास्तु। कर्ता-पुनरत्राऽऽपः पान्तु। विप्राः-स्विचितमस्तु। कर्ता-दीर्घमायुः शान्तिः पुष्टिस्तुष्टिः श्रीर्यशो विद्या विनयो वित्तं बहुपुत्रं बहुधनं चाऽऽयुष्यं चाऽस्तु। विप्राः-तथाऽस्तु। कर्ता-यं कृत्वा सर्ववेद-यज्ञ-क्रियाकरण-कर्मारम्भाः शुभाः शोभनाः प्रवर्तन्ते तमहमोङ्कार-मादिं कृत्वा, ऋग्यजुः सामाऽथर्वाऽऽशीर्वचनं बहुऋषिमतं समनुज्ञातं भवद्भिरनुज्ञातः पुण्यं पुण्याहं वाचियष्ये। विप्राः-वाच्यताम्।

कर्ता—'सौमनस्यमस्तु' कहकर ब्राह्मणों के हाथ में पुष्प दे। ब्राह्मण कहे— 'अस्तु सौमनस्यम्'। कर्ता—'अक्षतं चाऽरिष्टं चाऽस्तु' कहकर अक्षत देवे। ब्राह्मण कहें—'अस्त्वक्षतमरिष्टं च'।

पुनः कर्ता—'गन्धाः पान्तु' कहकर ब्राह्मणों के माथे पर चन्दन लगावें।ब्राह्मण कहें—'सुमंगल्यं चाऽस्तु।' कर्ता 'अक्षताः पान्तु' का उच्चारण कर ब्राह्मणों के हाथ में अक्षत दे।ब्राह्मण कहे—'आयुष्यमस्तु'। कर्ता ब्राह्मणों के हाथ में 'पुष्पाणि पान्तु' के द्वारा पुष्प प्रदान करे।

तदुपरान्त कर्ता 'सफल-ताम्बूलानि पान्तु' का उच्चारण कर ब्राह्मणों को फल और ताम्बूल देवे। ब्राह्मण कहें-'ऐश्वर्यमस्तु'।

कर्ता-'दक्षिणाः पान्तु' का उच्चारण कर ब्राह्मणों को दक्षिणा दे। ब्राह्मण कहें-'बहुदेयं चाऽस्तु'। कर्ता-'पुनरत्रापः पान्तु' का उच्चारण कर जल दे। ब्राह्मण कहें-'स्वर्चितमस्तु।' पुनः कर्ता-'दीर्घमायुo' से 'चायुष्यं चाऽस्तु' तक कहे। ब्राह्मण कहें-'तथाऽस्तु'। कर्ता-'यं कृत्वा सर्ववेद' से 'पुण्यं पुण्याहं वाचयिष्ये' तक का उच्चारण करे। कर्ता के कहने पर ब्राह्मण उत्तर में 'वाच्यताम्' और करोतु स्वस्ति ते ब्रह्मा स्वस्ति चाऽपि द्विजातयः। सरीसृपाश्च ये श्रेष्ठास्तेभ्यस्ते स्वस्ति सर्वदा॥१॥ ययातिर्नहुषश्चैव धुन्धुमारो भगीरथः। तुभ्यं राजर्षयः सर्वे स्वस्ति कुर्वन्तु नित्यशः॥२॥ स्वस्ति तेऽस्तु द्विपादेभ्यश्चतुष्पादेभ्य एव च। स्वस्त्यस्त्वापादकेभ्यश्च सर्वेभ्यः स्वस्ति ते सदा॥३॥ स्वाहा स्वधा शची चैव स्वस्ति कुर्वन्तु ते सदा। करोतु स्वस्ति वेदादिर्नित्यं तव महामखे॥ ४॥ लक्ष्मीररुन्धती चैव कुरुतां स्वस्ति तेऽनघ। असितो देवलश्चैव विश्वामित्रस्तथाऽङ्गिराः॥ ५॥ विशिष्ठः कश्यपश्चैव स्वस्ति कुर्वन्तु ते सदा। धाता विधाता लोकेशो दिशश्च सदिगीश्वराः॥६॥ स्वस्ति तेऽद्य प्रयच्छन्तु कार्त्तिकेयश्च षण्मुखः। विवस्वान् भगवान् स्वस्ति करोतु तव सर्वदा॥७॥ दिग्गजाश्चैव चत्वारः क्षितिश्च गगनं ग्रहाः। अधस्ताद् धरणीं चाऽसौ नागो धारये हि यः॥ ८॥ शेषश्च पन्नगश्रेष्ठः स्वस्ति तुभ्यं प्रयच्छत्।

ॐ द्रविणोदाः पिपीषति जुहोत प्र च तिष्ठत। नेष्टादृतुभिरिष्यत॥ सिवता त्त्वा सवानार्ठ० सुवतामिनर्गृहपतीनार्ठ० सोमो वनस्पतीनाम् बृहस्पतिर्वाच इन्द्रो ज्येष्ठाय रुद्रः पशुभ्यो मित्रः सत्यो वरुणो धर्मपतीनाम्॥ न तद्रक्षार्ठ०सि न पिशाचास्तरिन देवानामोजः प्रथमजर्ठ० ह्येतत्। यो बिभित दाक्षायणर्ठ० हिरण्यः स देवेषु कृणुते दीर्धमायुः ॥ उच्चा ते जातमन्धसो दिविसद्भूम्याददे। उग्रर्ठ० शर्म्म मिहश्रवः॥ उपास्मै गायता नरः पवमानायेन्दवे। अभि देवाँ२॥ इयक्षते॥ इत्येता ऋचः पुण्याहे ब्रूयात्॥ १-५॥ इत्येता ऋचः पुण्याहे ब्रूयात्।

<sup>&#</sup>x27;करोतु स्वस्ति ते ब्रह्मा' से 'अभि देवां इयक्षते' तक श्लोक का उच्चारण करें।'ॐ द्रविणोदाo' से आरम्भ कर पाँच मन्त्रों का उच्चारण करें।

व्रत-जप-नियम-तपः-स्वाध्याय-क्रतु-शम-दम-दया-दान-विशिष्टानां सर्वेषां ब्राह्मणानां मनः समाधीयताम्। इति कर्ताः। समाहितमनसः स्मः इति ब्राह्मणाः। प्रसीदन्तु भवन्तः इति कर्ताः। प्रसन्नाः स्मः इति ब्राह्मणाः।

ततः कर्ता ब्रूयात्-ॐ शान्तिरस्तु इत्यादि। 'अस्त्वि 'ति द्विजाः। एवं वचनं प्रतिवचनं सर्वत्र दद्य:। ॐ शान्तिरस्तु। ॐ पुष्टिरस्तु। ॐ तुष्टिरस्तु। ॐ वृद्धिरस्तु। ॐ अविघ्नमस्तु। ॐ आयुष्यमस्तु। ॐ आरोग्यमस्तु। ॐ शिवमस्तु। ॐ शिवं कर्माऽस्तु। ॐ कर्मसमृद्धिरस्तु। ॐ धर्मसमृद्धिरस्तु। वेदसमृद्धिरस्तु। ॐ शास्त्रसमृद्धिरस्तु। ॐ धन-धान्यसमृद्धिरस्तु। इष्ट्रसम्पदस्तु। (बहि: ) ॐ अरिष्टनिरसनमस्तु। यत्पापं रोगोऽशुभमकल्याणं तत् दूरे प्रतिहतमस्तु। (अन्त:) ॐ यच्छ्रेयस्तदस्तु। उत्तरे कर्मणि निर्विघ्नमस्तु। उत्तरोत्तर-महरहरभिवृद्धिरस्तु। उत्तरोत्तराः क्रियाः शुभाः शोभनाः सम्पद्यन्ताम्। ॐ तिथि-करण-मुहूर्त-नक्षत्र-ग्रह-लग्नाधि-देवताः प्रीयन्ताम्। तिथिकरणे-समुहूर्ते-सनक्षत्रे सग्रहे-सलग्ने-साधिदैवते प्रीयन्ताम्। ॐ तिथि-करणे स-मुहूर्ते स-नक्षत्रे स-ग्रहे स-लग्ने साधिदैवते प्रीयेताम्। ॐ दुर्गा पाञ्चाल्यौ प्रीयेताम्। ॐ अग्निपुरोगाः विश्वेदेवाः प्रीयन्ताम्। ॐ इन्द्रपुरोगाः मरुद्गणाः प्रीयन्ताम्। ॐ वसिष्ठपुरोगा ऋषिगणाः प्रीयन्ताम्। ॐ माहेश्वरीपुरोगा मातरः प्रीयन्ताम्। ॐ अरुन्धती पुरोगाः एकपत्यः प्रीयन्ताम्। ॐ विष्णुपुरोगाः सर्वे देवाः प्रीयन्ताम्। ॐ ब्रह्मपुरोगाः सर्वे श्रीसरस्वत्यौ प्रीयेताम्। ॐ श्रद्धामेधे प्रीयेताम्। ॐ भगवती कात्यायनी प्रीयताम्। ॐ भगवती माहेश्वरी प्रीयताम्। ॐ भगवती ऋद्धिकरी प्रीयताम्। ॐ भगवती वृद्धिकरी प्रीयताम्। ॐ भगवती पुष्टिकरी प्रीयताम्। ॐ भगवती तुष्टिकरी प्रीयताम्। ॐ भगवन्तौ विघ्नविनायकौ प्रीयेताम्। ॐ सर्वाः कुलदेवताः प्रीयन्ताम्। ॐ सर्वाः ग्रामदेवताः प्रीयन्ताम्। ॐ सर्वाः इष्टदेवताः प्रीयन्ताम्। ( बहि: ) ॐ हताश्च ब्रह्मद्विष:। ॐ हताश्च परिपन्थिन:।

पुनः कर्ता-'व्रत-जप-नियम-तपः' से 'मनः समाधीयताम्' तक का उच्चारण करें। इसके उपरान्त ब्राह्मण कहें-'समाहितमनसः स्मः'। फिर कर्ता कहे-'प्रसीदन्त भवन्तः'। ब्राह्मण कहें-'प्रसन्ना स्मः।' इसके पश्चात् कर्ता अपने बायें हाथ में अक्षतपात्र लेकर दायें हाथ से 'ॐ शान्तिरस्तु'-

ॐ हताश्च विघ्नकर्तारः।ॐ शत्रवः पराभवं यान्तु।ॐ शाम्यन्तु घोराणि। ॐ शाम्यन्तु पापानि। ॐ शाम्यन्त्वीतयः। ॐ शाम्यन्तूपद्रवा। (अन्तः) ॐ शुभानि वर्द्धन्ताम्। ॐ शिवा आपः सन्तु। ॐ शिवा ऋतवः सन्तु। ॐ शिवा अग्नयः सन्तु। ॐ शिवा आहुतयः सन्तु। ॐ शिवा वनस्पतयः सन्तु। ॐ शिवा अतिथयः सन्तु। ॐ अहोरात्रे शिवे स्याताम्।

🕉 निकामे निकामे नः पर्जन्यो वर्षतु फलवत्यो न ओषधयः

पच्यन्तां। योगक्षेमो नः कल्पताम्।

शुक्रा - ऽङ्गावारक - बुध - बृहस्पति - शनैश्चर - राहु - केतु - सोम-सिहतादित्यपुरोगाः सर्वे ग्रहाः प्रीयन्ताम्। ॐ भगवान् नारायणः प्रीयन्ताम्। ॐ भगवान् पर्जन्यः प्रीयन्ताम्। ॐ भगवान् स्वामी महासेनः प्रीयन्ताम्। पुरोऽनुवाक्या यत्पुण्यं तदस्तु। याज्या यत्पुण्यं तदस्तु। वषद् कारेण यत्पुण्यं तदस्तु। प्रातः सूर्योदये यत्पुण्यं तदस्तु। एतत्कल्याणयुक्तं पुण्यं पुण्याहं वाचियिष्ये, इति कर्ता। ॐ वाच्यतामि ति ब्राह्मणाः।

ॐ ब्राह्मं पुण्यमहर्यच्य सृष्ट्युत्पादनकारकम्। वेदवृक्षोद्भवं नित्यं तत्पुण्याहं ब्रुवन्तु नः॥

भो ब्राह्मणाः! मया क्रियामाणस्य होमात्मक-श्रीसन्तानगोपाला-नुष्ठानस्यकर्मणः पुण्याहं भवन्तो बुवन्तु, इति कर्ताः।

ॐ पुण्याहम्, ॐ पुण्याहम्, ॐ पुण्याहम्। इति ब्राह्मणाः।

ॐ अस्य कर्मणः पुण्याहं भवन्तो बुवन्तु इति कर्ता। ॐ पुण्याहम्, ॐ पुण्याहम्, ॐ पुण्याहम्। इति ब्राह्मणाः एवं वचन प्रतिवचनं च त्रिःपठित्वा।

से लेकर 'पुण्यं पुण्याहं वाचियष्ये' तक के वाक्यों का उच्चारण कर कलश पर दो—दो दाना अक्षत चढ़ावें। इन वाक्यों के मध्य में 'ॐ अरिष्टिनरसन—मस्तु' से लेकर 'तद्दूरे प्रतिहतमस्तु' तथा 'ॐ हताश्च ब्रह्मादिषु' से 'ॐ शाम्यन्तू—पदवाः' तक का उच्चारण कर अलग—अलग कसोरे में अक्षत छोड़ें। ब्राह्मण—'ॐ वाच्यताम्' इस प्रकार कहें। पुनः कर्ता—'ॐ ब्राह्मं पुण्यमहर्यच्च०' से 'भवन्तो ब्रुवन्तु' तक तीन बार बोले। ब्राह्मण भी तीन बार 'ॐ पुण्याहं पुण्याहं पुण्याहम्' यह कहें।

🕉 पुनन्तु मा देवजनाः पुनन्तु मनसाधियः। पुनन्तु विश्वाभूतानि जातवेदः पुनीहि मा॥ इति ब्राह्मणाः।

पृथिव्यामुद्धृतायां तु यत्कल्याणं पुरा कृतम्। ऋषिभिः सिद्ध-गन्धर्वैस्तत्कल्याणं ब्रुवन्तु नः॥

भो ब्राह्मणाः! मया क्रियामाणस्य होमात्मक-श्रीसन्तानगोपाला-नुष्ठानस्यकर्मणः कल्याणं भवन्तो ब्रुवन्तु, इति कर्ता। ॐ कल्याणम्, ॐ कल्याणम्, ॐ कल्याणम्।

ॐ यथेमां वाचं कल्याणीमावदानि जनेभ्य:। ब्रह्म राजन्या-भ्यार्ठ० शूद्राय चार्याय च स्वाय चारणाय च। प्रियो देवानां दक्षिणायै दातुरिह भूयासमयं मे कामः समृद्धचतामुप मादो नमतु॥

इति ब्राह्मणाः पठेयुः।

सागरस्य च या लक्ष्मीर्महाक्ष्म्यादिभिः कृता।

सम्पूर्णा सुप्रभावा च तामृद्धि बुवन्तु नः॥ भो ब्राह्मणाः! मया क्रियमाणस्य होमात्मक-श्रीसन्तानगोपाला-नुष्ठानस्यकर्मणः ऋद्धिं भवन्तो बुवन्तु, इति कर्ता। ॐ कर्म ऋध्यताम्, ॐ कर्म ऋध्यताम्, ॐ कर्म ऋध्यताम्। इति ब्राह्मणाः।

ॐ सत्रस्य ऋद्धिरस्यगन्मज्योतिरमृता अभूम। दिवं पृथिव्या अद्ध्यारु हामाविदाम देवान्स्वर्ज्योतिः॥ स्वस्तिस्तु याऽविनाशाख्या पुण्य-कल्याण-वृद्धिदा। विनायकप्रिया नित्यं तां च स्वस्ति ब्रुवन्तु नः॥

भो ब्राह्मणाः! मया क्रियमाणस्य होमात्मक-श्रीसन्तानगोपाला-नुष्ठागुळ्यक्रमीणे स्वस्तिं भवन्तो बुवन्तु, इति कर्ता।

'ॐ पुनन्तु मा०' इस मन्त्र का उच्चारण करें।पुन: कर्ता के 'पृथिव्यामुद्०' से 'भवन्तो ब्रुवन्तु' पर्यन्त कहने पर सभी वरण किये हुए ब्राह्मण तीन बार 'ॐ कल्याणम्' कहें। 'ॐ यथेमां वाचम्०' इसका उच्चारण करें। उपरान्त कर्ता 'ॐ सागरस्य तु या०' से 'भवन्तो ब्रुवन्तु' तक कहे। ब्राह्मणगण 'ॐ कर्म ऋध्यताम्' इसका तीन बार उच्चारण करें और 'ॐ सत्रस्य ऋद्धि०' मन्त्र को पढ़े। पुनः कर्ता के 'स्वस्तिस्तु या०' से 'भवन्तो ब्रुवन्तु' तक का उच्चारण करे।

ॐ आयुष्मते स्वस्ति। ॐ आयुष्मते स्वस्ति। ॐ आयुष्मते स्वस्ति। इति बाह्यणाः।

ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा बिश्ववेदाः। स्वस्ति नस्ताक्ष्यों अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्द्धातु॥

समुद्रमथनाजाता जगदानन्दकारिका। हरिप्रिया च माङ्गल्या तां श्रियं च ब्रुवन्तु नः॥

भो ब्राह्मणाः! मया क्रियमाणस्य होमात्मक-श्रीसन्तानगोपाला-नुष्ठानख्यस्यकर्मणः श्रीरस्त्वित भवन्तो ब्रुवन्तु, इति कर्ता। ॐ अस्तु श्रीः, ॐ अस्तु श्रीः, ॐ अस्तु श्रीः। इति ब्राह्मणाः।

ॐ श्रीश्च ते लक्ष्मीश्च पत्यावहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमिश्चनौ व्यात्तम्। इष्णित्रषाणामुं म ऽइषाण सर्वलोकं म इषाण॥

मृकण्डसूनोरायुर्यद्धुव - लोमशयोस्तथा। आयुषा तेन संयुक्ता जीवेम शरदः शतम्॥

इति कर्ता। शतं जीवन्तु भवन्तः-इति ब्राह्मणाः।

ॐ शतमिन्नु शरदो अन्ति देवा यत्रा नश्चक्रा जरसं तनूनाम्। पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मा नो मध्यारीरिषतायुर्गन्तोः॥

> शिव-गौरी-विवाहे या या श्रीरामे नृपात्मजे। धनदस्य गृहे या श्रीरस्माकं साऽस्तु सद्मनि॥

कहने पर सभी ब्राह्मण 'ॐ आयुष्मते स्वस्ति' कहकर 'ॐ स्वस्ति न इन्द्रोठ' इस वैदिक मन्त्र का उच्चारण करें।पुनः कर्ता द्वारा 'समुद्रमथनाज्जाताठ' से 'मवन्तो बुवन्तु' कहने पर सभी ब्राह्मण 'ॐ अस्तु श्रीः' तीन बार कहें।पुनः ॐ श्रीश्च तेठ' इस मन्त्र का उच्चारण करें।पुनः कर्ता 'मृकण्डसुनोठ' से 'शरदः शतम्' तक कहे। इसके उत्तर में सभी ब्राह्मण 'शतं जीवन्तु भवन्तः' इस वाक्य का उच्चारण कर 'ॐ शतमिन्नु शरदोठ' इस मन्त्र को कहें। कर्ता—'शव—गौरी विवाहेठ' से 'अस्तु सद्मनि' तक के श्लोक का उच्चारण करे।

इति कर्ता। ॐ अस्तु श्री: इति ब्राह्मणा:।

ॐ मनसः काममाकूतिं वाचः सत्यमशीय। पशूनार्ठ० रूपमन्नस्य रसो यशः श्रीः श्रयतां मिय स्वाहा॥ प्रजापतिर्लोकपालो धाता ब्रह्मा च देवराट्। भगवाञ्छाश्वतो नित्यं नो वै रक्षन्तु सर्वतः॥ ॐ भगवान् प्रजापितः प्रीयताम्।

ॐ प्रजापते न त्वदेतान्यन्यो विश्वा रूपाणि परि ता बभूव। यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्त्वयममुष्य पितासावस्य पिता वयर्ठ०स्याम पतयो रयीणार्ठ० स्वाहा॥

आयुष्मते स्वस्तिमते यजमानाय दाशुषे। श्रिये दत्ताशिषः सन्तु ऋत्विग्भिर्वेदपारगै:॥ इति कर्ता।आयुष्मते स्वस्ति।इति ब्राह्मणाः।

ॐ प्रति पन्थामपद्मिहं स्वस्ति गामनेहसम्। येन विश्वाः परि द्विषो वृणक्ति विन्दते वसु॥ स्वस्तिवाचनसमृद्धिरस्तु।

कृतस्य स्वस्तिवाचनकर्मणः समृध्यर्थं स्वस्तिवाचकेभ्यो विप्रेभ्यो इमां दक्षिणां विभज्य दातुमहमुत्सृज्ये।

प्रत्येक वचन में सभी ब्राह्मण 'ॐ अस्तु श्रीः' कहें और 'ॐ मनसः काममाकूतिंo' इस मन्त्र का उच्चारण करें।पुनः कर्ता के द्वारा 'प्रजापतिर्लोकपालोo' से 'नो वै रक्षन्तु सर्वतः' तक का श्लोक पढ़ने पर 'ॐ भगवान् प्रजापतिः प्रीयताम्'। इस वाक्य का उच्चारण ब्राह्मण करें और 'ॐ प्रजापते न त्वदेतांo' से 'रयीणार्ठo स्वाहाo' तक के वैदिक मन्त्र का उच्चारण 'करें। कर्ता के द्वारा 'आयुष्मते स्वस्तिमतेo' इस श्लोक का उच्चारण करने पर सभी ब्राह्मण 'ॐ आयुष्मते स्वस्ति यह कहें और 'प्रति पन्थाo' से 'स्वस्तिवाचनसमृद्धिरस्तु' पर्यन्त पढ़े। इसके पश्चात् कर्ता 'कृतस्य स्वस्तिवाचनकर्मणः' से 'मृत्सृजे' तक का संकल्प वाक्य पढ़कर स्वस्तिवाचन करने वाले ब्राह्मणों को यथाशक्ति दक्षिणा प्रदत्त करे।

# अभिषेकः विविधानिका अभिषेकः

आचार्य सहित सभी ब्राह्मण हाथ में कुशादि लेकर कलश के जल को किसी चौड़े मुख के पात्र में लेकर दूर्वा और पश्चपल्लव द्वारा उस जल के द्वारा उत्तराभिमुख कम्बलासन पर बैठे हुए कर्ता व उसके वामभाग में बैठी हुई धर्मपत्नी सहित परिवार के सदस्यों का 'ॐ देवस्य त्वा सवितुः' इस प्रथम मंन्त्र से प्रारम्भ कर 'ॐ यतोयतः समीहसे' तक के इकतीस मन्त्रों का उच्चारण करते हुए अमिषेक करें—

ॐ देवस्य त्वा सिवतुः प्रस्तवेऽश्विनोर्बाहुभ्यां पूष्णो हस्ताभ्याम्।
सरस्वत्यै वाचो यन्तुर्यन्त्रिये दधामि बृहस्पतेष्ट्वा
साम्राज्येनाभिषिञ्चाम्यसौ॥ १॥ देवस्य त्वा सिवतुः प्रस्तवेऽश्विनोर्बाहुभ्यां पूष्णो हस्ताभ्याम्। सरस्वत्यै वाचो यन्तुर्यन्त्रेणाग्नेः
साम्राज्येनाभिषिञ्चामि ॥ २॥ देवस्य त्वा सिवतुः प्रस्तवेऽश्विनोर्बाहुभ्यां पूष्णो हस्ताभ्याम्। अश्विनौभैषज्येन तेजसे ब्रह्मवर्चसायाभिषिञ्चामि सरस्वत्यै भैषज्येन वीयर्यायानाद्यायाभिषिञ्चामीन्द्रस्येन्द्रियेण बलाय श्रियै यशसेऽभिषिञ्चामि॥ ३॥

भावार्थ—हे कर्ता! सविता देव की अनुज्ञा में विद्यमान में अश्विनों की बाहुओं एवं पूषा के हाथों के द्वारा नियमन करनेवाली सरस्वती से नियम्य धन में प्रतिष्ठापित करता हूँ। अब तुम अमुक नाम को मैं बृहस्पित के साम्राज्य से अभिसिंचित करता हूँ॥ १ ॥ सवितादेव की अनुज्ञा में वर्तमान में अश्विनों की बाहुओं, पूषा के हाथों से, सरस्वती की वाणी, प्रजापित के नियम एवं अग्नि के साम्राज्य के साथ तुमको सिंचित करता हूँ॥ २ ॥हे कर्ता! सवितादेव की अनुज्ञा में वर्तमान में मैं अश्विनों की बाहुओं तथा पूषा के हाथों से तुम्हें आसिंचित करता हूँ। मैं तुम्हें अश्विनों के वैद्यकर्म के कारण तेज एवं ब्रह्मवर्चस् की प्राप्ति के लिये आसिंचित करता हूँ। सरस्वती के मैषज्य से मैं तुम्हें वीर्य और अन्य एवं अन्य मोग की शक्ति के लिये आसिंचित करता हूँ। देवराज) इन्द्र के इन्द्रिय बल से बल के लिये, लक्ष्मी क्रे लिये और यश के लिये आसिंचित करता हूँ॥ ३ ॥

शिरो मे श्रीर्यशो मुखं त्विषः केशाश्चश्मश्रूणि। राजा मे प्राणो अमृतर्ठ० सम्राट् चक्षुर्विराट्श्रोत्रम्॥ ४॥ जिह्वा मे भद्रं वाङ् महो मनो मन्युः स्वराड् भामः। मोदाः प्रमोदा अङ्गुलीरङ्गानि मित्रं मे सहः॥ ४॥ बाहू मे बलिमिन्द्रियर्ठ० हस्तौ मे कर्म वीर्यम्। आत्मा क्षत्रमुरो मम॥ ६॥ पृष्ठीमें राष्ट्रमुद्रसर्ठ०सौ ग्रीवाश्चश्रोणी। ऊरू अरत्नी जानुनी विशो मेऽङ्गानि सर्वतः॥ ७॥ नाभिमें चित्तं विज्ञानं पायुर्मेऽपचितिर्भसत्। आनन्दनन्दावाण्डौ मे भगः सौभाग्यं पसः। जङ्गाभ्यां पद्भ्यां घर्मोऽस्मि विशि राजा प्रतिष्ठितः॥ ८॥ प्रति क्षत्रे प्रति तिष्ठामि राष्ट्रे प्रत्यश्चेषु प्रति तिष्ठामि गोषु। प्रत्यङ्गेषु प्रति तिष्ठामि गोषु। प्रत्यङ्गेषु प्रति तिष्ठामि यन्ने॥ ६॥

भावार्थ—मेरा सिर श्रीयुक्त हो। मेरा मुख यशोकृत हो। केश और दाढ़ी दीिस से युक्त हो। मेरा प्राण राजा तथा अमृत स्वरूप होवे। नेत्र सम्राट् हो तथा कर्ण विराट हो॥ ४॥ मेरी जिह्वा कल्याणकारी हो, मेरी वाणी महती हो, मन मन्युपूर्ण हो। क्रोध स्वराट् हो। अंगुलियाँ मोद व अंग प्रमोद हो। शत्रु को अभिभूत करने का बल मेरा मित्र हो॥ ५॥ मेरी भुजाओं में इन्द्र का बल हो, मेरे हाथों में वीरकर्म हो, मेरी आत्मा और इदय क्षत्रियकर्म से व्यापक हो॥ ६॥ मेरी पीठ एक देश के सदृश सर्वाधार हो। मेरा पेट, मेरे कंधे, मेरी गर्दन, मेरा गला, मेरी कमर, मेरी जांघ, मेरी हिडुयाँ, मेरे मुष्टिप्रदेश एवं मेरी जानुएँ सर्वाङ्ग प्रजा के तुल्य होवे॥ ७॥ मेरी नामि चित्त, गुदा विज्ञान, योनि पूजा, अण्डकोष, आनन्दनन्द एवं भग शिश्न में सौभाग्य हों। मैं अपनी जंघाओं व पैरों के द्वारा प्रजा में राजा होकर प्रतिष्ठित हुआ हूँ॥ ८॥ मैं क्षत्रिय जाति, राष्ट्र, अश्वों, गायों, अंग—प्रत्यंगों, आत्मा, प्राणों समृद्धि, द्यावा—पृथिवी एवं यज्ञ में प्रतिष्ठित होता हूँ॥ ९॥

त्रया देवा एकादश त्रयस्त्रिठ० शाः सुराधसः। बृहस्पति-पुरोहिता देवस्य साँवतुः सवे। देवा देवैरबन्तु मा॥ १०॥ प्रथमा द्वितीयैर्द्वितीयास्तृतीयैस्तृतीयाः सत्येन सत्यं यज्ञेन यज्ञो यजुर्भिर्यजूठ०षि सामिभः सामान्यृग्भिर्त्रचः पुरोऽनु वाक्याभिः पुरोऽनुवाक्या याज्याभिर्याज्या वषट्कारैर्वषट्कारा आहुति-भिराहुतयो मे कामान्त् समर्द्धयन्तु भूः स्वाहा॥ ११॥ पयः पृथिव्यां पय ओषधीषुपयो दिव्यन्तरिक्षे पयो धाः॥ पयस्वतीः प्रदिशः सन्तु मह्मम्॥ १२॥ पञ्चनद्यः सरस्वतीमिपयन्ति सस्रोतसः। सरस्वती तु पञ्चधा सो देशे भवत्सरित्॥ १३॥ वरुणस्योतम्भनमिस वरुणस्य स्कं भसर्जनीस्थो वरुणस्य ऽऋतसदन्यिस वरुणस्य ऋतसदनमिस वरुणस्य ऋतसदनमासीद॥ १४॥

भावार्थ—सुधन सम्पन्न तीन देव, ग्यारह व तैंतीस हैं। बृहस्पति पुरोहित वाले वे देवता सिवता देव की अनुज्ञा में वर्तमान रहते हैं। द्योतमान वे देवता मुझे सम्पूर्ण दुःखों से बचावे॥ १०॥ प्रथम देवता द्वितीय देवों से, द्वितीय देवता तृतीय देवों से, तृतीय देवता सत्य से, सत्य यज्ञ से, यज्ञ यजुषों से, यजुष् सामों से साम ऋचाओं से, ऋचाएँ पुरोअनुवाक्यों से, पुरोअनुवाक्या याज्याओं से, आज्याएँ वषट्कारों से, वषट्कार आहुतियों से संगत होकर मेरी वृद्धि करे। आहुतियाँ मेरे सभी मनोरथों को समृद्ध बनावें। 'ॐ भूः' यह आहुति मन्त्र है॥ ११॥ हे अग्ने! तुम पृथ्वी में रस स्थापित करो, औषधियों में, अन्तरिक्ष में एवं द्युलोक में जल को स्थापित करो। हे अग्ने! तुमहारी कृपा से यह सब प्रकृष्ट दिशाएँ मेरे लिये रसयुक्त होवे॥ १२॥ अपनी सहायक नदियों के साथ पाँच नदियाँ सरस्वती नदी में संगम करती हैं। पाँच धाराओं में बहनेवाली वह सरस्वती अपने प्रवाह प्रदेश में एक ही सरित हो गई।॥ १३॥ हे सैलो! तुम सोम की गाड़ी को रोकनेवाली हो। वरणीय सोम के वहन करने के शकट में जुते बैलों को रोकनेवाली हो। तुम सोम के यज्ञ में बैठने का ही स्थान हो। हे मृगचर्म! तुम सोम के वास्तविक बैठने का स्थान हो। तुम सोम के उचित बैठने के स्थान मचिया पर प्रतिष्ठित होओ॥ १४॥

पुनन्तु मा पितरः सोम्यासः पुनन्तु मा पितामहाः पुनन्तु प्रिष तामहाः। पिवित्रेण शतायुषा। पुनन्तु मा पितामहाः पुनन्तु प्रिपितामहाः॥ पिवित्रेण शतायुषा विश्वमायुवर्यश्रवै॥ १५॥ अग्न आयूर्ठ०िस पवस आ सुवोर्जिमषं च नः। आरे बाधस्य दुच्छुनाम्॥ १६॥ पुनन्तु मा देवजनाः पुनन्तु मनसा धियः। पुनन्तु विश्वा भूतानि जातवेदः पुनीहि मा॥ १७॥ पिवित्रेण पुनीहि मा शुक्रेण देव धीद्यत्। अग्ने क्रत्वा क्रतूँ२॥ रनु॥ १८॥ यते पिवत्रमिचिष्यग्ने विततमन्तरा। ब्रह्मतेन पुनातु मा॥ १८॥ पवमानः सो अद्य नः पिवित्रेण विचर्षिणः। यः पोता स पुनातु मा॥ २०॥ उभाभ्यां देव सिवतः पिवित्रेण सर्वेन च। मां पुनीहि विश्वतः॥ २१॥

भावार्थ—सोमप्रिय पितृजन मुझे पवित्र करे। पितामह मुझे पवित्र करें। शत आयुष्य वाले पवित्र के द्वारा प्रपितामह मुझे पवित्र करें। पितामह, प्रपितामह मुझे शतायुष पवित्र से पवित्र करें। उनके द्वारा पवित्रीकृत मैं अपनी पूर्ण आयु प्राप्त करूँ।॥ १५॥ हे अग्ने! तुम स्वयं ही आयुष्यप्रापक कर्मों को हमसे करवाते हो, तुम हमारे लिये आयुष प्रापक बल अन्न को लाओ। दुष्ट प्रवृत्तिवाले व्यक्तियों को तुम हमसे दूर ही रखो॥ १६॥ देवजन मुझे शुद्ध करे। वे मन के द्वारा मेरी बुद्धि को पवित्र करे। सर्वमूत मुझे पवित्र करे तथा उत्पन्नमात्र को जाननेवाले अग्निदेव! तुम मुझे (पूर्णतः) पवित्र करो।॥ १७॥ हे अग्निदेव! दीप्यमान तुम मुझे शुद्ध पवित्र के द्वारा पवित्र करो। हे अग्निदेव! तुम यज्ञों को लक्ष्य करके मुझे स्वकर्म से पवित्र बनाओ॥ १८॥ हे अग्ने! तुम्हारा जो पवित्र करनेवाला सामर्थ्य ज्वालाओं के अन्दर फैला हुआ है, उस अपने बृहद् पवित्र बल से तुम हमें पवित्र करो॥ १९॥ सबको देखनेवाला वह पावक सोम आज अपने पवित्र बल से मुझे पवित्र करे और जो पवित्रकारी पवन है, वह भी मुझे पवित्र करे॥ २०॥ हे सविता देवता! तुम अपने पवित्र तथा अनुज्ञा दोनों के द्वारा मुझे चारों ओर से पवित्र करो॥ २९॥

वैश्वदेवी पुनती देव्यागाद्यस्यामिमा बह्वचस्तन्वो वीतपृष्ठाः।
तया मदन्तः सधमादेषु वयर्ठ०स्याम पतयो रयीणाम्॥ २२॥
स्वादिष्ठया मदिष्ठया पवस्व सोम धारया। इन्द्राय पातवे सुतः॥ २३॥
विश्वानि देव सिवतर्दुरितानि परासुव। यद् भद्रं तन्न आ सुव॥ २४॥
धामच्छदिग्निरिन्द्रो ब्रह्मा देवो बृहस्पितः। सचेतसो विश्वे देवा यज्ञं
प्राव्तु नः शुभे॥ २५॥ त्वं यविष्ठ दाशुषो नृः पाहि शृणुधी गिरः। रक्षा
तोकमुत त्मना॥ २६॥ आपो हि ष्ठा मयोभुवस्तान ऽऊर्जे दधातन।
महे रणाय चक्षसे॥ २७॥ यो वः शिवतमो रसस्तस्य भाजयतेह नः।
उशतीरिव मातरः॥ २८॥ तस्मा ऽअरं गमाम वो यस्य क्षयाय
जिन्वथ। आपो जनयथा च नः॥ २६॥

भावार्थ—विश्वेदेवों से सम्बन्धित और पवित्र करती हुई यह सुरा कुम्भी प्राप्त हुई है। इसमें अनेक कमनीय शरीर धाराएँ विद्यमान हैं। उस सुराकुम्भी के द्वारा देवों के साथ बैठने के स्थान यज्ञ में आनन्दमय होते हुए हम धनों के स्वामी बने॥ २२॥ हे सोम! अत्यधिक सुस्वादु एवं मद्यकारिणी धार के साथ तुम पवित्र हो। तुम इन्द्र के पीने के लिये अभिषुत हुए हो॥ २३॥ हे सवितादेव! तुम हमसे सम्पूर्ण दुर्गुणों (व्यसनों) को दूर करो। जो शुभ गुण हैं, वे हमें प्रदान करो॥ २४॥ न्यूनातिरिक्त स्थानों को पूर्ण करनेवाला अग्नि इन्द्र, ब्रह्मा, बृहस्पति एवं ज्ञानयुक्त विश्वेदेव हमारे इस शुभ यज्ञ की रक्षा करे॥ २५॥ हे अति युवा अग्ने! तुम हमारी प्रार्थनाओं को सुनो। हर्विदाता कर्ता के मनुष्य हम ऋत्विजों की रक्षा करो। तुम कर्ता और उसके पुत्र—पौत्रादिकों की भी रक्षा करो॥ २६॥ जल सुख देनेवाले हो, वे हमें महारमणीय प्रकाश के लिये बल में धारण करे॥ २७॥ हे जलों! तुम्हारा जो अत्यधिक सुखकर सार है, उसी का तुम हमें यहाँ माजन बनाओ। जैसे कामयमाना माताएँ अपने पुत्र को स्तनपान कराती हैं॥ २८॥ हे जल! हम तुम्हें उसके लिये प्रभूत मात्रा में प्राप्त करे, जिसके यज्ञगृह के लिये तुम अनुकूल होते हो। हे जल! तुम हमें पवित्र करो।॥ २९॥

द्यौः शान्तिरन्तिः शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः। वनस्पतयः शान्तिर्विश्चे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वर्ठ० शान्तिः शान्तिरेवशान्तिः सा मा शान्ति-रेधि॥ ३०॥ यतोयतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु। शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयं नः पशुभ्यः॥ ३१॥

संकल्पः-कृतस्याभिषेककर्मणः समृद्धचर्थं दक्षिणां दातुमहमुसुच्ये।

भावार्थ—द्यौ, आकाश, पृथ्वी, जल, औषधियाँ, वनस्पतियाँ, विश्वेदेवा, शब्दब्रह्म और सब कुछ मेरे लिये शान्तिमय होवें। स्वयं शान्ति ही शान्तिमयी हो। वही सर्वशान्ति मुझमें वृद्धि करे॥ ३०॥ हे प्रभु! जिस—जिससे तुम उचित समझते हो, उससे हमें भयमुक्त करो। हमारी संतित को तुम सुख प्रदान करो एवं हमारे पशुओं को अभय प्रदान करो॥ ३०॥

कर्ता अभिषेक की दक्षिणा प्रदान करने के उपरान्त दो बार आचमन करें, तदुपरान्त कंर्ता की धर्मपत्नी दायीं ओर बैठ जावे।

a de la trapa par la mara de la compa de compa de la c

प्रशास देव मार्कारिया तर दाव भूमें प्रका

Bell of Atlantage Bullet has the traine Cont. of Africa

पवा-३०, हिरणयस**्माराज्योकांता**मेक उद्याधिन्त्राऽ उद्यि:

ांहाआहुनेयंकोणे प्रतिमास्वक्षत्तपुञ्जेषु वा प्रावसंस्थमुदंबसंस्थं वा पीठोपरि षोडशमातृकास्थापनं कुर्यात्। तद्यथा—

समीपे मातृवर्गस्य सर्वविघ्नहरं सदा। । तिम्बेन्द्रेत्वाक्यवन्दितं देवं गणेशं स्थापयाम्यहम्॥ ॥ विमुद्धाद्यं मम् कृष्ठिए क्षिप्याच्याम्यहम्॥।

ॐ गणानां त्वां गणपितिर्ठे ह्वामहे प्रियाणां त्वा प्रियपितिर्ठ० हवामहे निधीनान्त्वा निधिपितिर्ठे० हवामहे वसो ममे। आहमजानि गर्भधमा त्वमजासि गर्भधम्॥ अस्ति अस्ति अस्ति अस्ति अस्ति ।

एहोंहि विक्रोश्चर विद्यशन्त्यै। पाशींङ्कुशाङ्गान् वरदं दधीतं। शूर्पाक्षसूत्रावरंमन्दमूर्ते हित्रक्षाध्वरं हिन्नते हिन्न भगवंत्रसस्ते॥ ॐ गणेशाय नमः गणेशमाबाहुसामि स्थाप्रसामि॥ १॥ सार वित्र स्ट

नेधा-ॐ मेहा में वरुणी वतात मेधानियः प्रजापतिः॥ - ह्हाने ॥:गुप्तरामन्त्रमातस्यातास्याताः प्रकारितः॥ - मेहासिन्द्रश्रवासुङ सन्धातास्त्रात्य स्वाराः॥

प्रयन्त्स्वः॥

एहाहि नीलोत्पलतुल्यनेत्रे श्वेताम्बर प्रोप्प्लशूलहस्ते। निगन्द्रकन्ये भुवनेश्वरि त्वं पूजां ग्रहीतुं मम देवि गौरि॥ ॐ गौर्ये नमः गौरीमावाह्यामि स्थापयामि॥ १॥ अर्थः अर्थः

क्षिण्डामात्कास्थापना अनिकोण में एक लकड़ी के भीढ़े पर पश्चिमदिशा से पूर्विदशा अथवा दक्षिणदिशा से उत्तरदिशा तक सोलह स्थानों पर अक्षत की देरी पर गणेशजी से प्रारम्भ कर तृष्टि एवं कुलदेवी पर्यन्त मातृका स्थापित कर पूजन करें। जिसकी कम इस प्रकार से हैं—आचार्य समीप मातृवगस्य के मावाहयामि स्थाव तक का उच्चारण करके पहले अक्षतपुंज पर गणेशजी के लिये कर्ता से अक्षतः छोड़वायें। आचार्य ॐ आयङ्गी के निये कर्ता से अक्षतः छोड़वायें। आचार्य ॐ आयङ्गी के लिये कर्ता से अक्षतः छोड़वायें। करके व्हार अक्षत्यों पर गणेशजी के लिये कर्ता से अक्षतः छोड़वायें।

हो. श्री. स. गो. अ. वि० ४

पद्मा-ॐ हिरण्यरूपाऽउषसो विरोक ऽउभाविन्द्राऽ उदिशः सूर्यश्च। आरोहतं वरुणमित्रगर्तन्ततश्चक्षाथामदितिन्दिति स्त्रिमित्रो-सिवरुणोसि॥

एहोहि पद्मे शशितुल्यनेत्रे पङ्के रुहाभे शुभचक्रहस्ते। सुरासुरेन्द्रैरभिवन्दिते त्वं पूजां ग्रहीतुं मम यज्ञभूमौ॥

ॐ पद्मायै नमः। पद्मामावाहयामि स्थापयामि॥ ३॥

शवी-ॐ निवेशनः सङ्गमनोवसूनांविश्वारूपाभिचष्टे-शचीभिः। देवऽइवसवितासत्यधर्मोन्द्रोनतस्थौसमरेपथीनाम्॥

एहोहि कार्तस्वरतुल्यवर्णे गजाधिरूढे जलजाभिनेत्रे। शक्रप्रिये प्रोप्चलवज्रहस्ते पूजां ग्रहीतुं शचि देवि शीम्रम्॥ ॐ शच्यै नमः ीमावाहयामि स्थापयामि॥ ४॥

मेधा—ॐ मेधां मे वरुणो ददातु मेधामग्निः प्रजापतिः॥ मेधामिन्द्रश्चवायुश्चमेधान्धाताददातुमे स्वाहा॥

एहोहि मेथे शुभभूरिवस्त्रे पीताम्बरे पुस्तकपात्रहस्ते। बुद्धिप्रदे हंस समाधिरूढे पूजां ग्रहीतुं मखमस्मदीयम्॥ ॐ मेथायै नमः मेधामावाहयामि स्थापयामि॥ ४॥

आचार्य 'ॐ हिरण्यरूपाo' मन्त्र से 'मावाहयामि स्थापयामि' तक का उच्चारण करके तीसरे अक्षतपुंज पर पद्मा के लिये कर्ता से अक्षत छोड़वायें।

आचार्य 'ॐ निवेशनंo' मन्त्र से 'मावाहयामि स्थापयामि' तक का उच्चारण करके चौथे अक्षतपुंज पर शची के लिये कर्ता से अक्षत छोड़वायें।

आचार्य 'ॐ मेधां मेo' मन्त्र से 'मावाहयामि स्थापयामि' तक का उच्चारण करके पाचवें अक्षतपुंज पर मेधा के लिये कर्ता से अक्षत छोड़वायें।

सावित्री-ॐ सवितात्त्वासवानार्ठ० सुवतामग्निगृईपतीनार्ठ० सोमोवनस्पतीनाम्॥ बृहस्पतिर्वाचऽइन्द्रोज्यैष्टचाय रुद्र:पश्भ्यो-मित्रः सत्योवरुणाधर्मपतीनाम्॥

एह्रोहि सावित्री जगद्विधात्रि ब्रह्मप्रिये स्तुकस्तुवपात्रहस्ते। प्रतप्तजाम्बूनदतुल्यवर्णे पूजां ग्रहीतुं निजयागभूमौ॥ ॐ सावित्रयै नमः सावित्रीमावाहयामि स्थापयामि॥ ६॥

विजया-ॐ विज्यन्धनुः कपर्दिनोविशल्योबाणवाँ २उत।। अनेशन्नस्ययाऽइषवऽआभुरस्यनिषङ्गधिः।

एह्योहि शस्त्रास्त्रधरे कुमारि सुरासुराणां विजयप्रदात्रि। त्रैलोक्यवन्दे शुभरत्नभूषे गृहाण पूजां विजये नमस्ते॥ ॐ विजयायै नमः विजयामावाह्यामि स्थापयामि॥ ७॥

जया-ॐ बह्वीनाम्पिताबहुरस्यपुत्रश्चिश्चाकृणोति समनागत्य॥ इषुधिः सङ्काः पृतनाश्च सर्वाः पृष्ठेनिनद्धोजयतिप्प्रसूतः॥

एह्येहि पद्मे रुहलोलनेत्रे जयप्रदे प्रोज्वलशक्ति हस्ते। ब्रह्मादिदेवैरभिवन्द्यमाने जये सुसिद्धि कुरु सर्वदाँ मै॥ 🕉 जयायै नमः जयामावाहयामि स्थापयामि॥ ८॥

आचार्य 'ॐ सवितात्त्वाo' मन्त्र से 'मावाहयामि स्थापयामि' तक का उच्चारण

करके छठवें अक्षतपुंज पर सावित्री के लिये कर्ता से अक्षत छोड़वायें।

आचार्य 'ॐ विज्यन्धनु:०' मन्त्र से 'मावाहयामि स्थापयामि' तक का उच्चारण करके सातवें अक्षतपुंज पर विजया के लिये कर्ता से अक्षत छोड़वायें।

आचार्य 'ॐ बह्वीनाम्पितांo' मन्त्र से 'मावाहयामि स्थापग्रामि' तक का उच्चारण करके आठवें अक्षतपुंज पर जया के लिये कर्ता से अक्षत छोड़वायें। देवसेना—ॐ इन्द्रऽआसान्नेता बृहस्पतिर्दक्षिणायज्ञः पुरऽ एतु
सोपः॥ देवसेनानामभिभञ्जतीनाञ्चयन्तीनाम्मरुतोयन्त्वग्र्रम्॥
एह्येहि चापसिधरे कुमारि मयूरवाहे कमलायताक्षि।
इन्द्रादिदेवैरिपपृज्यमाने प्रयच्छित त्वं मम देवसेने॥
ॐ देवसेनायै नमः देवसेनामाबाह्यामि स्थापयामि॥६॥
स्वधा—ॐ पितृभ्यः स्वधायिभ्यः स्वधा नमः पितामहेभ्यः
स्वधायिभ्यः स्वधानमः प्रपितामहेभ्यः स्वधायिभ्यः स्वधानमः॥
अक्षन्पितरो मीमदन्त पितरोतीतृपन्त पितरः पितरः शुन्धध्वम्॥
एह्येहि वैश्वानरवल्लभे त्वं कव्यं पितृभ्यः सततं वहन्ती।
स्वर्गाधिवासे शुभशक्तिहस्ते स्वधे तु नः पाहि मखं नमस्ते॥

ॐ स्वधायै नमः स्वधामाबाहयामि स्थापयामि॥ १०॥ स्वाहा–ॐ स्वाहाप्राणेभ्यः साधिपतिकेभ्यः पृथिव्यस्वाहा-ग्रयेस्वाहान्तरिक्षायस्वाहावायवेस्वाहा॥

एह्रोहि वैश्वानरतुल्यदेहे तडित्प्रभे शक्तिधरे कुमारि। हविर्गृहीत्वा सुरतृप्तिहेतोः स्वाहे च शीघ्रं मखमस्मदीयम्॥ ॐ स्वाहाये नमः स्वाहामावाहयामि स्थापयामि॥ ११॥

मातृ-ॐ आपोऽ अस्मान्मातरः शुन्धयन्तु घृतेन नो घृतप्वः पुनन्तु॥ विश्वर्ठ०हि रिप्रंप्प्रवहन्ति देवीरुदिदाभ्यः शुचिरा-

आचार्य 'ॐ इन्द्रऽआसान्नेताo' मन्त्र से 'मावाहयामि स्थापयामि' तक का उच्चारण करके नवें अक्षतपुंज पर देवसेना के लिये कर्ता से अक्षत छोड़वायें। आचार्य 'ॐ पितृभ्यःo' मन्त्र से 'मावाहयामि स्थापयामि' तक का उच्चारण करके दसवें अक्षतपुंज पर स्वधा के लिये कर्ता से अक्षत छोड़वायें।

आचार्य 'ॐ स्वाहा प्राणेभ्य:o' मन्त्र से 'मावाहयामि स्थापयामि" तक का उच्चारण करके ग्यारहवें अक्षतपुंज पर स्वाहां के लिये कर्ता से अक्षत छोड़वायें। आचार्य 'ॐ आपोo' मन्त्र से 'मावाहयामि स्थापयामि' तक का उच्चारण करके बारहवें अक्षतपुंज पर मातृ के लिये कर्ता से अक्षत छोड़वायें।

पूतऽएमि॥ दीक्षातपसोस्तनूरसि तान्त्वाशिवार्ठ० शग्माम्परिद्धे भद्रवर्णं पुष्यन्॥

उपैत हे मातर आदिकर्च्यः सर्वस्य भूतस्य चराचरस्य। देव्यस्त्रिलोवयर्चितदिव्यरूपा मखं मदीयं सकलं विधत्त॥ ॐ मातृभ्यो नमः मातृमावाहयामि स्थापयामि॥ १२॥

लोकमाता-ॐ रियश्रमे रायश्रमे पृष्टञ्जमे पृष्टिश्रमे विभुचमे पूर्ण-ञ्चमेपूर्णतरञ्जमे कुयवञ्चमेक्षितञ्चमेन्नञ्चमेक्षुच्चमेयज्ञेनकल्पन्ताम्॥

सम्राह्वयेसत्कृतलोकमातरः समस्तलोकैकविधानदक्षिणाः। । सुरेन्द्रवन्द्याम्बुरुहाङ्ग्रिमञ्जलाः कुरुध्वमेतन्मम कर्ममङ्गलम्।। ॐ लोकमातृभ्यो नमः लोकमातृः आवाहयामि स्थापयामि॥१३॥ धृति–ॐ यत्प्रज्ञानमुत चेतो धृतिश्च यज्योतिरन्तर मृतं प्रजासु॥

यस्मान्न ऋते किंच न कर्म क्रियते तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु॥ एह्येति भक्ताभयदे कुमारि समस्तलोकप्रियहेतुमूर्ते। प्रोत्फुलपङ्के रुहलोचनेत्रे धृते मखं पाहि शिवस्वरूपे॥ ॐ धृत्ये नमः धृतिमावाहयामि स्थापयामि॥ १४॥

पुष्टि-ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्द्धनम्॥ उर्वारुक-मिवबन्धनान्मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्॥

एहोहि। प्रमपुष्टे श्रिभरतभूषे रक्ताम्बरे रक्तविशालनेत्रे। भक्तिश्रियेण पुष्टिकरि त्रिलोके गृहाण पूजां शुभदे नमस्ते॥

ाण्डातः ॐ्रमुष्टक्रैनम्श्सुष्टिमावाहयाम् स्थापयामि ॥ १५ ॥<sub>१५ ।०</sub>

हैं हिंदि कि स्थापयामि तक का उच्चारण करके तेरहवे अक्षतपुज पर लोकमाता के लिये कर्ता से अक्षत छोड़वायें। आचार्य कि युक्तामित महानित्र के लिये कर्ता से अक्षत छोड़वायें। आचार्य कि युक्तामित्र महानित्र के लिये कर्ता से अक्षत छोड़वायें। आचार्य अक्षतपुज पर होति के लिये कर्ता से अक्षत छोड़वायें। आचार्य अक्षतपुज पर होति के लिये कर्ता से अक्षत छोड़वायें। आचार्य अव्यास्प्र के नित्र कर्ता से अक्षत छोड़वायें। आचार्य अव्यास्प्र करके नित्र कर्ता से अक्षत छोड़वायें। आचार्य अव्यास्प्र करके नित्र कर्ता से अक्षत छोड़वायें। अव्यास्प्र करके नित्र कर्ता से अक्षत छोड़वायें।

तुष्टि-ॐ अङ्गान्त्यात्मन्भिषजातदश्चिनात्मानमङ्गैः समधात् सरस्वती।। इन्द्रस्यरूपर्ठ० शतमानमायुश्चन्द्रेणज्ज्योतिरमृतन्द्धानाः॥ एह्योहि तुष्टेऽखिललोकवन्द्ये त्रैलोक्यसन्तोषविधानदक्षे। पीताम्बरे शक्तिगदाब्जहस्ते वरप्रदे पाहि मखं नमस्ते॥ ॐ तुष्टचै नमः तुष्टिमावाहयामि स्थापयामि॥ १६॥

आत्मन:-ॐ प्राणाय स्वाहापानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा चक्षुषे स्वाहा श्रोत्राय स्वाहा वाचे स्वाहा मनसे स्वाहा॥

उपैतमान्याः कुलदेवता मम लोकैकमङ्गल्यविधानदीक्षिताः। पापाचलध्वंसपरिष्ठशक्तिभृद्दम्भोलिदम्भाः करुणारुणेक्षणाः॥ ॐ आत्मनः कुलदेवतायै नमः आत्मनः कुलदेवतामावाहयामि स्था०॥१७॥ ॐ मनो जूतिर्जुषतामाज्यस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोत्वरिष्टं यज्ञर्ठ० समिमं द धातु। विश्वेदेवास इह मादयन्तामों ३ँप्रतिष्ठ॥

गौर्याद्याः कुलदेवतान्तमातरो गणपतिसहिताः सुप्रतिष्ठिताः वरदाः भवन्तु। गौरी पद्मा शची मेधा सावित्री विजया जया। देवसेना स्वधा स्वाहा मातरो लोकमातरः॥

धृतिः पुष्टिस्तथा तुष्टिः आत्मनः कुलदेवताः। गणेशेनाधिका होता वृद्धौ पूज्यास्तु षोडश॥

ॐ गणपत्यादि-कुलदेवतान्त-मातृश्यो नमः। इति पठित्वा षोडशोपचारैः सम्पूज्य प्रार्थयेत्—

आयुरारोग्यमैश्वर्य दद्ध्वं मातरो मम। निर्विघ्नं सर्वकार्येषु कुरुध्वं सगणाधिपाः॥

आचार्य 'ॐ अङ्गान्याo' मन्त्र से 'मावाहयामि स्थापयामि' तक का उच्चारण करके सोलहवें अक्षतपुंज पर तुष्टि के लिये कर्ता से अक्षत छोड़वायें। आचार्य 'ॐ प्राणायo' मन्त्र से 'मावाहयामि स्थापयामि' तक का उच्चारण करके सत्रहवें अक्षतपुंज पर कुलदेवी के लिये कर्ता से अक्षत छोड़वायें। आचार्य 'मनो जूतिर्जुo' से प्रारम्भ कर 'भवन्तु' तक उच्चारण करके सभी मातृकाओं की प्राणप्रतिष्ठा कर्ता से करावें। आचार्य 'गौरी पद्मा से नमः' तक का उच्चारण करके कर्ता से सोलह उपचारों से पूजन करावें और 'आयुरारोग्यo' इस श्लोक द्वारा प्रार्थना करावें।

### वसोर्द्धारापूजनम्

आग्नेयय्यां भित्तौ कुङ्कुमादिना बिन्दुकरणेनाऽलङ्करणं कृत्वाऽऽगामिमन्त्रं . पठन्, घृतेन सप्तधाराः प्राक्संस्था उदक्संस्था वा कुर्यात्।

ॐ वसोः पवित्रमिस शतधारं वसोः पवित्रमिस सहस्त्रधारम्। देवस्त्वा सविता पुनातु वसोः पवित्रेण शतधारेण सुप्वा कामधुक्षः॥

इति मन्त्रेण वसोर्धाराः दद्यात्। 'ॐ कामधुक्षः' इत्येतावता मन्त्रेण गुडेनैकीकरणम्। प्रतिधारामेककदेवतामावाहयेत्।

श्रियै-ॐ मनसः काममाकूतिं वाचःसत्यमशीय॥ पशूनार्ठ० रूपमन्नस्यरसोयशःश्रीर्ठ०श्रयतां मिय स्वाहा॥

ॐ श्रियै नम: श्रियमावाह्यामि स्थापयामि॥ १॥

लक्ष्म्यै-ॐ श्रीश्चतेलक्ष्मीश्चपत्यावहोरात्रेपार्श्वेनक्षत्राणिरूपम-श्चिनौव्यात्तम्। इष्णनिषाणामुम्मऽइषाणसर्वलोकम्मऽइषाण॥

ॐ लक्ष्म्यै नमः लक्ष्मीमावाहयामि स्थापयामि॥ २॥

आचार्य आग्नेयकोण में लकड़ी के पीढ़े पर सफेद वस्त्र विछाकर मौली से उसका बन्धन करें, फिर रोली के द्वारा क्रम से ऊपर से नीचे तक एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ: तथा सात बिन्दु बनावें। उन बिन्दुओं के ऊपरी भाग में 'श्रीः' लिखे, पुनः उसके नीचे की सातः बिन्दुओं में 'ॐ वसो पवित्रमसि०' इस मन्त्र के द्वारा घृतधारा कर और 'कामधुक्षः०' का उच्चारण कर गुड़ के चूरे से सातों घृतधाराओं को एक में मिला दें। तदुपरान्त उन सातों धाराओं में क्रमानुसार एक—एक मन्त्र का उच्चारण करते हुए प्रत्येक मन्त्र से कर्ता से अक्षत छोड़वाकर क्रम से एक—एक देवी का आवाहन करावें।'ॐ मनसः काममाकूतिं०' से 'मावाहयामि स्था०' का उच्चारण कर प्रथम धारा पर अक्षत छोड़कर श्री का पुनः 'ॐ श्रीश्चते०' से 'मावाहयामि स्था०' का उच्चारण कर द्वितीय धारा पर अक्षत छोड़कर लक्ष्मी का पुनः—

धृत्यै-ॐ भद्रङ्कर्णेभिःशृणुयामदेवाभद्रम्पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। स्थिररङ्गेस्तुष्टुवार्ठ०सस्तन्भिर्व्ययशेमहिदेवहितं यदायः॥

ॐ धृत्ये नमः धृतिमावाहयामि स्थापयामि॥ ३॥

मिन्द्रश्च वायुश्च मेथा में वरुणोद्भवतु मेथामग्निः प्रजापतिः। मेथा-मिन्द्रश्च वायुश्च मेथा थाता ददातु मे स्वाहा॥

कार्य अपनियाय नमः। मधामावाह्यामि स्थापयामि॥ ४॥

स्वाहायै-ॐ प्राणायस्वाहा ऽअपानायस्वाहा व्यानायस्वाहा चक्षुषे स्वाहा श्रीत्रायस्वाहा वाचेस्वाहा मनुसेस्वाहा॥

ॐ स्वाहायै नमः स्वाहामावाहयामि स्थापयामि॥ ४॥

प्रज्ञायै—ॐ आयंङ्गीः प्रित्यक्रमीदसदन्मातरंमपुरः। पितरञ्च प्रयन्त्वःशास्त्रनर्थः। प्रयन्तवःशीस्त्रनर्थः। प्रयन्तवः

ॐ प्रज्ञाये नमः प्रज्ञामावाह्यामि स्थापयामि॥ ६॥ ीरण्ड । मानारू हि

सरस्वत्यै-ॐ पावकािनः सरस्वतीः वाजेभिर्वाजिनीवति। यज्ञं वष्टु धियावसुः॥

्रि प्रतारोदी रूप इर्ताम रूप ईपि के किकान में पिकार्नणार जिलाह अस्तरवर्त्य नमः सरस्वतीमावाहयामि स्थाप्यामि॥७॥

पर असत छोड़कर धृति का आवाहन व स्थापन करे। ॐ मधा में 'से 'मावाहयामि स्थाठ' का उच्चारण कर तृतीय धारा पर असत छोड़कर धृति का आवाहन व स्थापन करे। ॐ मधा में 'से 'मावाहयामि स्थाठ' का उच्चारण कर चतुर्थ धारा पर असत छोड़कर मधा का पर असत छोड़कर स्थापन कर पंचम धारा पर असत छोड़कर स्वाहायों का पुनः ॐ आयङ्गी ठ से 'मावाहयामि स्थाठ' तक का उच्चारण कर षष्ठम् धारा पर असत छोड़कर प्रजा का उच्चारण कर षष्ठम् धारा पर असत छोड़कर प्रजा का उच्चारण कर पष्ठम् धारा पर असत छोड़कर प्रजा का उच्चारण कर पष्ठम् धारा पर असत छोड़कर प्रजा का उच्चारण कर पष्ठम् धारा पर असत छोड़कर प्रजा का उच्चारण कर पष्ठम् धारा पर असत छोड़कर प्रजा का उच्चारण कर ससम धारा पर असत छोड़कर सरस्वती का आवाहन व स्थापन करें है। पर प्राप्त पर असत छोड़कर सरस्वती का आवाहन व स्थापन करें है।

निम्न संकल्प करें-

ॐ श्रीर्लक्ष्मीधृतिमेधा स्वाहा प्रज्ञा सरस्वती। माङ्गल्येषु प्रपुज्यन्ते सप्तैता घृतमातरः॥ मण्डप्रकेष्ठ हेगाह के हीहाएँ स्टूप्ति हिन्द्रस्य क्रिक्ट हिन्ह इति मन्त्रेण वा 'ॐ वसोर्धारादेवताभ्यो नमः'

ाना अर्थ मनो जूतिर्जुषतामाञ्चास्य<sub>ी ख्</sub>हस्पृतिर्युज्ञमिम्<sub>न त</sub>नोत्वरिष्टं यज्ञर्ठ० समिमं द धातु। विश्वेदेवास इह माद्युन्तामों व धातु। विश्वेदेवास इह माद्युन्तामों व धातु।

प्राच्या इति वसोधारादेवताः सुप्रतिष्ठिताः वरवाः भवन्तः सम्पूज्यः, प्रार्थयेत्।

यदङ्गत्वेन भो देव्यः! पूजिता विधिमार्गतः। कुर्वन्तु कार्यमखिलं निर्विघ्नेन कृतुद्भवम्॥ एएएडी ०५५६ । ५५५ (१५०) एउए १० ६६५ । १ अन्या पूजया वसोधराद्वताः प्रीयन्ताम्।

्य भेदाचाचिक्रस हर उपरोक्त कर्म के पश्चात 'ॐ श्रीर्लक्ष्मीधृतिमेधाठ' इस श्लोक से या वसोधीरादेवताभ्यो नमः का उच्चारण कर आवाहन और 'मनोजूति०' इस मंत्र से प्रारम्भ कर वरदाः भवन्तु इस वाक्य का उच्चारण कर प्राणप्रतिष्ठा एवं पूजन करें। इसके उपरान्त 'यदङ्गत्वेन भोठ' इस श्लोक का उच्चारण कर पुनः प्रार्थना करें। पुन स्थयानाः। सन्य आव<u>क्तामि श</u>तशासदायायुष्यान् अस्दच्टि-

राधासम् ॥

भावार्य-आयु. तेज तथा धन की वृद्धि के लिये अथवा सुवर्ण प्रकाश के लियें अन्न से संयुक्त इस सुवर्ण को जीतने के लिये भेरे मे रखा॥ १ ॥ उस सुवर्ण को॰ राक्षस और पिशाय नहीं ले सकते, क्योंकि यह देवताओं का प्रथम रोज है। जो इसको अलंकार रूप से धारण करता है वह देवलोक में लग्बी आयु को प्राप्त करता है। अर्थात देवताओं में बहुत समय तक रहता है वही मृत्युलोक में अपनी अवस्था को दीर्घकालीन फर मनुष्यों की आयु से अधिक जीवित रहता है॥ २॥ दक्ष वंश से खरवज्ञ शोधन यस वाले आह्मण जिस सुवर्ण को अनेकानेक सेना युक्त राजा के लिये बाँधते हैं, उसी सुवर्ण को सी दर्प की आयु के निमित्त अपने देह में ग्रहण करता हूँ, क्योंकि इस सुवर्ण के वन्धन से में दीर्घजीवी व वृद्धावरथा प्राप्त करूँगा अथवा जरावस्थारुपी शरीर पास होगा ।। ३ ॥

#### आयुष्यमन्त्रजपः

5.0

कर्ता उसकी धर्मपत्नी व पुत्र-पौत्रादि के दीर्घायु के लिए आचार्य सर्वप्रथम निम्न संकल्प करें-

देशकाली संकीर्त्य, करिष्यमाण होमात्मक-श्रीसन्तानगोपाला-नुष्ठानकर्मणोऽमङ्गलनाशार्थमायुष्यमन्त्रजपं करिष्ये।

आचार्य और सभी ब्राह्मण निम्न मन्त्रों व पौराणिक श्लोकों का उच्चारण करें—

१. ॐ आयुष्यं वर्चस्यर्ठ० रायस्पोषमौद्धिदम्। इदर्ठ० हिरण्यं वर्चस्व जैत्रायाविशत दुमाम्॥ २. ॐ न तद्रक्षार्ठ०सि न पिशाचास्तरित देवानामोजः प्रथमजर्ठ० ह्येतत्। यो बिभित्ति दाक्षायणः हिरण्यर्ठ० स देवेषु कृणुते दीर्घमायुः स मनुष्ये षु कृणुते दीर्घमायुः॥ ३. ॐ यदाबध्नन् दाक्षायणा हिरण्यर्ठ० शतानीकाय सुमनस्यमानाः। तन्म आबध्नामि शतशारदायायुष्मान् जरदिष्ट-र्यथासम्॥

भावार्थ — आयु, तेज तथा धन की वृद्धि के लिये अथवा सुवर्ण प्रकाश के लिये अन्न से संयुक्त इस सुवर्ण को जीतने के लिये मेरे में रखा॥ १ ॥ उस सुवर्ण को राक्षस और पिशाच नहीं ले सकते, क्योंकि यह देवताओं का प्रथम तेज है। जो इसको अलंकार रूप से धारण करता है वह देवलोक में लम्बी आयु को प्राप्त करता है। अर्थात् देवताओं में बहुत समय तक रहता है वही मृत्युलोक में अपनी अवस्था को दीर्घकालीन कर मनुष्यों की आयु से अधिक जीवित रहता है॥ २॥ दक्ष वंश से उत्पन्न शोभन मन वाले ब्राह्मण जिस सुवर्ण को अनेकानेक सेना युक्त राजा के लिये बाँधते हैं, उसी सुवर्ण को सौ वर्ष की आयु के निमित्त अपने देह में ग्रहण करता हूँ, क्योंकि इस सुवर्ण के बन्धन से मैं दीर्घजीवी व वृद्धावस्था प्राप्त करूँगा अथवा जरावस्थारुपी शरीर प्राप्त होगा।। ३॥

पौराणिक श्लोकों द्वारा आयुष्यमन्त्रपाठ
यदायुष्यं चिरं देवाः सप्तकल्पान्तजीविषु।
ददुस्तेनायुषा युक्ता जीवेम शरदः शतम्॥१॥
दीर्घा नागा तथा नद्यः समुद्रा गिरयो दिशः।
अनन्तेनायुषा तेन जीवेम शरदः शतम्॥२॥
सत्यानि पञ्चभूतानि विनाशरहितानि च।
अविनाश्यायुषा तद्वज्जीवेम शरदः शतम्॥३॥

संकल्पः – कृतैतत् आयुष्यमन्त्रपाठकर्मणः साङ्गतासिध्यर्थं विप्रेभ्यो दक्षिणां दातुमहमुत्सृज्ये।

भावार्थ—सात कल्पान्त जीवियों को पूर्व में देवताओं ने जिस आयु को प्रदत्त किया था। उससे युक्त होकर हम भी जीवित रहें॥ १॥

भावार्थ—दीर्घजीवी नाग, नदियाँ, समुद्र, पर्वत और दिशाएँ, जिस अनन्त आयु से युक्त रहते हैं, उस अनन्त आयु से युक्त होकर हम भी जीवित रहें॥ २॥ भावार्थ—सत्य एवं विनाशरहित पश्च (महा) भूत जैसी अविनाशी आयु से

युक्त रहते हैं, उसी प्रकार की आयु से युक्त होकर हम भी जीवित रहें॥ ३॥ कर्ता उपरोक्त संकल्प करके आयुष्यमन्त्रपाठ की दक्षिणा आचार्य सहित ब्राह्मणों को प्रदान करे—

्डर आवेश, प्रतिक्षा स सर्वातायां पनां भी

The assertion of the supplies and the supplies of the supplies and the supplies and the supplies of the suppli

वा पारा पावास्त्रपानं पादण्यातानं युद्धिः। ४६ माम् प्रित्यस्त प्रतिसाप्तः

sures, revine agent and of all we

पेक्ट के किए होंगे, सान्य हम्मी है से एक किसी

हाणलमाण्याह । यह कि हिन्द काणी प्रति नान्दीश्राद्धम् । एकी कि सम्बद्धाः के प्रति के पूर्व पूर्व भिमुख बैठे, सपत्नीक

कर्ता से निम्न संकल्प करवायें— ॐ विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य श्रीब्रह्मणोऽह्नि द्वितीयपराद्धे श्रीश्वेतवाराहकल्पे वैवस्वत-मन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिप्रथमचरणे जम्बूद्वीपे भरतखण्डे भारतवर्षे आर्यावर्तेकदेशे, अमुकक्षेत्रे अमुकनद्याः अमुकतीरे विक्रमशके बौद्धावतारे अमुकनाम्नि संवत्सरे अमुकायने अमुकऋतौ महामाङ्गल्यप्रद-मासोत्तमे मासे अमुकपक्षे अमुकितिथौ अमुकवासरे अमुकनक्षत्रे अमुकयोगे अमुककरणे अमुकराशिस्थिते चन्द्रे अमुकराशिस्थिते सूर्ये अमुकराशिस्थिते देवगुरौ शेषेषु ग्रहेषु यथास्थानस्थितेषु सत्स् एवं गुणगणविशेषणविशिष्टायां शुभपुण्यतिथौ अमुकगोत्रोऽमुकशर्माहम् (वर्माऽहम्, गुप्तोऽहम्, दोस्रोऽहम्) होमात्मक-श्रीसन्तानगोपालानुष्ठानकर्मणि सांकल्पिक नान्दीश्राद्धं करिष्ये।

आचार्य पूर्व दिशा की ओर विश्वेदेव के आसन स्थान पर कुशा उत्तराग्र रखें और तीन आसन दक्षिण पूर्वाग्र क्रमानुसार रखें। आसनों की दूरी अधिक न हो, केवल आसन एक दूसरे से आपस में सटे न रहें। तदुपरान्त कर्ता से उन स्थापित आसनों पर आचार्य विश्वेदेव सहित उसके पितरों की पूजा निम्न प्रकार सब्य से ही आरम्भ करवायें, आचार्य कर्ता से ही उसके मस्तक तथा श्राद्धसामग्री पर पवित्रीकरण हेतु निम्न श्लोक द्वारा जल छिड़कवायें -

🕉 अपवित्र: पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा। यः स्मरेत्पुण्डरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः॥

ॐ पुण्डरीकाक्षः पुनातु, ॐ पुण्डरीकाक्षः पुनातु, ॐ पुण्डरीकाक्षः पुनातु। आचार्य पादप्रक्षालनार्थ के लिए निम्न क्रमानुसार कर्ता से जल प्रदान

करवायें-

10

कर्ता - ॐ सत्यवसुसंज्ञकाः विश्वेदेवाः नान्दीमुखाः ॐ भूर्भुवः स्वः इद वः पाद्यं पादावनेजनं पादप्रक्षालनं वृद्धिः। ॐ मातृ-पितामही-प्रपितामहाः नान्दीमुख्यः ॐ भूर्भुवः स्वः इदं वः पाद्यं पादवनेजनं पादप्रक्षालनं वृद्धिः।

ॐ पित-पितामह-प्रपितामहाः नान्दीमुखाः ॐ भूर्भुवः स्वः इदं वः पाद्यं पादावनेजनं पादप्रक्षालनं वृद्धिः। ॐ मातामह-प्रमातामह-वृद्धप्रमातामहाः सपत्नीकाः नान्दीमुखाः ॐ भूर्भुवः स्वः इदं वः पाद्यं पादावनेजनं पादप्रक्षालनं वृद्धिः। इत्युक्त्वा सर्वत्र पात्रे सकुशयवाक्षतजलं क्षिपेत्।

कर्ता के पितरों के निमित्त आचार्य निम्न क्रम से आसन प्रदान करवायें-आसनदानम्-ॐ सत्यवसुसंज्ञकाः विश्वेदेवाः नान्दीमुखाः ॐ भूर्भुवः स्वः इमे आसने वो नमो नमः नान्दीश्राद्धेक्षणौ क्रियेतां यथा प्राप्नुवन्तो भवन्तः तथा प्राप्नवामः। ॐ मात्-पितामही-प्रपितामहाः नान्दीमुख्यः ॐ भूर्भुवः स्वः इमे आसने वो नमो नमः। नान्दीश्राद्धेक्षणौ क्रियेतां यथा प्राप्तवन्तो भवन्तः तथा प्राप्नुवामः। ॐ पितृ-पितामह-प्रपितामहाः नान्दीमुखाः ॐ भूर्भुवः स्वः इमे आसने वो नमो नमः। नान्दीश्राद्धेक्षणौ क्रियेतां यथा प्राप्तुवन्तो भवन्तः तथा प्राप्नुवामः। ॐ मातामह-प्रमातामह-वृद्धप्रमातामहाः सपत्नीकाः नान्दीमुखाः ॐ भूर्भुवः स्वः इमे आसने वो नमो नमः। नान्दीश्राद्धेक्षणौ क्रियेतां

प्राजुबन्ती भवन्तः तथा प्राजुबामः। कर्ता से उसके पितरों के निमित्त जल, वस्त्र, यज्ञोपुदीत्, रोली अक्षत्र, पुष्पु कर्ता से उसके पितरों के निमित्त जल, वस्त्र, यज्ञोपुदीत्, रोली अक्षत्र, पुष्पु ध्प, नैवेद्य, ऋतुफल, ताम्बूल, लवंग, इलायची, सोपारी और सुगन्धित इत्र आदि-निम्न क्रमानुसार आचार्य प्रदान करवायें-सन्दारण करके प्रार्थना करे-

यथा प्राप्तुवन्तो भवन्तः तथा प्राप्तुवामः।

्रान्धादिदानम् – अत्रापः पान्तु। ाइमे त्रांवाससीलां सुवाससी 🖯 इमानि यज्ञोपवीतानि सुयज्ञोपवीतानि, अयं वो गन्धः सुगन्धः। इमे अक्षताः स्वक्षताः। इमानि पुष्पाणि सुपुष्पाणि। अयं वो धूपः सुधूपः। अयं वो दीपः सुदीपः। इदं नैवेद्यं सुनैवेद्यम्। इमानि ऋतुफलानि सुऋतुफलानि। इदं तास्वूलं सुतास्वूलम्। इदं पूगीफलं सुपूगीफलम्। ॐ सत्यवसुसंज्ञकाः विश्वेदेवाः नान्दीमुखाः ॐ भूर्भुवः स्वः इदं गन्धाद्यर्चनं स्वाहा सम्पद्यतां वृद्धिः।ॐ मात् पितामही-प्रपितामहाः नान्दीमुख्यः ॐ अभूर्भुवः स्वः इदं गन्धाद्यर्वतं स्वाहाः सम्पद्यता वृद्धिः।। अभागित्-प्रितामहः, प्रिप्तामहाः जान्दीमुखाः। अभ्यप्तिः स्वः। इदं गन्धाद्यर्चनं स्वाहा सम्पद्यतां वृद्धिः। ॐ मातामहत्तप्रसातामहत्वद्भप्रमातामहा सपत्तीकाः ज्ञान्दीसुखाः । अक्षान् अक्षान् अर्थान इद्तानगाद्यर्वतं तस्याहाः निप्कविणीं दक्षिणां दातुमत्मृत्युच्ये। ॐ चितु-चितामह-प्रचि**रह्मिक्** 

कर्ता से विश्वेदेव सहित पितरों के निमित्त भोजन निष्क्रय की दक्षिणा निम्न क्रमानुसार आचार्य प्रदान करवायें—

भोजनिष्क्रय दानम् —ॐ सत्यवसुसंज्ञकाः विश्वेदेवाः नान्दीमुखाः ॐ भूर्भुवः स्वः इदं युग्मब्राह्मणभोजनपर्याप्तआमान्ननिष्क्रयभूतं द्रव्यम् अमृतरूपेण स्वाहा सम्पद्यतां वृद्धिः। ॐ मातृ-पितामही-प्रपितामहाः नान्दीमुख्यः ॐ भूर्भुवः स्वः इदं युग्मब्राह्मणभोजनपर्याप्तआमान्ननिष्क्रयभूतं द्रव्यम् अमृतरूपेण स्वाहा सम्पद्यतां वृद्धिः। ॐ पितृ-पितामह-प्रपितामहाः नान्दीमुखाः ॐ भूर्भुवः स्वः इदं युग्मब्राह्मण-भोजनपर्याप्तआमान्ननिष्क्रयभूतं द्रव्यम् अमृतरूपेण स्वाहा सम्पद्यतां वृद्धिः। ॐ मातामह-प्रमातामह-वृद्धप्रमातामहाः सपत्नीकाः नान्दीमुखाः ॐ भूर्भुवः स्वः इदं युग्मब्राह्मणभोजनपर्याप्तआमान्ननिष्क्रयभूतं द्रव्यम् अमृतरूपेण स्वाहा सम्पद्यतां वृद्धिः।

आचार्य निम्न क्रमानुसार दुग्ध सहित यवादि कर्ता से प्रदान करावें-

स-क्षीरयवकुशजलदानम् —ॐ सत्यवसुसंज्ञकाः विश्वेदेवाः नान्दीमुखाः प्रीयन्ताम्। ॐ मातृ-पितामहो-प्रपितामहाः नान्दीमुख्यः प्रीयन्ताम्। ॐ पितृ-पितामह-प्रपितामहाः नान्दीमुखाः प्रीयन्ताम्। ॐ मातामह-प्रमातामह- वृद्धप्रमातामहाः सपत्नीकाः नान्दीमुखाः प्रीयन्ताम्। ततः 'अघोराः पितरः सन्तु' यह कहक्र पूर्वाग्र जलधारा प्रदान करें। कर्ता अंजलि बनाकर निम्न श्लोकों का उच्चारण करके प्रार्थना करें—

प्रार्थनाः —ॐ गोत्रन्नो वर्धतां दातारो नोऽभिवर्धन्तां वेदाः सन्तिरेव च। श्रद्धा च नो मा व्यगमद् बहु देयं च नोऽस्तु। अन्नं च नो बहु भवेत् अतिथींश्च लभेमहि। याचितारश्च नः सन्तु मा च याचिष्म कञ्चनः। एताः सत्या आशिषः सन्तु। द्विजाः – सन्त्वेताः सत्या आशिषः।

कर्ता से विश्वेदेव सहित पितरों के निमित्त आंवला, मुनक्का, यव, आदी और मूलादि अलग—अलग निम्न क्रमानुसार आचार्य वितरण करावें—

ॐ सत्यवसुसंज्ञकाः विश्वेदेवाः नान्दीमुखाः ॐ भूर्भुवः स्वः कृतस्य नान्दीश्राद्धस्य फलप्रतिष्ठासिद्धचर्थं द्राक्षा-आमलक-यव-मूल-निष्क्रयिणीं दक्षिणां दातुमहमुत्सृजे।ॐ मातृ-पितामही-प्रपितामहाः नान्दीमुख्यः ॐ भूर्भुवः स्वः कृतस्य नान्दीश्राद्धस्य फलप्रतिष्ठासिद्धचर्थं द्राक्षा-आमलक-यव-मूल-निष्क्रयिणीं दक्षिणां दातुमहमुत्सृजे। ॐ पितृ-पितामह-प्रपितामहाः नान्दी-

मुखाः ॐ भूर्भुवः स्वः कृतस्य नान्दीश्राद्धस्य फलप्रतिष्ठा-सिद्धचर्यं द्राक्षा-आमलक-यव-मूल-निष्क्रयिणीं दक्षिणां दातुमहमुत्सृजे। 🕉 मातामह-प्रमातामह-वृद्धप्रमातामहाः सपत्नीकाः नान्दीमुखाः ॐ भूर्भुवः स्वः कृतस्य नान्दीश्राद्धस्य फलप्रतिष्ठा-सिद्धचर्थं द्राक्षा-आमलक-यव-मूल-निष्क्रियणीं दक्षिणां दातुमहमृत्सुज्ये।

उपरोक्त कर्म के पश्चात् निम्न श्लोकों का उच्चारण करें-माता पितामही चैव तथैव प्रपितामही। पिता पितामहश्चैव तथैव प्रपितामहः॥ मातामहस्तित्पता च प्रमातामहकस्तथा। एते भवन्तु मे प्रीताः प्रयच्छन्तु च मङ्गलम्॥

ॐ इडामग्ने पुरुदर्ठ० सर्ठ० सनिङ्गोः शश्वत्तमर्ठ० हवमानाय साध। स्यात्रः सूनुस्तनयो व्विजावाग्ने सा ते सुमितर्भूत्त्वसमे॥ १॥ ॐ उपास्मै गायता नरः पवमानायेन्दवे। अभि देवाँ२॥ इयक्षते॥ २॥

आचार्य और ब्राह्मणों से कर्ता निम्न वाक्य का उच्चारण करके यह पूछे-अनेन किं नान्दीश्राद्धं सम्पन्नम्। आचार्य और ब्राह्मण यह वाक्य कहे-निश्चितं सुसम्पन्नम्। आचार्य सहित निम्न मन्त्र का उच्चारण करके कर्ता से विसर्जन करावें-

🕉 वाजेवाजेऽवतवाजिनोनोधनेषुविप्रा अमृता ऽऋतज्ञाः। अस्यमद्ध्वः पिबतमादयद्ध्वं तृप्तायात पथिभिर्द्देवयानैः॥

अनुव्रजनम्-ॐ आ मा वाजस्य प्रसवो जगम्यादेमे-द्यावापृथिवी विश्वरूपे। आ मा गन्तां पितरा मातरा चा मा सोमो अमृतत्वेन गम्म्यात्॥

उपरोक्त कर्म के पश्चात् कर्ता निम्न वाक्य का उच्चारण करके ब्राह्मणों से पूछे-मयाऽऽचरिते आभ्युद्यिके श्राद्धे न्यूनातिरिक्तो यो विधिः उपविष्टबाह्मणानां वचनाच्छीगणपतिप्रसादाच्य परिपूर्णोऽस्तु। इति वदेत्।

आचार्य सहित ब्राह्मण कहें -अस्तु परिपूर्णः।

नानदीशाह्यम

कर्ता सन्तानगोपालअनुष्ठानकर्म को करवाने के निमित्त एकतन्त्र

90)

सहित सभी बाह्यणों का वरण निम्न संकल्प के द्वारा करें-ॐ विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य श्रीब्रह्मणोऽह्नि द्वितीयपरार्द्धे श्रीश्वेतवाराहकल्पे वैवस्वत-मन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिप्रथमचरणे जम्बूद्वीपे भरतखण्डे भारतवर्षे आर्यावर्तकदेशे, अमुकक्षेत्रे अमुकनद्याः अमुकतीरे विक्रमशके बौद्धावतारे अमुकुनाम्नि संवत्सरे अमुकायने अमुकऋतौ महामाङ्गल्य-प्रदमासोत्तमे मासे अमुकपक्षे अमुकतिथौ अमुकवासरे अमुकनक्षत्रे अमुकयोगे अमुककरणे अमुकराशिस्थिते चन्द्रे अमुकराशिस्थिते सूर्ये अमुकराशिस्थिते देवगुरौ शेषेषु ग्रहेषु यथास्थानस्थितेषु सत्सु एवं गुणगणविशेषणविशिष्टायां शुभपुण्यतिथौ अमुकगोत्रोऽमुकशर्माहम् ( वर्माऽहम्, गुप्तोऽहम्, दासोऽहम्) अस्मिन् होमात्मक-श्रीसन्तानगोपालानुष्ठानकर्मणि एभिर्वरणद्रव्यैः नानानाम-गोत्रान् नानानामधेयान् शर्मणः आचार्यादिब्राह्मणान् युष्मानहं वृणे।

कर्तुःक्षाबन्धनमन्त्राः –ॐ यदाबन्धन् दाक्षायणा हिरणयुर्ठे० शतानीकाय सुमनस्य मानाः। तन्मऽआबध्नामि शतशारदाया-ॐ वाजेवाजेऽवतवाजिनोनोधनेषुविद्धा ॥**म्ममाष्ट्रोग्रह्माम्**ष्ट

कर्तृतिलकंकरणाम् अॐास्वस्तिः नः उङ्द्रोः वृद्धश्रवाः स्वस्तिः नः पूर्वाविश्वेवेदाः स्विस्ति नस्ताक्ष्यी अरिष्ठनेमिः स्वस्ति नोः बृहस्पति द्यावापृथिवी विश्वक्रपे। आ या गन्तां पितरा पातरा चा या। होष्टेडे

मण्डपप्रदक्षिणामन्त्रा:-आचार्य सहित जिन ब्राह्मणों काःवरण कियान्। हो, ते सभी मण्डप की प्रदक्षिणा के समय निम्नं मन्त्रों का उच्चारण करें

हिरिः ॐ भद्र केणीभः शृणुयाम देवा भद्र पश्येमीक्षिप स्थिराङ्गे स्तुष्टुवाठे० सस्तन्भिव्यशेमहि देवहित यदायुः॥ १॥ शतमिन्नु शरदो अन्ति देवा यत्रा नश्चक्रा जरसं तनूनाम्। पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मा नो मध्या रीरिषतायुर्गन्तोः॥२॥ अदितिद्यौरिदितिरन्तिरक्षमिदितिर्माता स पिता स पुत्रः। विश्वे देवा अदितिः पञ्चजना अदितिर्जातमदितिर्जनित्वम्॥ ३॥ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षर्ठ० शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः। वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वर्ठ० शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि॥ ४॥ यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु। शं नः कुरु प्रजाभ्योऽभयं नः पश्भ्यः॥ ५॥ ऋचं वाचं प्रपद्ये मनो यजुः प्रपद्ये साम प्राणं प्रपद्ये चक्षुः श्रोत्रं प्रपद्ये। वागोजः सहौजो मयि प्राणापानौ॥ ६॥ यन्मे छिद्रं चक्षुषो हृदयस्य मनसो वातितृण्णं बृहस्पतिमें तद्द्यातु। शं नो भवतु भुवनस्य यस्पतिः॥ ७॥ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि। धियो यो नः प्रचोदयात्॥ ८॥ कया नश्चित्र आभुवदूती सदावृधः सखा। कया शचिष्ठया वृता॥ ६॥ कस्त्वा सत्यो मदानां मर्ठ०हिष्ठो मत्सदन्थसः। दृढा चिदारुजे वसु॥ १०॥ अभी षु णः सखीनामविता जरितृणाम्। शतं भवास्यूतिभिः॥ ११॥ कया त्वं न ऊत्याभि प्रमन्दसे वृषन्। कया स्तोतृभ्य आभर॥ १२॥ इन्द्रो विश्वस्य राजति। शं नो अस्तु द्विपदे शं चतुष्पदे॥ १३॥ शं नो मित्रः शं वरुणः शं नो भवत्वर्यमा। शं न इन्द्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णुरुरुक्रमः॥ १४॥ शं नो वातः पवतार्ठ० शं नस्तपतु सूर्यः। शं नः किनक्रदद्देवः पर्जन्यो अभि वर्षतु॥१५॥अहानि शं भवन्तु नः शर्ठ० रात्रीः प्रति धीयताम्।शं नऽ इन्द्राग्री भवतामवोभिः शं नऽ इन्द्रावरुणा रातहव्या। शं नऽ इन्द्रापूषणा वाजसातौ शमिन्द्रासोमा सुविताय शं यो:॥ १६॥ शं नों देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये। शं योरभि स्रवन्तु नः॥१७॥ स्योना पृथिवि नो भवानृक्षरा निवेशनी । यच्छा नः शर्म स प्रथाः॥ १८॥ आपो हिष्ठा मयोभुवस्तानऽ ऊर्जे द्धातन। महे रणाय चक्षसे॥ १६॥ यो वः शिवतमो रसस्तस्य भाजयतेह नः। उशतीरिव हो. श्री. स. गो. अ. वि॰ ६

मातरः॥ २०॥ तस्माऽ अरं गमाम वो यस्य क्षयाय जिन्वथ। आपी जनयथा च नः॥ २१॥ द्यौः शान्तिरन्तिरक्षर्ठ० शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषथयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वर्ठ० शान्तिः शान्तिरे व शान्तिः सा मा शान्तिरेधि॥ २२ ॥ दुते दुर्ठ० ह मा मित्रस्य मा चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ताम्। मित्रस्याहं चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षे। मित्रस्य चक्षुषा समीक्षामहे॥ २३॥ दूते दूर्ठ०ह मा। ज्योके सन्दृशि जीव्यासं ज्योक्ते सन्दृशि जीव्यासम॥ २४॥ नमस्ते हरसे शोचिषे नमस्ते अस्त्वर्चिषे। अन्याँस्ते अस्मत्तपन्तु हेतयः पावको अस्मभ्यर्ठ० शिवो भव॥ २५॥ नमस्ते अस्तु विद्युते नमस्ते स्तनयित्नवे। नमस्ते भगवन्नस्तु यतः स्वः समीहसे॥ २६॥ यतोयतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु। शं नः कुरु प्रजाभ्योभयं नः पशुभ्यः॥ २७॥ सुमित्रिया न आप ओषधयः सन्तु दुर्मित्रियास्तस्मै सन्तु योऽयस्मान्द्वेष्टि यं च वयं द्विष्मः॥ २८॥ तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्ताच्छुक्रमुच्चरत्। पश्येम शरदः शतं जीवेम शरदः शतर्ठ० शृणुयाम शरदः शतं प्रब्रवाम शरदः शतमदीनाः स्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शतात्॥ २६॥ आचार्य मण्डपप्रवेश के समय मण्डपद्वार की भूमि का पूजन निम्न मन्त्रों का उच्चारण करते हुए कर्ता से करावें -ॐ भूरिस भूमिरस्यदितिरिस विश्वधाया विश्वस्य भुवनस्य धर्त्री। पृथिवीं यच्छ पृथिवीं दूर्ठ०ह पृथिवीं मा हिर्ठ०सी:॥१॥ मही द्यौ: पृथिवी च न ऽइमं यज्ञं मिमिक्षताम्। पिपृतान्नो भरीमभिः॥ २॥ स्योना पृथिवि नो भवानृक्षरा निवेशनी। यच्छा नः शर्म स प्रथाः॥ ३॥ शं नो देवीरभिष्टय आपो भवनु पीतये। शं योरभि स्त्रवन्तु नः॥ ४॥

मधुपर्कम् ।

संकल्पः—देशकालौ सङ्कीर्त्य, अमुकगोत्रोऽमुकशर्माहम् (वर्माऽहम्, गुप्तोऽहम्, दासोऽहम्) करिष्यमाण होमात्मक-श्रीसन्तानगोपालानुष्टानकर्मणि वृतान् ऋत्विजो मथुपर्केणार्चियष्ये। अपनी शाखा के अनुसार कर्ता मधुपर्क कर्म करे। कर्ता सभी ब्राह्मणों को पंक्तिबद्ध बैठा दे, उपरान्त ही पारस्करगृह्यसूत्र के अनुसार उनका पूजन कर प्रार्थना करे—ॐ साधु भवन्तः आसतां अर्चियष्यामो भवतः (ब्राह्मणाः) ॐ अर्चय॥ ऋत्विवसंख्यया विष्टरान्गृहीत्वा (आचार्यः)—ॐ विष्टरा विष्टरा विष्टराः (कर्ता)॥ विष्टराः प्रतिगृह्यन्ताम् (ब्राह्मणाः) ॐ विष्टरा प्रतिगृह्णीमः॥ ततो कर्ताहस्ताद्विष्टरं गृहीत्वा॥ ॐ वर्ष्मोऽस्म समानानामुद्यतामिव सूर्यः। इमं तमभि तिष्ठामि यो मा कश्चाभिदासित॥ इति मन्त्रेण ब्राह्मणाः प्रत्येकं विष्टरं उद्गग्रं स्वासनतले स्थापयेयुः॥ ततो कर्ता पाद्यपात्रमादाय (आचार्यः) ॐ पाद्यानि पाद्यानि पाद्यानि (कर्ता) पाद्यानि प्रतिगृह्यन्ताम् (ब्राह्मणाः) पाद्यानि प्रतिगृह्णीमः॥ ततो कर्ताहस्तात्पाद्यपात्रमादाय॥ ॐ विराजो दोहोऽसि विराजो दोहमसीय मिय

मधुपर्कियषये विशेषविचार:—िकसी भी कर्म को साङ्गोपाङ्ग विधि पूर्ण कराने का श्रेय आचार्यादि सिंहत ब्राह्मणों को होता है, क्योंिक ब्राह्मण ही इस कर्म के आधार हैं, अतः इस शुभ कर्म में भी कर्ता को मधुपर्क के द्वारा आचार्य सिंहत ब्राह्मणों का पूजन करना चाहिए। कुछ विद्वान् मधुपर्क की आवश्यकता नहीं समझते। यह अनुचित है, क्योंिक पारस्करगृहसूत्र में स्मार्तः कर्मों में मधुपर्क करने के लिए स्पष्ट लिखा है। सम्पूज्य मधुपर्कण ऋत्विजः कर्मकारयेत्। अपूज्य कारयन्कर्म किल्वियेणैव युज्यते॥ (विश्वामित्रः) भावार्थ—ऋत्विजों का मधुपर्क से पूजन करके ही यज्ञादि (किसी भी स्मार्त) कर्म को करना चाहिए। जो लोग ऋत्विजों के पूजन के बिना स्मार्त कर्म में प्रवृत्त होते हैं, वे पाप के भागी होते हैं। मधुपर्किनर्माणविधः—सार्पिरेकगुणं प्रोक्तं शोधितं द्विगुणं मधु। मधुपर्कविधौ प्रोक्तं सर्पिषा च समं दिध॥ (आपस्तम्बः, पाराशरःश्च) भावार्थ—मधुपर्क निर्माण में घी का एक भाग. शुद्ध किया हुआ शहद उससे दूना और घृत के बराबर दही कहा गया है। अन्यत्र—आज्यमेकपलं ग्राह्मं दधनस्त्रिपलमेव च। मधुनः पलमेकं तु द्विपलं मधु कीर्तितम्॥ भावार्थ—मधुपर्क निर्माण में घृत चार भरी लेना चाहिए, दही बारह भरी और शहद चार भरी या आठ भरी प्रशस्त कहा गया है। सर्पिश्च पलमेकं तु द्विपलं मधु कीर्तितम्। पलमेकं दिधप्रोक्तं मधुपर्किविधौ बुधैः॥ भावार्थ—विद्वानों ने मधुपर्क निर्माण विधि में घृत चार भरी (एक पल) और शहद दो पल (आठ भरी) कहा है और दही एक पल (चार भर) कहा है।

आपः स्थ युष्पाभिः सर्वान्कामान् वाप्नवानि'' इति मन्त्रेण (ब्राह्मणाः) अर्घपात्रं शिरसाभिवन्द्य ॐ समुद्रं वः प्रहिणोमि स्वा न्योनिमभिगच्छत। अरिष्टास्माकं वीरामापराचेति मत्पयः॥ इति मन्त्रं पठन्नेशान्यां दिशि जलं क्षिपेत्।। ततो कर्ता आचमनीयपात्रमादाय ( आचार्यः ) आचमनीयानि पाद्यारै विराजो दोहः॥ इति मन्त्रेण प्रथमं दक्षिणचरणं तत्पश्चाद्वामचरणं च क्रमेण स्वयं प्रक्षालयेत्॥ ततः पार्ववद्विष्टरान्गृहीत्वा पूर्ववनन्मन्त्रं पठित्वा (ब्राह्मणाः) स्वस्वचरणयोरधस्तादुत्तराग्रं दद्युः ( तत आचार्यः ) अर्घा अर्घा अर्घाः ( कर्ता ) अर्घाः प्रतिगृह्यन्ताम् (ब्राह्मणाः) अर्घान्प्रतिगृह्णीमः॥ "ॐ आचमनीयानि आचमनीयानि (कर्ता) आचमनीयानि प्रतिगृह्यन्ताम्॥ (ब्राह्मणाः) आचमनीयानि प्रतिगृह्णीमः॥ ततो कर्ताहस्तादाचमनीयपात्रमादाय॥ ॐ आमागन्यसा सर्ठ० सृजवर्चसा। तं मा कुरु प्रियं प्रजानामधिपतिं पशूनामरिष्टिं तनूनाम्।। इति मन्त्रेण सकृदाचामेत् द्विः तूष्णीम्।। ततो कर्ता कांस्यपात्रे दिधमधुघृतानि कांस्यपात्रपिहितान्यादाय (आचार्यः) मधुपर्का मधुपर्का मधुपर्काः (कर्ता) मधुपर्काः प्रतिगृह्यन्ताम् (ब्राह्मणाः) मधुपर्कान्प्रति-गृह्णीमः॥ कर्ताहस्तस्थमेव तत्पात्रमुद्घाटच॥ ॐ मित्रस्य त्वा चक्षुणा प्रतीक्ष्ये इति मन्त्रेण वीक्ष्य॥ ॐ देवस्यत्वा सवितुः प्रसवेऽश्विनोर्बाहुभ्यां पूष्णो हस्ताभ्याम्॥ इति मन्त्रेण गृहीत्वा सव्ये पाणौ निधाय दक्षिणानामिकया॥ ॐ नमः श्यावाश्यायात्रशने यद्घु आक्ति तत्ते निष्कृन्तामी॥ इति मन्त्रेण प्रादक्षिण्येन मधुपर्कमालोडच किञ्चिद्भूमौ क्षिप्त्वा पुनरेवं द्विवारं अनेन मन्त्रेणालोडच भूमौ निक्षिपेत् (ततः पात्रं भूमौ निधाय)॥ ॐ यन्मधुनो मधव्यं परमर्ठ० रूपमन्नाद्यम्। तेनाहं मधुनो मधव्येन परमेण रूपेणान्नाद्येन परमो मधव्योत्रादोसानि॥ इति मन्त्रेणानामिकांगुष्ठाभ्यां त्रिः प्राश्य प्रतिप्राश्ने चैतन्मन्त्रपाठः॥ शेषमसञ्चरदेशे धारयेत्॥ तत आचम्याङ्गानि स्पृशेत्॥ ॐ वाङ्मऽआस्येऽस्तु॥इति कराग्रेण मुखालम्भनम्॥ ॐ नसोर्मे प्राणोऽस्तु॥इति दक्षिणवामनासारन्ध्रद्वये॥ ॐ अक्ष्णोर्मे चक्षुरस्तु इति दक्षिणवामचक्षुषी॥ ॐ कर्णयोर्मे श्रोत्रमस्तु इति दक्षिणवामकर्णयोः॥ ॐ बाह्वोर्मे बलमस्तु इति दक्षिणवामजान्वोः॥ ॐ ऊर्वोमें ओजोस्तु इति युगपद्रूक॥ ॐ अरिष्टानि मेऽङ्गानि तनुस्तन्वा मे सह सन्तु इति मन्त्रेण शिर:प्रभृति सर्वाङ्गाणि उभाध्या

हस्ताभ्यामालभ्या-चामेत्॥ ततो गावः गावः गावः इति कर्तामानेनोक्ते (ब्राह्मणाः) ॐ मातारुद्राणां दुहिता वसूनार्ठ० स्वसादित्यानाममृतस्य नाभिः। प्रनु वोचं चिषितुषे जनाय मागामनागामधितिं विधष्ट॥ मम चामुष्यकर्तास्यो-भयोःपाप्मा हतः। उत्सृजत्तृणान्यत्तु इत्युच्चैर्ज्यूयात्॥ गोदानसंकल्प-कृतस्य मधुपकांदिपूजनकर्मणःसाङ्गतासिद्धचर्थं इमानि गोनिष्क्रय-भूतानि द्रव्याणि नानानामगोत्रेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो विभज्य दातुमहमुत्सृजे॥ पुनः सर्वान् प्रार्थयेत्-

अस्य यागस्य निष्पत्तौ भवन्तोऽभ्यर्थिता मया।
सुप्रसन्नैः प्रकर्तव्यं कर्मेदं विधिपूर्वकम्॥
ब्राह्मणाः सन्तु शास्तारः पापात्पान्तु समाहिताः।
वेदानां चैव दातारः पातारः सर्वदेहिनाम्॥
जपयज्ञैस्तथा होमैद्निश्च विविधैः शुभैः।
देवानां च पितृणां च तृप्त्यर्थं याजकाः स्मृताः॥
येषां देहे स्थिता वेदाः पावयन्ति जगत्त्रयम्।
ते मां सततं जपयज्ञे व्यवस्थिताः॥
अक्रोधनाः शौचपराः सततं ब्रह्मचारिणः।
देव(गोपाल)ध्यानपरा नित्यं प्रसन्नमनसः सदा॥
अदुष्टभाषणा सन्तु मा सन्तु परनिन्दकाः।
ममापि नियमा होते भवन्तु भवतामि॥।

भावार्य निमा समीको का स्थापण करते हुए कर्ता से आहेरा करावेग म

#### मण्डपप्रवेश:

कर्ता अपनी पत्नी व पुत्र, पौत्रादि तथा आचार्य और ब्राह्मणों के साथ मंगलघोष बाजे आदि द्वारा तथा आचार्य सिंहत सभी ब्राह्मण—'स्वस्तिवाचन' के वैदिक मन्त्रों का उच्चारण करें, घोष से युक्त हो और कलश हाथ में लेकर सुहागिन स्त्रियों को आगे कर गणेश—अम्बा, वरुण कलश, मातृ पीठादियों से युक्त हो महामण्डप की प्रदक्षिणा कर पश्चिमद्वार पर प्राङ्गमुख खड़ा होकर निम्न श्लोकों का उच्चारण कर ध्यान करें—

> ॐ चतुर्भुजां शुक्लवर्णां कूर्मपृष्ठोपरिस्थिताम्। शङ्खपदाधरां चक्रशूलहस्तां धरां भजे॥ आगच्छ देवि कल्याणि वसुधे लोकधारिणी। पृथिवि ब्रह्मदत्तासि काश्यपेनाभिवन्दिता॥

'ॐ भूम्यै नमः' इस वाक्य का उच्चारण करने के उपरान्त कर्ता निम्न श्लोक का उच्चारण कर प्रणाम करें—

> उद्धृतासि वराहेण कृष्णेन शतबाहुना। दंष्ट्राग्रैर्लीलया देवि यज्ञार्थं प्रण्माम्यहम्॥

आचार्य निम्न श्लोकों का उच्चारण करते हुए कर्ता से अर्घ्य प्रदान करावेंब्रह्मणा निर्मिते देवि विष्णुना शङ्करेण च।
पार्वत्या चैव गायत्र्या स्कन्दवै-श्रवणेन च॥
यमेन पूजिते देवि धर्मस्य विजिगीषया।
सौभाग्यं देहि पुत्रांश्च धनं रूपं च पूजिता।
गृहाणार्धमिमं देवि सौभाग्यं च प्रयच्छ मे॥

ॐ भूम्यै नमः, अर्धं समर्पयामि। कर्ता गन्ध, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य से भूमि का पूजन करें–

ॐ उपचारानिमां तुभ्यं ददामि परमेश्वरि। भक्त्या गृहाण देवेशि त्वामहं शरणं गतः॥ आचार्य निम्न श्लोकों का उच्चारण करते हुए कर्ता से प्रार्थना करावें- ॐ नन्दे नन्दस्य विसष्ठे वसुिभः प्रजया सह।
जय भार्गवदायादे प्रजानां जयमावह।।
पूर्णे गिरिश दायादे पूर्णं कामं कुरुष्व मे।
भद्रे काश्यपदायादे कुरु भद्रां मितं मम।।
सर्वबीजसमायुक्ते सर्वारत्नौषधीवृते।
रुचिरे नन्दने नन्दे विसष्ठे रम्यतामिह।।
प्रजापतिसुते देवि चतुरस्रे महीयसि।
सुभगे सुव्रते देवि यज्ञे भार्गवि रम्यताम्।
देशस्वामि पुरस्वामि गृहस्वामि परिग्रहे।
मनुष्यधनहस्त्यश्व - पशुवृद्धिकरी भव॥

आचार्य और ऋत्विजों के साथ द्वारपालों से आज्ञा प्राप्त कर पश्चांग देवताओं के साथ मण्डप के पश्चिमद्वार पर जाकर भूमिपूजा करके तथा सूर्यार्घ्य देकर मण्डप की प्रदक्षिणा कर शंखघोष के साथ कर्ता पश्चिमद्वार से और उसकी धर्मपत्नी दक्षिणद्वार से मण्डप में प्रवेश करे। मण्डप में प्रवेश करने के उपरान्त अग्न्यायतन की प्रदक्षिणा कर अग्निकोण में गोधूम गेहूँ के ऊपर कुम्भ का स्थापन करके निम्न मन्त्र का उच्चारण करें—

ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः। स्वस्ति नस्ताक्ष्यों अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु॥

आचार्य निम्न वाक्य एवं मन्त्रों का उच्चारण कर्ता से करावें— ॐ देवा आयान्तु यातुधाना अपयान्तु विष्णो देवयजनं रक्षस्व।

आचार्य निम्न दो मन्त्रों का उच्चारण करें-

ॐ इयं वेदिः परोअन्तः पृथिव्याअयं यज्ञो भुवनस्य नाभिः। अयर्ठ० सोमो वृष्णो अश्वस्य रेतो ब्रह्मायं वाचः परमं व्योम॥ १॥ ॐ सुभूः स्वयंभूः प्रथमोन्तर्महत्यर्णवे। दधे हगर्भमृत्वियं यतो जातः प्रजापतिः॥ २॥ कर्ता के बायें हाथ में आचार्य पीली सरसों और धान का लावा देकर निम्न मन्त्रों का उच्चारण करें—

ॐ रक्षोहणं वलगहनं वैष्णवीमिदमहं तं वलगमुत्किरामि यं मे निष्टचो यममात्यो निचरवानेदमहं तं वलगमुत्किरामि यं मे समानो यमसमानो निचखानेदमहं तं वलगमुत्किरामि यं मे सबन्धुर्यमस-बन्धुर्निचखानेदमहं तं वलगमुत्किरामि यं मे सजातो यमसजातो निचखानोत्कृत्यां किरामि॥ १॥ रक्षोहणो वो वलगहनः प्रोक्षामि वैष्णवान् रक्षोहणो वो वलगहनोऽवनयामि वैष्णवान् रक्षोहणो वो वलगहनोऽवस्तृणामि वैष्णवान् रक्षोहणौ वां वलगहना उपद्धामि वैष्णवी रक्षोहणौ वां वलगहनौ पर्यूहामि वैष्णवी वैष्णवमिस् वैष्णवाः स्थ॥ २॥

भावार्थ—हे स्तोत्तर दानवों को मारने वाली, कृत्यारूप अस्थिकेशादि को नष्ट करनेवाली तथा हिरसम्बन्धी प्रार्थना का उच्चारण करो, मैं उस कृत्याविशेष को खोदकर फेक देता हूँ। जिसे मेरे शत्रु ने या मेरे आमात्य ने गाड़ा है। यह मैं उस कृत्या पदार्थ को खोदकर फेकता हूँ। जिसे मेरे सदृश शत्रु ने भूमि में गाड़ा है या जिसे मेरे असमान शत्रु ने गाड़ा है। यह मैं उस कृत्याविशेष अस्थिकृशादि को खोदकर फेकता हूँ। जिसे कि मेरे सम्बन्धी अथवा असम्बन्धी ने गाड़ा है। यह मैं उस कृत्या विशेष अस्थिकेशादि को खोदकर फेकता हूँ, कि जिसे सहोत्पन्न अथवा असहोत्पन्न ने गाड़ा है॥ १॥ हे गर्तचतुष्ट्य हिर सम्बन्धी तुम राक्षसघाती एवं कृत्याविशेष अस्थिकेशादि को नष्ट करनेवाले गर्तों को मैं जल से धोता हूँ, हिरसम्बन्धी तुम राक्षसघाती तथा कृत्याविशेष अस्थिकेशादि के नाशक गर्तचतुष्ट्य के अन्दर विद्यमान अशुद्ध जल को पृथक करता हूँ। हिरसम्बन्धी तुम राक्षसघाती व कृत्याविशेष अस्थिकेशादि के नाशक गर्तचतुष्ट्य के ऊपर दर्मों को बिछाता हूँ। हिरसम्बन्धी तुम राक्षसघाती दो पटरों को मैं इन दो—दो गर्तों (गर्डों) के ऊपर रखता हूँ। हिरसम्बन्धी तुम राक्षसघाती तथा कृत्याविशेष अस्थिकेशादि के विनाशक विद्यात हूँ। हिरसम्बन्धी तुम राक्षसघाती तथा कृत्याविशेष अस्थिकेशादि के विनाशक विनाशक वोनों पटरों को मिट्टी से ढकता हूँ। हे चर्म तुम हिरसम्बन्धी हो। हे पत्थरों तुम

रक्षसां भागोऽसि निरस्तर्ठ० रक्ष इदमहर्ठ० रक्षोऽभि-तिष्ठामीदमहर्ठ० रक्षोऽवबाध इदमहर्ठ० रक्षोऽधमं तमो नयामि। घृतेन द्यावापृथिवी प्रोर्णुवाथां वायो वेस्तोकानामग्निराज्यस्य वेतु स्वाहा स्वाहाकृते ऊर्ध्वनभसं मारुतं गच्छतम्॥ ३॥ रक्षोहा विश्वचर्षणिरभि योनिमयोहते। द्रोणे सधस्थमासदत्॥ ४॥ कृणुष्व पाजः प्रसितिं न पृथ्वीं याहि राजेवामवाँऽइभेन। तृष्वीमनु प्रसितिं द्रूणानोऽस्तासि विध्य रक्षसस्तिपिष्ठैः॥ ४॥

भावार्थ-हे रक्तरंजीत तृष्ण! तुम राक्षसों का भाग हो, यह राक्षससमूह यज्ञस्थल से निसृत किया गया है। यह मैं राक्षसवर्ग को पदक्रान्त करता हूँ। यह मैं राक्षसवर्ग को पीड़ित करता हूँ, यह मैं राक्षससमूह को अत्यन्त अन्धकारपूर्ण रसातल में ले जाता हूँ, पशु के पेट से निकाली गयी मेद को मेद निकालनेवाली दोनों लकड़ियों में आलिस करे। हे द्यावापृथिवी! तुम दोनों स्वयं को जल से प्राच्छादित करो, हे वायो! तुम वसा के बिन्दुओं को जानो, आहवनीयाग्नि में घृत की आहूति हो जाने के पश्चात् अग्नि के लिये यह आहुति है। तृणविशेषों को उठाकर आवाहन की गयी अग्नि से होम कर दे। हे द्वयलकड़ियों अग्नि में आहुत तुम दोनों ऊर्ध्य अन्तरिक्ष में विद्यमान पवन को संप्राप्त होओ॥ ३॥ हे सोम! अत्यधिक सुस्वादु एवं मदकारिणी धार के साथ तुम पवित्र हो जाओ। तुम इन्द्र के पीने के लिये अभिषुत हुए हो॥४॥ हे अग्ने! तुम अपना बल बता थ्रों। दुष्टों को संतापित करने के लिये तुम इस पृथ्वी के विस्तार को प्राप्त होने वाले जाल के सदृश फैल कर चलो। जिस प्रकार कोई राजा अपने मन्त्रियों के साथ हाथी से भ्रमण करता है। हे अग्ने! क्रोध में आये हुए तुम दुष्ट राक्षसादि के प्रति तीव्र शरवर्षा को फेंकनेवाले हो। हे अग्ने! तुम राक्षसों को अपने अत्यन्त तपनशील ज्वालाबाणों से वेध डांलो॥ ५॥

## अंदिर्भाष व विकास मा दिग्रक्षणम् व आदर्शनाव व अन्तर्भाग

आचार्य व ब्राह्मण निम्न पौराणिक श्लोकों का उच्चारण करते हुए कर्ता से सभी दिशाओं में सरसों को छिड़कवायें—

यदत्र संस्थितं भूतं स्थानमाश्रित्य सर्वदा।
स्थानं त्यक्त्वा तु तत्सर्वं यत्रस्थं तत्र गच्छतु॥१॥
अपसर्पन्तु ते भूता ये भूता भूमिसंस्थिताः।
ये भूता विष्मकर्तारस्ते नश्यन्तु शिवाज्ञया॥२॥
अपक्रामन्तु भूतानि पिशाचाः सर्वतोदिशम्।
सर्वेषामविरोधेन ब्रह्मकर्म समारभे॥३॥
भूतप्रेतिपशाचाद्या अपक्रामन्तु राक्षसाः।
स्थानादस्माद्व्रजन्त्वन्यत् स्वीकरोमि भुवम् त्विमाम्॥४॥
भूतानि राक्षसा वाऽपि यत्र तिष्ठन्ति केचन।
ते सर्वेऽप्यपगच्छन्तु शान्तिकं तु करोम्यहम्॥४॥

#### पञ्चगव्यनिर्माणमन्त्राः

आचार्य निम्न मन्त्रों का क्रम से उच्चारण करते हुए किसी चौड़े मुख के कटोरे में पश्चगव्य का निर्माण कर्ता से करावें—

ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेणयं भर्गो देवस्य धीमहि। धियो यो नः प्रचोदयात्॥ १॥

ॐ आप्यायस्व समेतु ते विश्वतः सोम वृष्णयम्। भवा वाजस्य संगर्थे॥ २॥

ॐ दिधक्राव्यो अकारिषं जिष्योरश्चस्य वाजिन:। सुरिभ नो मुखा करत्प्र ण आयूर्ठ०षि तारिषत्॥ ३॥

ॐ तेजोऽसि शुक्रममृतमायुष्पा आयुर्मे पाहि। देवस्य त्वा सवित्रुः प्रसवेऽश्विनोर्बाहुभ्यां पूष्णो हस्ताभ्यामाददे॥ ४॥

#### मण्डपप्रोक्षणमन्त्राः

आचार्य निम्न मन्त्रों का क्रम से उच्चारण करते हुए कर्ता से मण्डप का प्रोक्षण करावें—

ॐ देवस्य त्वा सिवतुः प्रसविश्वनोर्बाहुभ्यां पूष्णो हस्ताभ्याम्॥१॥ॐ आपो हि ष्ठा मयोभुवस्ता न ऊर्जे दधातन। महे रणाय चक्षसे॥२॥ॐ यो वः शिवतमोरसस्तस्य भाजयतेह नः। उशतीरिव मातरः॥३॥ॐ तस्मा अरं गमाम वो यस्य क्षयाय जिन्वथ। आपो जनयथा च नः॥४॥

#### मण्डपाङ्गवास्तुपूजनम्

कर्ता अपनी धर्मपत्नी के साथ गुरु मण्डप के नैर्ऋत्यकोण में हस्त मात्र की वेदी के समीप आकर अपने आसन पर प्राङ्गमुख बैठकर आचमन एवं प्राणायाम करे। तदुपरान्त आचार्य निम्न संकल्प यजमान से करावें—

देशकालौ सङ्कीर्त्य, अस्मिन् कर्मणि कुण्डमण्डपादिषु हीनाधि-काङ्गतादिवास्तुदोषसूचितसर्वारिष्टनिवर्हणार्थं होमात्मक-श्रीसन्तानगोपाला-नुष्ठाङ्गभूतं मण्डपाङ्गवास्तुपूजनं करिष्ये।

पुनः मन्त्रावृत्त्या आग्नेयादितश्चतुरः शङ्कून् संरोप्य ततः— ॐ विशन्तु भूतले नागा लोकपालाश्च सर्वतः। मण्डपेऽत्रावतिष्ठन्तु आयुर्बलकराः सदा॥

आचार्य निम्न श्लोकों का क्रम से उच्चारण करते हुए यजमान से अपने पार्श्व में माषभक्तिबलि प्रदान करें।

ॐ अग्निभ्योप्यथ सर्पेभ्यो ये चान्ये तान् समाश्रिताः। बिलं तेभ्यः प्रयच्छामि पुण्यमोदनमुत्तमम्॥१॥ ॐ नैर्ऋत्याधिपतिश्चैव नैर्ऋत्यां तान् समाश्रिताः। बिलं तेभ्यः प्रयच्छामि पुण्यमोदनमुत्तमम्॥२॥ ॐ वायव्याधिपतिश्चैव वायव्यां ये च राक्षसाः। बिलं तेभ्यः प्रयच्छामि पुण्यमोदनमुत्तमम्॥३॥ ॐ रुद्रेभ्यश्चैव सर्पेभ्यो ये चानन्ये तान् समाश्रिताः। बलिं तेभ्यः प्रयच्छामि पुण्यमोदनमुत्तमम्॥४॥

तदुपरान्त वेदी के ऊपर बिछे हुए वस्त्र पर स्वर्ण की शलाका से पूर्व अग्रभाग वाली दो—दो अंगुल की नौ रेखा का निर्माण आचार्य करके निम्न नाम मन्त्रों से उनका पूजन यजमान से करावें—१. ॐ लक्ष्यै नमः, २. ॐ यशोवत्यै नमः, ३. ॐ कान्तायै नमः, ४. ॐ सुप्रियायै नमः, ५. ॐ विमलायै नमः, ६. ॐ शिवायै नमः, ७. ॐ सुभगायै नमः, ८. ॐ सुमत्यै नमः, ६. ॐ इडायै नमः।

तत उदगग्राः प्राक्संस्था नवरेखाकार्याः—१. ॐ धान्यायै नमः, २. ॐ प्राणायै नमः, ३. ॐ विशालायै नमः, ४. ॐ स्थिरायै नमः, ५. ॐ भद्रायै नमः, ६. ॐ जयायै नमः, ७. ॐ निशायै नमः, ८. ॐ विरजायै नमः, ६. ॐ विभवायै नमः।

'ॐ रेखादिश्यो नमः' इति पंचोपचारैः पूजयेदिति प्रतिष्ठासरणौ विशेषः। मध्य के चार पदों को एक—एक करके उनके कोणों में रेखा देकर वर्णित किये गये रंगों से पद भरें। फिर उनके देवताओं का आवाहन निम्न क्रम से करें।

#### कार्याम्बर्धाः कर्मा वास्तुपूजनमन्त्राः कर्मा विकासकार्याः

आचार्य निम्न मन्त्रों का उच्चारण करते हुए वास्तुदेवता की पूजा कर्ता से करावें—

ॐ तमीशानं जगतस्तस्थषुस्पतिं धियं जिन्वमवसे हूमहे वयम्। पूषा नो यथा वेदसामसद्वधेरिक्षता पायुरब्धः स्वस्तये॥ ॐ शिखिने नमः, शिखिनमावाहयामि स्थापयामि।। १॥

ॐ शन्नो वातः पवतार्ठ० शं नस्तपतु सूर्यः। शं नः कनि-क्रदेवः पर्जन्यो अभिवर्षतु॥ ॐ पर्जन्याय नमः, पर्जन्य-मावाहयामि स्थापयामि॥ २॥

ॐ मर्माणि ते वर्मणा छादयामि सोमस्त्वा राजा मृतेनानु-वस्ताम्। उरोर्वरीयो वरुणस्ते कृणोतु जयन्तं त्वानु देवा मदन्तु॥ ॐ जयन्ताय नमः, जयन्तमावाहयामि स्थापयामि॥ ३॥ ॐ सजोषा इन्द्र सगणो मरुद्धिः सोमं पिब वृत्रहा शूर विद्वान्। जिह शत्रूँठि० २॥ रप मृधो नुदस्वाथाभयं कृणुहि विश्वतो नः॥ ॐ कुलिशायुधाय नमः, कुलशायुधमावाहयामि स्थापयामि॥ ४॥

ॐ बण्महाँ२॥ असि सूर्य बडादित्य महाँ२॥ असि। महस्ते सतो महिमा पनस्यतेऽद्धा देव महाँ२॥ असि॥ ॐ सूर्याय नमः, सूर्यमावाहयामि स्थापयामि॥ ५॥

ॐ व्रतेन दीक्षामाप्रोति दीक्षयाप्रोति दक्षिणाम्। दक्षिणा श्रद्धामाप्रोति श्रद्धया सत्यमाप्यते॥ ॐ सत्याय नमः, सत्य-मावाह्यामि स्थापयामि॥ ६॥

ॐ आ त्वाहार्षमन्तरभूर्धुवस्तिष्ठाविचाचिलः। विशस्त्वा सर्वा वाञ्छन्तु मा त्वद्राष्ट्रमधिभ्रशत्॥ ॐ भृशाय नमः, भृश-मावाहयामि स्थापयामि॥ ७॥

ॐ या वां कशा मधुमत्यश्विना सूनृतावती। तया यज्ञं मिमिक्षतम्॥ ॐ आकाशाय नमः, आकाशमावाहयामि स्थाप-यामि॥ ८॥

ॐ वायो ये ते सहस्त्रिणो रथासस्तेभिरागिह। नियुत्वान्-सोमपीतये॥ ॐ वायवे नमः, वायुमावाहयामि स्थापयामि॥ ६॥

ॐ पूषन तव व्रते वयं न रिष्येम कदाचन। स्तोतारस्त इह स्मसि॥ ॐ पूष्णे नमः, पूषणमावाहयामि स्थापयामि॥ १०॥

ॐ तत्सूर्यस्य देवत्वं तन्महित्वं मध्या कर्तोविंततर्ठ० संजभार। यदेदयुक्तं हरितः सधस्थादाद्रात्री वासस्तनुते सिमस्मै॥ ॐ वितथाय नमः, वितथमावाहयामि स्थापयामि॥ ११॥

ॐ अक्षन्नमीमदन्त ह्यव प्रिया अधूषत। अस्तोषत स्वभा नवो विप्रा नविष्ठया मती योजा न्विन्द्रते हरी॥ ॐ गृहक्षताय नमः, गृहक्षतमावाहयामि स्थापयामि॥ १२॥ ॐ यमाय त्वाङ्गिरस्वते पितृमते स्वाहा। स्वाहा घर्माय स्वाहा घर्म: पित्र॥ ॐ यमाय नमः, यममावाहयामि स्थापयामि॥ १३॥

ॐ गन्धर्वस्त्वा विश्वावसुः परिदधातु विश्वस्यारिष्ट्रं यजमानस्य परिधिरस्यग्निरिड ईडितः। इन्द्रस्य बाहुरसि दक्षिणे विश्वस्यारिष्ट्रचै यजमानस्य परिधिरस्यग्निरिड ईडितः। मित्रा-वरुणौ त्वोत्तरतः परिधतां ध्रुवेण धर्मणा विश्वस्यारिष्ट्रचै यजमानस्य परिधिरस्यग्निरिड ईडितः॥ ॐ गन्धर्वाय नमः, गन्धर्वमावाहयामि स्थापयामि॥ १४॥

ॐ सौरी बलाका शार्गः सृजयः शयाण्डकस्ते मैत्राः सरस्वतै शारिः पुरुषवाक् श्वाविद्धौमी शार्दूलो वृकः पृदाकुस्ते मन्यवे सरस्वते शुकः पुरुषवाक्॥ ॐ भृङ्गराजाय नमः, भृङ्ग-राजमावाहयामि स्थापयामि॥ १५॥

ॐ मृगो न भीमः कुचरो गिरिष्ठाः परावतआजगथा पर-स्याः। सृकर्ठ० सर्ठ० शाय पविमिन्द्र तिग्मं वि शत्रून् ताढि वि मृथे नुदस्व॥ ॐ मृगाय नमः, मृगमावाहयामि स्थापयामि॥ १६॥

ॐ उशन्तस्त्वा निधीमह्युशन्तः समिधीमहि। उशन्नुशत आवह पितृन्हविषे अत्तवे॥ ॐ पितृगणेभ्यो नमः, पितृगणान् आवाहयामि स्थापयामि॥ १७॥

ॐ द्वे विरूपे चरतः स्वर्थे अन्यान्या वत्समुपधापयेते। हिर्रि रन्यस्यां भवति स्वधावाञ्छुक्रो अन्यस्यां ददृशे सुवर्चाः॥ ॐ दौवारिकाय नमः, दौवारिकमावाहयामि स्थापयामि॥ १८॥

ॐ नीलग्रीवाः शितिकण्ठा दिवर्ठ० रुद्रा उपश्रिताः। तेषार्ठ० सहस्रयोजनेव धन्वानि तन्नमसि॥ ॐ सुग्रीवाय नमः सुग्रीवमावाहयामि स्थापयामि॥ १६॥ ॐ नमो गणेभ्यो गणपितभ्यश्च वो नमो नमो व्रातेभ्यो व्रातपितभ्यश्च वो नमो नमो गृत्सेभ्यो गृत्सपितभ्यश्च वो नमो नमो विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यश्च वो नमः॥ ॐ पुष्पदन्ताय नमः, पुष्पदन्तमावाहयामि स्थापयामि॥ २०॥

ॐ इमं मे वरुण श्रुधी हवमद्या च मृडय। त्वामव-स्युराचके ॥ ॐ वरुणाय नमः, वरुणमावाहयामि स्थाप-यामि॥ २१॥

ॐ यमश्विना नमुचेरासुराद्धि सरस्वत्यसुनोदिन्द्रियाय। इमं तर्5० शुक्रं मधुमन्तमिन्दुर्ठ० सोमर्ठ० राजानमिह भक्षयामि॥ ॐ असुराय नमः, असुरमावाहयामि स्थापयामि॥ २२॥

ॐ शं नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये। शं योरभिस्नवन्तु नः॥ ॐ शेषाय नमः शेषमावाहयामि स्थापयामि॥ २३॥

ॐ एतत्ते रुद्राऽवसं तेन परो मूजवतोऽतीहि। अवततधन्वा पिनाकावसः कृत्तिवासा अहिर्ठ० सन्नः शिवोतीहि॥ ॐ पापाय नमः, पापमावाहयामि स्थापयामि॥ २४॥

ॐ द्रापे अन्धसस्पते दरिद्रं नीललोहित। आसां प्रजानामेषां पशूनां मा भेर्मा रोङ्मो च नः किञ्चनाममत्॥ ॐ रोगाय नमः, रोगमावाहयामि स्थापयामि॥ २५॥

ॐ अहिरिव भोगै: पर्येति बाहुं ज्याया॥ हेतिं परिबाधमान:। हस्तघ्नो विश्वा वयुनानि विद्वान्युमान्युमार्ठ० सं परिपातु विश्वत:॥ ॐ अहये नम:, अहरोपात्वाहयामि स्थापयामि॥ २६॥

ॐ अवतत्य धनुष्ट्वर्ठ० सहस्राक्ष शतेषुधे। निशीर्यशल्यानां, मुखा शिवो नः सुमना भव॥ ॐ मुख्याय नमः, मुख्यमावाहयामि स्थापयामि॥ २७॥ ॐ इमा रुद्राय तवसे कपर्दिने क्षयद्वीराय प्रभरामहे मती:। यथा शमसद्विपदे चतुष्यदे विश्वं पुष्टं ग्रामे अस्मिन्ननातुरम्॥ ॐ भल्लाटाय नमः भल्लाटमावाहयामि स्थापयामि॥ २८॥

ॐ सोमो धेनुर्ठ० सोमो अर्वन्तमाशुर्ठ० सोमो वीरं कर्मण्यं ददाति। सादन्यं विदथ्यर्ठ० सभेयं पितृश्रवणं यो ददाशदस्मै॥ ॐ सोमाय नमः, सोममावाहयामि स्थापयामि॥ २६॥

ॐ नमोऽस्तु सर्पेभ्यो ये के च पृथिवीमनु। ये अन्तरिक्षे ये दिवि तेभ्यः सर्पेभ्यो नमः॥ ॐ सर्पेभ्यो नमः, सर्पान्मावाहयापि स्थापयामि॥ ३०॥

ॐ अदितिद्यौरिदितिरन्तिरक्षिमिदितिर्माता स पिता स पुत्रः। विश्वे देवा अदितिः पञ्चजना अदितिर्जातमिदितिर्जनित्वम्॥ ॐ अदित्ये नमः, अदितिमावाहयामि स्थापयामि॥ ३१॥

ॐ इड एह्यदित एहि काम्या एत। मिय वः कामधरणं भूयात्॥ ॐ दित्यै नमः, दितिमावाहयामि स्थापयामि॥ ३२॥

ॐ आपो हि ष्ठा मयोभुवस्ता न ऊर्जे दधातन। महे रणाय चक्षसे॥ ॐ अद्भ्यो नमः, अपः आवाहयामि स्थाप-यामि॥३३॥

ॐ हस्त आधाय सविता बिभ्रदभ्रिठं० हिरण्ययीम्। अग्नेज्योतिर्निचाय्य पृथिव्या अध्याभरदानुष्टुभेन छन्दसाङ्गिरस्वत्॥ ॐ सावित्राय नमः, सावित्रमावाहयामि स्थापयामि॥ ३४॥

ॐ अषाढं युत्सु पृतनासु पप्रिर्ठ० स्वर्षामप्सां वृजनस्य गोपाम्। भरेषुजार्ठ० सुक्षितिर्ठ० सुश्रवसं जयन्तं त्वामनुमदेम सोम॥ ॐ जयाय नमः, जयमावाहयामि स्थापयामि॥ ३५॥ ॐ नमस्ते रुद्र मन्यव उतो त इषवे नमः। बाहुभ्यामुत ते नमः॥ ॐ रुद्राय नमः, रुद्रमावाहयामि स्थापयामि॥ ३६॥

ॐ यदद्य सूर उदितेऽनागा मित्रो अर्यमा। सुवाति सविता भगः॥ ॐ अर्यम्णे नमः, अर्यमणमावाहयामि स्थाप-यामि॥ ३७॥

ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव। यद् भद्रं तन्न आसुव॥ ॐ सवित्रे नमः, सवितारमावाहयामि स्थाप-यामि॥ ३८॥

ॐ विवस्वन्नादित्यैष ते सोमपीथस्तस्मिनमत्स्व। श्रदस्मै नरो वचसे दधातन यदाशीर्दा दम्पती वाममश्रुतः। पुमान्पुत्रो जायते विन्दते वस्वधा विश्वाहारप एधते गृहे॥ ॐ विवस्वते नमः, विवस्वतमावाहयामि स्थापयामि॥ ३९॥

ॐ सबोधि सूरिर्मघवा वसुपते वसुदावन्। युयोध्यस्मद्वेषार्ठ० सि विश्वकर्मणे स्वाहा॥ ॐ विवुधाधिपाय नमः, विवुधाधिमावाहयामि स्थापयामि॥ ४०॥

ॐ मित्रस्य चर्षणीधृतो वो देवस्य सानसि। द्युम्नं चित्रश्रवस्तमम्॥ ॐ मित्राय नमः, मित्रमावाहयामि स्थाप-यामि॥ ४९॥

ॐ नाशयित्री बलासस्यार्शस उपचितामसि। अथो शतस्य यक्ष्माणां पाकारोरसि नाशनी॥ ॐ राजयक्ष्मणे नमः, राज-यक्ष्मणमावाहयामि स्थापयामि॥ ४२॥

ॐ स्योना पृथिवी नो भवानृक्षरा निवेशनी। यच्छा नः शर्म सप्रथाः॥ ॐ पृथ्वीधराय नमः, पृथ्वीधरमावाहयामि स्थाप-यामि॥ ४३॥

हो. श्री. स. गो. अ. वि० ७

ॐ आ ते वत्सो मनो यमत्परमाच्चित्सधस्थात्। अग्ने त्वां कामया गिरा॥ ॐ आपवत्साय नमः, आपवत्समावाहयापि स्थापयामि॥ ४४॥

ॐ ब्रह्म जज्ञानं प्रथमं पुरस्ताद्वि सीमतः सुरुचो वेन आवः। स बुध्न्याउपमा अस्य विष्ठाः सतश्च योनिमसतश्च विवः॥ ॐ ब्रह्मणे नमः, ब्रह्माणमावाहयामि स्थापयामि॥ ४५॥

ॐ यं ते देवी निर्ऋतिराबबन्ध पाशं ग्रीवास्वविचृत्यम्। तं ते विष्याम्यायुषो न मध्यादथैतं पितुमद्धि प्रसूतः॥ नमो भूत्यै येदं चकार॥ ॐ चरक्यै नमः, चरकीमावाहयामि स्थापयामि॥ ४६॥

ॐ अक्षराजाय कितवं कृतायादिनवदर्शां त्रेतायै कित्यं द्वापरायाधिकित्पनमास्कन्दाय सभास्थाणुं मृत्यवे गोव्यच्छ-मन्तकाय गोघातं क्षुधे यो गां विकृन्तन्तं भिक्षमाण उपितष्ठिति दुष्कृताय चरकाचार्यं पाप्पने सैलगम्॥ ॐ विदार्ये नमः, विदारी-मावाहयामि स्थापयामि॥ ४७॥

ॐ इन्द्रस्य क्रोडोऽदित्यै पाजस्य दिशां जत्रवोऽदित्यै भसञ्जीमूतान्हृदयौपशेनान्तिरक्षं पुरीतता नभ उदर्येण चक्रवाकौ मतस्नाभ्यां दिवं वृकाभ्यां गिरीन्प्लाशिभिरुपलान्प्लीह्ना वल्मी-कान्क्लोमभिग्लौभिर्गुल्मान्हिराभिः स्त्रवन्ती ह्वदान्कुक्षिभ्यार्ठ० समुद्रमुदरेण वैश्वानरं भस्मना॥ ॐ पूतनायै नमः, पूतनामावाहयापि स्थापयामि॥ ४८॥

ॐ यस्यास्ते घोरऽ आसन्जुहोम्येषां बन्धानामवसर्जनाय। यां त्वा जनो भूमिरिति प्रमन्दते निर्ऋतिं त्वाहं परिवेद विश्वतः॥ ॐ पापराक्षस्य नमः, पापराक्षसीमावाहयामि स्थापयामि॥ ४६॥ ॐ यदक्रन्दः प्रथमं जायमान उद्यन्त्समुद्रादुत वा पुरीषात्। श्येनस्य पक्षा हरिणस्य बाहू उपस्तुत्यं महि जातं ते अर्वन्॥ ॐ स्कन्दाय नमः, स्कन्दमावाहयामि स्थापयामि॥ ५०॥

ॐ यदद्य सूर उदितेऽनागा मित्रो अर्यमा। सुवाति सविता भगः॥ ॐ अर्यम्णे नमः, अर्यमणमावाहयामि स्थाप-यामि॥ ४१॥

ॐ हिङ्काराय स्वाहा हिङ्कृताय स्वाहा क्रन्दते स्वाहा-ऽवक्रन्दाय स्वाहा प्रोथते स्वाहा प्रप्रोथाय स्वाहा गन्धाय स्वाहा घाताय स्वाहा निविष्टाय स्वाहोपविष्टाय स्वाहा संदिताय स्वाहा वलाते स्वाहासीनाय स्वाहा शयानाय स्वाहा स्वपते स्वाहा जाग्रते स्वाहा कूजते स्वाहा प्रबुद्धाय स्वाहा विजृम्भमाणाय स्वाहा विचृत्ताय स्वाहा सर्ठ० हानाय स्वाहोपस्थिताय स्वाहायनाय स्वाहा प्रायणाय स्वाहा॥ ॐ जृम्भकाय नमः, जृम्भकमावाहयामि स्थापयामि॥ ५२॥

ॐ का स्विदासीत्पूर्वचित्तिः किर्ठ० स्विदासीद् बृहद्वयः। का स्विदासीत्पिलिप्पिला का स्विदासीत्पिशङ्गिला॥ ॐ पिलिपिच्छाय नमः, पिलिपिच्छमावाहयामि स्थापयामि॥ ५३॥

ॐ त्रातारिमन्द्रमिवतारिमन्द्रर्ठ० हवे हवे सुहवर्ठ० शूर-मिन्द्रम्। ह्वयामि शक्नं पुरुहूतिमन्द्रर्ठ० स्वस्ति नो मघवा धात्विन्द्रः॥ ॐ इन्द्राय नमः, इन्द्रमावाहयामि स्थापयामि॥ ५४॥

ॐ त्वन्नो अग्ने वरुणस्य विद्वान्देवस्य हेडो अवयासिसीष्ठाः। यजिष्ठो विद्वतमः शोशुचानो विश्वा द्वेषार्ठ०सि प्रमुमुग्ध्यस्मत्॥ ॐ अग्नये नमः, अग्निमावाहयामि स्थापयामि॥ ५५॥ ॐ यमाय त्वाङ्गिरस्वते पितृमते स्वाहा। स्वाहा घर्माय स्वाहा घर्म: पित्रे॥ ॐ यमाय नम:, यममावाहयामि स्थापयामि॥ ५६॥

ॐ असुन्वन्तमयजमानिमच्छ स्तेनस्येत्यामिन्विहि तस्करस्य। अन्यमस्मिद्दच्छ सा त इत्या नमो देवि निर्ऋते तुभ्यमस्तु॥ ॐ निर्ऋतये नमः, निर्ऋतिमावाहयामि स्थापयामि॥ ५७॥

ॐ तत्त्वा यामि ब्रह्मणा वन्दमानस्तदाशास्ते यजमानो हिविभिः। अहेडमानो वरुणेह बोध्युरुशर्ठ०स मा न आयुः प्रमोषीः॥ ॐ वरुणाय नमः, वरुणमावाहयामि स्थापयामि॥ ४८॥

ॐ आ नो नियुद्धिः शतिनीभिरध्वरर्ठ० सहस्त्रिणीभि-रुपयाहि यज्ञम्। वायोऽ अस्मिन्सवने मादयस्व यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः॥ ॐ वायवे नमः, वायुमावाहयामि स्थापयामि॥ ५६॥

ॐ वयर्ठ०सोम व्रते तव मनस्तनूषु बिभ्रतः। प्रजावनः सचेमहि॥ ॐ सोमाय नमः, सोममावाहयामि स्थापयामि॥ ६०॥

ॐ तमीशानं जगतस्तस्थुषस्पतिं धियं जिन्वमवसे हूमहे वयमू।
पूषा नो यथा वेदसामसद्वृधे रिक्षता पायुरदब्धः स्वस्तये॥ ॐ
ईशानाय नमः, ईशानमावाहयामि स्थापयामि॥ ६१॥ ॐ अस्मे
रुद्रा मेहना पर्वतासो वृत्रहत्ये भरहूतौ सजोषाः। यः शर्ठ०सते स्तुवते
धायि पज्र इन्द्रज्येष्ठा अस्माँ२॥ अवन्तु देवाः॥ ॐ ब्रह्मणे नमः,
ब्रह्माणमावाहयामि स्थापयामि॥ ६२॥ ॐ स्योना पृथिवि ने
भवानृक्षरा निवेशनि। यच्छा नः शर्म सप्रथाः॥ ॐ अनन्ताय नमः,
अनन्तमावाहयामि स्थापयामि॥ ६३॥

आचार्य—ॐ मनोजुर्तिजू० और अस्यै प्राणा० का उच्चारण कर प्राणप्रतिष्ठ करावें।

भागमा , अस्याया अस्याय समामन्त्रीय स्थाप केल्प

# वास्तुदेवतापूजनम्

ध्यानम्

ॐ वास्तोष्यते प्रतिजानीह्यस्मान्स्वावेशो ऽअनमी वो भवा नः। यत्वेमहे प्रति तन्नो जुषस्व शन्नो भव द्विपदे शं चतुष्यदे॥ ॐ वास्तुदेवतायै नमः, ध्यानं समर्पयामि।

आवाहनम्

समस्तप्रत्यूहसमुच्चयस्य विनाशकाः श्रीप्रदवास्तुदेवाः। आवाहनं तो वितनोमि भक्त्या शिरव्यादिका भव्यकरा भवन्तु॥ ॐ वास्तुदेवतायै नमः, वास्तुमावाहयामि स्थापयामि।

आसनम्

चित्रप्रभाभासुरमच्छशोभं मयार्पितं शोभितमासनं च। शिख्यादिका भव्यकरा भजन्तु भवन्तु मेऽभीष्टकराः सहाङ्गैः॥ ॐ वास्तुदेवतायै नमः, आसनं समर्पयामि।

पाद्यम्

कस्तुरिकासुरिभचन्दनयुक्तमेलाचम्पालवङ्गघनसारसुवासितं च। पाद्यं ददामि जगदेकनिवास वास्तुदेवाः सदा सुखकराः प्रतिमानयन्तु॥ ॐ वास्तुदेवतायै नमः, पाद्यं समर्पयामि।

अर्घ्यम्

सौजन्यसौख्यजननीजननीजनानां येषां कृपैव वसुधा वसुधारिणी मे। ते सर्वदेवगुण पूरितवास्तुदेवा अर्धं सुखेन विलं मम धारयन्तु॥ ॐ वास्तुदेवतायै नमः, अर्ध्यं समर्पयामि।

आचमनीयम्

कङ्कोलपत्रहरिचन्दनपुष्पयुक्त मेलालवङ्गलवलीघनसारसारम्। दत्तं सदैव हृदये कुरुणाशयेऽस्मिन् देवा भजन्तु शुभमाचनीयमम्भः॥ ॐ वास्तुदेवतायै नमः, आचमनीयं समर्पयामि।

स्नानम्

ॐ तस्माद्यज्ञात्सर्वहुतः संभृतं पृषदाज्यम्। पश्रूंस्तांश्चक्रे वायव्यानारण्या ग्राम्याश्च ये॥ ॐ वास्तुदेवतायै नमः, स्नानं समर्पयामि। पश्चामृतस्नानम्

विमलगाङ्गजलेन युतं पयो घृतासितादधिसर्पिरूपान्वितम्। प्रियतरं भवतां परिगृह्णत यदि कृपा भवतां मयि सेवके॥ ॐ वास्तुदेवतायै नमः, पञ्चामृतस्नानं समर्पयामि।

शुद्धोदकस्नानम्

जले समादाय विचित्र पुष्पाण्यच्छानि नव्यानि निपातितानि। स्नानं विधेयं विवुधाः समन्तादागत्य युष्पाभिरिहाङ्गणे मे॥ ॐ वास्तुदेवतायै नमः, शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि।

वस्त्रम्

अनर्ध्यरत्नैरतिभासितानि चेतोहराण्यद्भूतचिन्तितानि। शुभानि वस्त्राणि निवेदितानि गृह्णन्तु हार्देन च वास्तुदेवाः॥ ॐ वास्तुदेवतायै नमः, वस्त्रं समर्पयामि।

यज्ञोपवीतम्

कोशेयसूत्रविहितं विमलं सुचारुवेदोक्तरीतिविहितं परिपावनं च। साङ्गा निवेदितिमदं लघुवास्तुदेवा यज्ञोपवीत मुररी क्रियतां प्रसन्नाः॥ ॐ वास्तुदेवतायै नमः, यज्ञोपवीतं समर्पयामि।

उपवस्त्रम्

त्रिविधतापविनाशविचक्षणाः परमभक्तियुतेन निवेदितम्। सुरनुता उपवस्त्रमिदं नवं सुरभितं परिगृह्णत मेऽधुना॥ ॐ वास्तुदेवतायै नमः, उपवस्त्रं समर्पयामि।

गन्धम्

शिख्यादयो मलयजातसुगन्धराशिं सप्रेमगृह्णत सुशीतलम्छशोभम्। सन्तापविस्ततिहरं परमं पवित्रं द्रागर्पितं मम मनोरथपूरकाः स्युः॥ ॐ वास्तुदेवतायै नमः, गन्धं समर्पयामि।

अक्षतान्

शिख्यादयः केसरकुंकुमाक्तान् भक्तया मया स्नेहसमर्पितांश्च। गृह्णन्तु देवा द्रुतमक्षतान्मे सर्वान्तरायान् विनिवर्तयध्वम्॥ ॐ वास्तुदेवतायै नमः, अक्षतान् समर्पयामि। पुष्पम्

बहुविधं परितो हि समाहतं समुचितं मकरन्दसमन्वितम्। विकसितं कुसुमं विनिवेदितं कुरुत मे सफलं नयानञ्चलैः॥ ॐ वास्तुदेवतायै नमः, पुष्पं समर्पयामि।

रक्तसूत्रम्

सौभाग्यसौन्दर्यविवर्द्धनानि शोणश्रियाऽऽनन्दविवर्धनानि। श्रीरक्तचूर्णानि मयाऽर्पितानि शिख्यादयोगृह्णत वास्तुदेवाः॥ ॐ वास्तुदेवतायै नमः, रक्तसूत्रं समर्पयामि।

धूपम्

लवङ्गपाटीरसुगन्थपूर्णं नरासुराणामिप सौख्यदं च। लोकत्रये गन्धमयं मनोज्ञं गृह्णन्तु धूपं मम वास्तुदेवाः॥ ॐ वास्तुदेवतायै नमः, धूपं माघ्रापयामि।

दीपम्

सद्वर्तिको घोरतमोपहन्ता दीपो मया सत्वरमर्पितो वः। प्रज्वालितो वह्निशिखासमेतः शिख्यादयो वेदविधानयुक्तः॥ ॐ वास्तुदेवतायै नमः, दीपं दर्शयामि।

नैवेद्यम्

सिद्धान्तकर्पूरविराजमानं सौरभ्यसान्द्रेण सुशोभमानम्। नैवेद्यमेतस्सरसं पवित्रं स्वीकृत्य मामत्र कृतार्थयन्तु॥ ॐ वास्तुदेवतायं नमः, नैवेद्यं समर्पपयामि। ( नैवेद्यान्ते आचमनीयजलं समर्पयामि )

ताम्बूलम् (एला लवंगसहितम्)

शिख्यादिकाः खलु समेत्य गृहं मदीयं भक्त्यार्पितं परमगन्धयुतं सुरम्यम्। एलालवङ्गबहुलं क्रमुकादियुक्तं ताम्बूलकं भजत मंडपवास्तुदेवाः॥ ॐ वास्तुदेवतायै नमः, ताम्बूलं समर्पयामि।

दक्षिणाः

दैवासुरैर्नित्यमशेषकाले प्रगीयगानाः प्रभवः पुराणाः। गृह्णन्तु सद्यः खलु दक्षिणां मे ध्यानेन भक्ते मयि वर्तितव्यम्॥ ॐ वास्तुदेवतायै नमः, दक्षिणां समर्पयामि।

#### आर्तिक्यम्

नीराजना सौख्यमयी सदैव गाढान्धकारानिप दूरकर्ती। अशेषपापै: परिपूरितस्य शुद्धिं करोति प्रियमानवस्य॥ ॐ वास्तुदेवतायै नमः, आर्तिक्यं समर्पयामि।

प्रदक्षिणाम्

प्रदक्षिणाः सन्ति प्रदक्षिणास्तथा पर्दे-पर्दे दुखविनाशिका अपि। जन्मान्तरस्यापि विनाशकारिकाः पापस्य याश्चित्तविवर्धितस्य॥ ॐ वास्तुदेवतायै नमः, प्रदक्षिणां समर्पयामि।

पुष्पाअलिम्

शिख्यादिका मे खलु वास्तुदेवा गृह्णन्तु पुष्पांजलिमव शीघम्। पीडाहरा भव्यकरा विशाला भवन्तु भूपालनतत्पराश्च॥ ॐ वास्तुदेवतायै नमः, पुष्पाञ्चलिं समर्पयामि।

प्रार्थना

जानामि नोऽर्चनविधिं परमं क्षमघ्वं लोकार्तिपुञ्जमतुलं क्षपयन्तु नित्यम्। शिख्यादिकाः सुविमलाः सुखमाकिरन्तु कुर्वन्तु दूरमनिशं दुरितान् समन्तात्॥ अग्न्युत्तारणम्

ताम्रकलश का पूर्वोक्त स्थापनविधि द्वारा स्थापन व पूजन यजमान से करवाने के उपरान्त उस कलश के ऊपर सुवर्ण की वास्तुप्रतिमा का अग्न्युतारण निम्न संकल्प कर्ता से करवाकर आचार्य करावें—

देशकालौ सङ्कीर्त्य, अमुकगोत्रोऽमुकशर्माऽहं (वर्माऽहम्, गुप्तोऽहम्, दासोऽहम्) अस्यां वास्तुमूर्तौ अवघातादिदोषपरिहारार्थमग्न्युत्तारणं देवता-सान्निध्यार्थं च प्राणप्रतिष्ठा करिच्चे।

वास्तुदेवता की मूर्ति को किसी शुद्ध पात्र में आचार्य रखकर घृत से उनका अंजन कर उस मूर्ति के ऊपर निरन्तर पंचामृत की धारा निम्न मन्त्रों का उच्चारण करके कर्ता से प्रदान करावें—

ॐ समुद्रस्य त्वावकयाग्ने परिव्ययामिस। पावको अस्मभ्यर्ठ० शिवो भव॥१॥ ॐ हिमस्य त्वा जरायुणाग्ने परिव्ययामिस। पावको अस्मभ्यर्ठ० शिवो भव॥२॥ॐ उप ज्मन्नुप वेतसेऽवतर नदीष्वा। अग्ने पित्तमपामिस मण्डूिक ताभिरागिह। सेमं नो यहं पावकवर्णर्ठ० शिवं कृधि॥ ३॥ ॐ अपामिदं न्ययनर्ठ० समुद्रस्य निवेशनम्। अन्याँस्ते अस्मत्तपन्तु हेतयः पावको अस्मभ्यर्ठ० शिवो भव॥ ४॥ ॐ अग्ने पावक रोचिषा मन्द्रया देव जिह्नया। आ देवान्वक्षि यक्षि च॥ ५॥ ॐ स नः पावक दीदिवोऽग्ने देवाँ२॥ इहावह उप यज्ञर्ठ० हविश्च न:॥ ६॥ॐ पावकया यश्चितयन्त्या कृपा क्षामनुच उषसौ न भानुना। तूर्वन्न यामन्नेतशस्य नू रण आ यो घृणे न ततृषाणो अजर:॥ ७॥ ॐ नमस्ते हरसे शोचिषे नमस्ते अस्त्वर्चिषे। अन्याँस्ते अस्मत्तपन्तु हेतयः पावको अस्मध्यर्ठ० शिवो भव॥ ८ ॥ ॐ नृषदे वेडप्सुषदे बेड्वर्हिषदे वेड्वनसदे वेट् स्वर्विदेवेट्॥ ६ ॥ॐ ये देवा देवानां यज्ञिया यज्ञियानार्ठ० संवत्सरीणमुपभाग मासते। ·अहुतादो हिवषो यज्ञे अस्मिन्त्स्वय पिबन्तु मधुनो घृतस्य॥ १०॥ ॐ ये देवा देवेष्वधि देवत्वमायन्ये ब्रह्मणः पुर एतारो अस्य।येभ्यो नऋते पवते धाम किञ्चन न ते दिवो न पृथिव्या अधि स्नुषु ॥ ११॥ ॐ प्राणदा अपानदा व्यानदा वर्चोदा वरिवोदाः। अन्याँस्ते अस्मत्तपन्तु हेतयः पावको अस्मभ्यर्ठ० शिवो भव ॥ १२॥ आचार्य वास्तुप्रतिमा को कर्ता के बाएँ हाथ में रखवाकर उसके दायें हाथ से प्रतिमां का आच्छादन करवावें। तदुपरान्त निम्न प्राणसंचार मन्त्रों का उच्चारण कर प्राणप्रतिष्ठा करावें —ॐ आँ ह्रीं क्रों यँ रँ लँ वँ शँ षँ सँ हँ क्षँ हँ सः सोऽहं अस्याः वास्तुमूर्तेः प्राणा इह प्राणाः।ॐ आँ हीं क्रों यँ र ल वँ शँ षँ सँ हँ क्षँ हँ सः सोऽहं अस्याः वास्तुमूर्तेः जीव इह स्थितः।ॐ आँ हीं क्रों यँ रँ लैं वें शँ षें से हैं क्षें हैं सं: सोऽहं अस्या: वास्तुमूर्ते: वाड्मनस्त्वक्चक्षुःश्रोत्रजिह्वाघ्राणपाणिपायूपस्थानि इहैवागत्य सुखं चिरं तिष्ठुन्तु स्वाहा। आचार्य निम्न प्राणप्रतिष्ठा के मंत्र और श्लोक का उच्चारण करें -ॐ मनो जूतिर्जुषतामाज्यस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोत्वरिष्टं यज्ञर्ठ० सिममं द धातु। विश्वेदेवास इह मादयन्तामों ३ँप्रतिष्ठ॥

अस्यै प्राणाः प्रतिष्ठन्तु अस्यै प्राणाः क्षरन्तु च। अस्यै देवत्वमर्चायै मामहेति च कश्चन॥ वास्तुदेवता की स्वर्ण प्रतिमा को कर्ता से कलश के ऊपर स्थापित करवाके आचार्य निम्न मन्त्र का उच्चारण करते हुए वास्तुप्रतिमा का आवाहन और पूजन कर्ता से करावें—

ॐ वास्तोष्यते प्रतिजानीह्यस्मान्स्वावेशो अन्मी वो भवा नः। यत्वेमहे प्रति तन्नो जुषस्व शन्नो भव द्विपदे शं चतुष्यदे॥ 'वास्तुपुरुषाय नमः', वास्तुपुरुषमावाहयामि।

निम्न दो श्लोकों का उच्चारण आचार्य करके कर्ता से अर्घ्य प्रदान करावें—
ॐ पूज्योऽसि त्रिषु लोकेषु यज्ञरक्षार्थहेतवे।
त्वद्विना नहि सिध्यन्ति यज्ञदानान्यनेकशः॥१॥
अयोने भगवन् भर्गललाटस्वेदसम्भव।
गृहाणार्घ्यं मया दत्तं वास्तोः स्वामिन्नमोऽस्तु ते॥२॥

पायसबलिदानम्-१. ॐ शिखिने एष पायस बलिर्न मम। २. ॐ पर्जन्याय एष पायस बलिर्न मम। ३. ॐ जयन्ताय एष पायस बलिर्न मम। ४. ॐ कुलिशायुधाय एष पायस बलिर्न मम। ५. ॐ सूर्याय एष पायस बलिर्न मम। ६. ॐ सत्याय एष पायस बलिर्न मम। ७. ॐ भृशाय एष पायस बलिर्न मम। ८. ॐ आकाशाय एष पायस बलिर्न मम। ६. ॐ वायवे एष पायस बलिर्न मम। १०. ॐ पूषणे एष पायस बलिर्न मम। ११. ॐ वितथाय एष पायस बलिर्न मम। १२. ॐ गृहश्रताय एष पायस बलिर्न मम। १३. ॐ यमाय एष पायस बलिर्न मम। १४. ॐ गन्धर्वाय एवं पायस बलिर्न मम।१५. ॐ भृङ्गराजाय एवं पायस बलिर्न मम। १६. ॐ मृगाय एष पायस बलिर्न मम। १७. ॐ पितृभ्यो एष पायस बलिर्न मम। १८. ॐ दौवारिका एष पायस बलिर्न मम। १६. ॐ सुग्रीवाय एष पायस बलिर्न मम। २०. ॐ पुष्पदन्ताय एष पायस बलिर्न मम। २१. ॐ वरुणाय एष पायस बलिर्न मम। २२. ॐ असुराय एष पायस बलिर्न मम। २३. ॐ शेषाय एष पायस बलिर्न मम। २४. ॐ पापाय एष पायस बलिर्न मम। २५. ॐ रोगाय एष पायस बलिर्न मम। २६. ॐ अहये एष पायस बलिर्न मम। २७. ॐ मुख्याय एष पायस बलिर्न मम। २८. ॐ भल्लाटाय एष पायस बलिर्न मम। २६. ॐ सोमाय एष पायस बलिर्न मम। ३०. ॐ सर्पेभ्यो एष पायस बलिर्न मम। ३१. ॐ आदित्यै एष पायस बलिर्न मम। ३२. ॐ दित्यै एष पायस बलिर्न मम। ३३. ॐ अद्ध्यो एष पायस बलिर्न मम। ३४. ॐ आपवत्साय एष पायस बलिर्न मम। ३५. ॐ अर्च्यमणे एष पायस बलिर्न मम। ३६. ॐ सावित्राय एष पायस बलिर्न मम। ३७. ॐ सवित्रे एष पायस बलिर्न मम। ३८. ॐ विवस्वते एष पायस बलिर्न मम। ३६. ॐ वबुधाधिपाय एष पायस बलिर्न मम। ४०. ॐ जयन्ताय एष पायस बलिर्न मम। ४१. ॐ मित्राय एष पायस बलिर्न मम। ४२. ॐ राजयक्ष्मणे एष पायस बलिर्न मम। ४३. ॐ रुद्राय एष पायस बलिर्न मम। ४४. ॐ पृथ्वीधराय एष पायस बलिर्न मम। ४५. ॐ ब्रह्मणे एष पायस बलिर्न मम।४६. ॐ चरक्यै एष पायस बलिर्न मम। ४७. ॐ विदार्य्ये एष पायस बलिर्न मम। ४८. ॐ पूतनायै एष पायस बलिर्न मम। ४६. ॐ पापराक्षस्यै एष पायस बलिर्न मम। ५०. ॐ स्कन्दाय एष पायस बलिर्न मम। ५१. ॐ अर्व्यमणे एष पायस बलिर्न मम। ५२. ॐ जृम्भकाय एष पायस बलिर्न मम। ५३. ॐ पिलिपिच्छाय एष पायस बलिर्न मम। ५४. ॐ इन्द्राय एष पायस बलिर्न मम। ५५. ॐ अग्नये एष पायस बलिर्न मम। ५६. ॐ यमाय एष पायस बलिर्न मम। ५७. ॐ निर्ऋतये एष पायस बलिर्न मम। ५८. ॐ वरुणाय एष पायस बलिर्न मम। ५६. ॐ वायवे एष पायस बलिर्न मम। ६०. ॐ सोमाय एष पायस बलिर्न मम। ६१. ॐ ईश्वराय एष पायस बिलर्न मम। ६२. ॐ ब्रह्मणे एष पायस बिलर्न मम। ६३. ॐ अनन्ताय एष पायस बलिनं मम। प्रधानपुरुष को आचार्य निम्न श्लोक का उच्चारण करके कर्ता से बलि प्रदान करवावे-

नानापक्वान्नसंयुक्तं नानागन्थसमन्वितम्। बलिं गृहाण देवेश वास्तुदोषप्रणाशक॥ ॐ वास्तुपुरुषाय एष बलिर्न मम।

निम्न पौराणिक श्लोक का आचार्य उच्चारण करके नारिकेल और सुवर्ण

वास्तुपुरुष को कर्ता से समर्पित करवावे-

नमस्ते वास्तुदेवेश सर्वदोषहरो भव। शान्ति कुरु सुखं देहि सर्वान्कामान्प्रयच्छ मे॥

निम्न पौराणिक श्लोक का आचार्य उच्चारण करके वास्तुदेवता को कर्ता से

प्रणाम करवावे-

मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिश्रद्धाविवर्जितम्। यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे॥

आचार्य और ब्राह्मण निम्न रक्षोघ्नसूक्त और पवमानसूक्त का क्रमानुसार उच्चारण करते हुए कर्ता व उसकी पत्नी से दुग्धयुक्त जलधारा अलग—अलग कमण्डलु के द्वारा प्रदान करवावें।

ॐ कृणुष्व पाजः प्रसितिं न पृथ्वीं याहि राजे वामवाँऽइभेन।
तृष्वीमनु प्रसितिं द्रूणानोऽस्तासि विध्य रक्षसस्तिपिष्ठैः॥ १॥ ॐ तव
भ्रमास आशुया पतन्त्यनुस्पृश धृषता शोशुचानः। तपूर्ठ०ष्यग्ने जुह्ला
पतङ्गानसन्दितो विसृज विष्वगुल्काः॥ २॥ ॐ प्रति स्पशो विसृज
तूर्णितमो भवा पायुर्विशो अस्या अदब्धः। यो नो दूरे अघशर्ठ०सो यो
अन्त्यग्ने मा किष्ठे व्यथिरादधर्षीत्॥ ३॥ ॐ उदग्ने तिष्ठ प्रत्यातनुष्व
न्यमित्राऽँओषतात्तिग्महेते। यो नो अरातिर्ठ० समिधान चक्ने नीचा तं
धक्ष्यतसं न शुष्कम्॥ ४॥ ॐ ऊर्ध्वो भव प्रतिविध्याध्यस्मदाविष्कृणुष्व दैव्यान्यग्ने। अव स्थिरा तनुहि यातुजूनां जामिमजामिं
प्रमृणीहि शत्रून्। अग्नेष्ट्वा तेजसा सादयामि॥ ४॥ (शु.य.सं. १३/९-१३)

ॐ पुनन्तु मा पितरः सोम्यासः पुनन्तु मा पितामहाः पुनन्तु प्रिपतामहाः पित्रिण शतायुषा। पुनन्तु मा पितामहाः पुनन्तु प्रिपतामहाः पित्रिण शतायुषा विश्वमायुर्व्यश्नवै॥१॥ॐ अग्न आयुर्ठ०िष पवस आसुवोर्जिमषं च नः। आरे बाधस्व दुच्छुनाम्॥२॥ पुनन्तु मा देवजनाः पुनन्तु मनसा धियः। पुनन्तु विश्वा भूतानि जातवेदः पुनीहि मा॥३॥ ॐ पित्रिण पुनीहि मा शुक्रेण देव दीद्यत्। अग्ग्रे क्रत्वा क्रतुँ२॥ रनु ॥४॥ ॐ यत्ते पित्रमिर्चष्यगे विततमन्तरा। ब्रह्म तेन पुनातु मा॥४॥ ॐ पवमानः सो अद्य नः पित्रिण विचर्षणिः। यः पोता स पुनातु मा॥६॥ ॐ उभाभ्यां देव सिवतः पित्रिण सवेन च। मां पुनीहि विश्वतः॥७॥ ॐ वैश्वदेवी पुनती देव्यागाद्यस्यामिमा बह्वचस्तन्वो वीतपृष्ठाः। तया मदन्तः सधमादेषु वयर्ठ० स्याम पतयो रयीणाम्॥ ८॥ (शु.य.सं. १९/३७-४४)

### मण्डपपूजनम् अस्त अस्त अस्त ।

आचार्य मण्डपपूजन करवाने के लिए कर्ता से निम्न संकल्प करावें— देशकालौ संकीर्त्य, अमुकगोत्रोऽमुकशर्माहम् (वर्माऽहम्, गुप्तोऽहम्, दासोऽहम्)सपत्नीकोऽहं होमात्मक-श्रीसन्तानगोपालानुष्ठाङ्गभूतं मण्डपदेवानां स्थापनं पूजनं करिष्ये।

सन्तानगोपालअनुष्ठान के निमित्त जिस मण्डप का निर्माण किया गया हो, उस मण्डप के सोलह स्तम्भों के देवताओं का पूजन आचार्य निम्न मन्त्रों व श्लोकों एवं वाक्यों का क्रमानुसार उच्चारण करके कर्ता से करवायें—

तत: रक्तवर्णं कर्तामध्यवेदीशानस्तम्भे-

ॐ एह्येहि विप्रेन्द्र पितामहेश्वर हंसादिरूढित्रदशैकवन्द्य। श्वेतोत्पलाभासकुशाम्बुहस्त गृहाण पूजां भगवन्नमस्ते॥१॥ हंसपृष्ठसमारूढ देवतागणपूजित।

ईशकोणस्थितं स्तम्भमलङ्कुरु जगत्पते॥ २॥

ॐ ब्रह्म जज्ञानं प्रथमं पुरस्ताद्वि सीमतः सुरुचो वेन आवः। स बुध्न्या उपमा अस्य विष्ठाः सतश्च योनिमसतश्च विवः॥

ॐ भू० ब्रह्मन्निहागच्छ इह तिष्ठ ब्रह्मणे नमः, ब्रह्माणमावाहयामि।

ततो गन्धादिधि सम्पूज्य नमस्कारः-

वेदाधाराय वेदाय यज्ञगम्याय सूरये। कमण्डल्वक्षमालास्नुक्स्नुवहस्ताय ते नमः॥

प्रार्थना

कृष्णाजिनाम्बरधर - पद्मासन-चतुर्भुजः। जटाधारः जगद्धातः प्रसीद कमलोद्भवः॥

ॐ सावित्र्ये०, ॐ वास्तुदेवतायै०, ॐ ब्राह्म्यै०, ॐ गङ्गायै०, इमाह सम्पूज्य स्तम्भमालभेत्—ॐ ऊर्ध्व ऊ षु ण ऊतये तिष्ठा देवो न सविता। ऊर्ध्वो वाजस्य सनिता यदिञ्जभिर्वाघद्भिर्वि ह्वयामहे॥ स्तम्भशिरिस— ॐ नागमात्रे नमः—ॐ आयं गौः पृश्चिरक्रमीदसदन्मातरं पुरः। पितरं च प्रयन्स्वः॥ शाखाबन्धनानि पूजयेत्—ॐ यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु। शं नः कुरु प्रजाभ्योऽभयं नः पशुभ्यः॥ अनेन कृतार्चनेन मध्यवेदीईशकोणस्थितस्तम्भाधिष्ठातृ देवताः प्रीयन्ताम्॥

ततो मध्यवेदाग्नेयकोणस्तम्भे कृष्णवर्णं विष्णुं पूजयेत्— आवाहयेतं गरुडोपि स्थितं रमार्थदेहं सुरराजविन्दितम्। कंशान्तकं चक्रगदाब्जहस्तं भजामि देवं वसुदेवसूनुम्॥९॥ पद्मनाभं ह्वीकेशं कंसचाणूरमर्दन। आगच्छ भगविन्वष्णो स्तम्भेऽस्मिन्सित्रधो भव॥२॥ ॐ इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा निद्धे पदम्। समूढमस्य पार्ठ०सुरे स्वाहा॥

विष्णो इहागच्छ इह तिष्ठ विष्णवे नमः। विष्णुमावाहयामि। गन्थादिभिः

सम्पूज्य नमस्कारः-

नमस्ते पुण्डरीकाक्ष नमस्ते पुरुषोत्तम। नमस्ते सर्वलोकात्मन् विष्णवे ते नमो नमः॥

देवदेव जगन्नाथ विष्णो यज्ञपते विभो। पाहि दुःखाम्बुधेरस्मान्भक्तानुग्रहकारक॥

ॐ लक्ष्म्यै॰, ॐ आदित्यै॰, ॐ वैष्णव्यै॰, ॐ वसुदायै॰। सम्पून्य स्तम्भमालभेत्-ॐ ऊर्ध्व ऊ षु ण०॥ स्तम्भशिरसि-ॐ नागमात्रे नमः। ॐ आयङ्गौः। ॐ यतोयतः॥

नैऋत्यकोणेस्तम्भं श्वेतं शंकरं पूजयेत्—
एह्येहि गौरीश पिनाकपाणे शशांकमौले वृषभाधिरूढ।
देवादिदेवेश महेश नित्यं गृहाण पूजां भगवन्नमस्ते॥१॥
गंगाधर महादेव पार्वतीप्राणवल्लभ।
आगच्छ भगवन्नीश स्तम्भेऽस्मिन्सन्निधो भव॥
ॐ नमस्ते रुद्र मन्यव उतो त इषवे नमः। बाहुभ्यामुत ते नमः॥
शंभो इहागच्छेह तिष्ठ शम्भवे नमः शम्भुं० सम्पूज्य नमस्कारः—
वृषवाहनाय देवाय पार्वतीपतये नमः।
वरदायार्द्धकायाय नमश्चन्द्रार्द्धमौलिने॥

#### प्रार्थना

पञ्चवक्त-वृषारूढ-त्रिलोचन सदाशिव। चन्द्रमौले महादेव मम स्वस्तिकरो भव॥ ॐ गौर्यै०, ॐ माहेश्वर्यै०, ॐ शोभनायै०, ॐ भद्रायै० इति सम्पूज्य स्तम्भमालभेत्–ॐ ऊर्ध्व ऊ षु ण०॥ स्तम्भशिरसि–नागमात्रे। ॐ आयङ्गौ०। ॐ यतोयतः॥

वायव्यकोणे पीतस्तम्भे इन्द्रं पूजयेत्—
ॐ एह्येहि वृत्रघ्नगजाधिरूढ सहस्त्रनेत्र त्रिदशैकराज।
शचीपते शक्र सुरेश नित्यं गृहाण पूजां भगवत्रमस्ते॥१॥
शचीपते महाबाहो सर्वाभरणभूषित।
आगच्छ भगवित्रन्त्र स्तम्भेऽस्मिन्सन्त्रिधो भव॥२॥
ॐ त्रातारमिन्द्रमवितारमिन्द्रठ० हवे हवे सुहवर्ठ० शूरमिन्द्रम्।
ह्वयामि शक्रं पुरुहूतमिन्द्रठ० स्वस्ति नो मधवा धात्विन्द्रः॥

ॐ भू० इन्द्रेहागच्छे तिष्ठ इन्द्राय नमः, इन्द्रमा० गन्धाक्षत पुष्पाणि सम्पूज्य

नमस्कार:-

पुरन्दर नमस्तेऽस्तु व्रजहस्त नमोऽस्तु ते। शचीपते नमस्तुभ्यं नमस्ते मेघवाहन॥ प्रार्थना

देवराज गजारूढ पुरन्दर शतक्रतो। वज्रहस्त महाबाहो वाञ्छितार्थप्रदो भव॥ ॐ इन्द्राण्यै०, ॐ आनन्दायै०, ॐ विभूत्यै०, ॐ अदित्यै० सम्पूज्य स्तम्भमालभेत्—ॐ ऊर्ध्व ऊ षु ण०॥ स्तम्भशिरसि—नागमात्रे नमः। ॐ

आयङ्गौ०। ॐ यतोयतः०॥ ततो बाह्यै ईशानाद्वारभ्यद्वादशस्तम्भान् पूज्येत्। ईशानेरक्तस्तम्भे

सूर्यम्-

आवाहयेत्तं द्विभुजं दिनेशं सप्ताश्ववाहं द्युमणि ग्रहेशम्। सिन्दूरवर्णं प्रतिभावभासं भजामि सूर्यं कुलवृद्धिहेतोः॥१॥ सप्तहस्त महाबाहो सप्तश्वेताश्ववाहन।
आगच्छ भगवन्भानो स्तम्भेऽस्मिन्सन्निधो भव॥२॥
ॐ आ कृष्णोन रजसा वर्तमानो निवेशयन्नमृतं मर्त्यं च।
हिरण्ययेन सविता रथेनादेवो याति भुवनानि पश्यन्॥
सर्वेद्वागच्छेद्वतिष्ठ सर्याय०, सर्यमा०। सम्पुज्य नमस्कारः—

सूर्येहागच्छेहतिष्ठ सूर्याय०, सूर्यमा०। सम्पूज्य नमस्कारः— ॐ नमः सवित्रे जगदेकचक्षुषे जगत्प्रसूतिस्थितिनाशहेतवे। त्रयीमयाय त्रिगुणात्मधारिणे विरिक्चिनारायणशङ्करात्मने॥

प्रार्थना

पद्महस्त रथारूढ पद्मासन सुमङ्गल। क्षमाङ्कुरु दयालो त्वं ग्रहराज नमोऽस्तु ते॥ ॐ सौर्यों०, ॐ भूत्यै०, ॐ सावित्र्यै०, ॐ मङ्गलायै०। सम्पूज्य स्तम्भमालभेत्–ॐ ऊर्ध्व ऊ षु ण०॥ स्तम्भशिरसि–नागमात्रे नमः। ॐ आयङ्गौ०। ॐ यतोयतः०॥

ईंशानपूर्वयोर्मध्ये श्वेतस्तम्भे गणेश—

आवाहयेतें गणराजदेवं रक्तोत्पलाभासमशेषवन्द्यम्। विष्ठान्तकं विष्ठहरं गणेशं भजामि रौद्रं सहितं च सिद्धचा॥१॥ लम्बोदर महाकाय गजवक्त्र चतुर्भुज। आगच्छ गणानाथस्त्वं स्तम्भेऽस्मिन्सन्निधो भव॥२॥ ॐ गणानां त्वा गणपितर्ठ० हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपितर्ठ० हवामहे निधीनां त्वा निधिपितर्ठ० हवामहे वसो मम। आहमजानि गर्भधमा त्वमजासि गर्भ धम्॥

गणपते इहागच्छेह तिष्ठ गणपते नमः, गणपतिमा०। सम्पूज्य च नमस्कारः—

> नमस्ते ब्रह्मरूपाय विष्णुरूपाय ते नमः। नमस्ते रुद्ररूपाय करिरूपाय ते नमः॥

> > प्रार्थना

लम्बोदर महाकाय सततं मोदकप्रियः। गौरीसुत गणेश त्वं विघ्नराज प्रसीद मे॥ ॐ सरस्वत्यै॰,ॐ विघ्नहराय॰,ॐ जयायै॰ सम्पूज्य स्तम्भमालभेत्— ॐ ऊर्ध्व ऊ षु ण॰॥ स्तम्भशिरसि—नागमात्रे नमः।ॐ आयङ्गौ०। ॐ यतोयतः०॥

पूर्वाग्नेययोर्मध्ये कृष्णवर्णस्तम्भे यमम्—
एहोहि दण्डायुध धर्मराज कालाञ्जनाभास विशालनेत्र।
विशालवक्षस्थलरुद्ररूप गृहाण पूजां भगवन्नमस्ते॥१॥
चित्रगुप्तादिसंयुक्त - दण्ड-मुद्गरधारक।
आगच्छ भगवन्धर्म स्तम्भेऽस्मिन्सन्निधौ भव॥२॥
ॐ यमाय त्वा मखाय त्वा सूर्यस्य त्वा तपसे। देवस्त्वा सविता
मध्वानक्तु। पृथिव्याः सर्ठ० स्पृशस्पाहि। अर्चिरसि शोचिरसि
तपोऽसि॥

यमेहागच्छेह तिष्ठ यमाय नमः, यममां सम्पूज्य नमस्कारः— ईषत्पीन नमस्तेऽस्तु दण्डहस्त नमोऽस्तु ते। महिषस्थ नमस्तेऽस्तु धर्मराज नमोऽस्तु ते॥ पार्थना

धर्मराज महाकाय दक्षिणाधिपते यम।
रक्तेक्षण महाबाहो मम पीडां निवारय॥
ॐ सन्ध्यायै०, ॐ आञ्चन्यै०, ॐ क्रूरायै०, ॐ नियन्त्रै०, सम्पूज्य
स्तम्भमालभेत्—ॐ ऊर्ध्व ऊ षु ण०॥स्तम्भशिरसि—ॐ नागमात्रे नमः। ॐ
आयङ्गौ:। ॐ यतोयतः॥

आग्नेयकोणे कृष्णवर्णस्तम्भे नागराजम्
एह्योहि नागेन्द्र धराधरेश सर्वामरैर्वन्दितपादपद्म।
नानाफणामण्डलराजमान गृहाण पूजां भगवन्नमस्ते॥ १॥
अशीविषसमोपेत नागकन्याविराजित।
आगच्छ नागराजेन्द्र स्तम्भेऽस्मिन्सन्निधो भव॥ २॥
ॐ नमोऽस्तु सर्पेभ्यो ये के च पृथिवीमनु। ये अन्तरिक्षे ये द्विवि
तेभ्यः सर्पेभ्यो नमः॥

हो. श्री. स. गो. अ. वि० ८

ॐ भू० नागराजेहागच्छेह तिष्ठ नागराजाय०, नागराजमा० सम्पूज नमस्कार:-

नमः खेटकहस्तेभ्यो त्रिभोगेभ्यो नमो नमः। नमो भीषणदेवेभ्यः खङ्गधृग्भ्यो नमो नमः॥ प्रार्थना

खड्गखेटघराः सर्पाः फणामण्डलमण्डिताः। एकभोगाः साक्षश्रोता वरदाः सन्तु मे सदा॥

ॐ मध्यसन्ध्यायै०, ॐ घरायै०, ॐ पद्मायै०, ॐ महापद्मायै०, सम्पूल स्तम्भमालभेत्-ॐ ऊर्ध्व ऊ षु ण० ॥स्तम्भशिरसि-ॐ नागमात्रे नमः।ॐ आयङ्गौ:। ॐ यतोयतः॥

अग्निदक्षिणयोर्मध्ये श्वेतस्तम्भे स्कन्दम्—

आवाहयामि देवेशं षण्मुखं कृत्तिकासुतम्। रुद्रतेजः समुत्पन्नं देवसेनासमन्वितम्॥१॥ मयूरवाहनं शक्तिपाणिं वै ब्रह्मचारिणम्। आगच्छ भगवन् स्कन्द स्तम्भेऽस्मिन्सन्निध्नो भव॥२॥

ॐ यदक्रन्दः प्रथमं जायमान उद्यन्समुद्रादुत वा पुरीषात्। श्येनस्य पक्षा हरिणस्य बाहू उपस्तुत्यं महि जातं ते अर्वन्॥

ॐ भू० स्कन्देहागच्छेह तिष्ठ स्कन्दाय नमः, स्कन्दमा०। सम्पूर्ण नमस्कारः-

> नमः स्कन्दाय शैवाय घण्टाकुक्कुटधारिणे। पताकाशक्तिहस्ताय षण्मुखाय च ते नमः॥

प्रार्थना

मयूरवाहनस्कन्द गौरीसुत षडानन। कार्तिकेय महाबाहो दयां कुरु दयानिधे॥

ॐ पश्चिमसन्ध्यायै०, सम्पूज्य स्तम्भमालभेत्-ॐ ऊर्ध्व ऊं घु ण०। स्तम्भिशिरसि-ॐ नागमात्रे नमः। ॐ आयङ्गौः। ॐ यतोयतः॥ दक्षिणनैर्ऋत्ययोर्मध्ये धूम्रस्तम्भे वायुम्— आवाहयामि देवेशं भूतानां देहधारिणम्। सर्वाधारं महावेगं मृगवाहनमीश्वरम्॥९॥ ध्वजहस्तं गन्धवहं त्रैलोक्यान्तचारिणम्।

आगच्छ भगवन्वायो स्तम्भेऽस्मिन्सिन्नधो भव॥ २॥ ॐ वायो ये ते सहिस्त्रणो रथासस्तेभिरागिह। नियुत्वान्सोमपीतये॥

🕉 भू० वांयो इहागच्छेह तिष्ठ वायवे नमः, वायुमा० सम्पूज्य

नमस्कारः-

नमो धरणिपृष्ठस्थ समीरण नमोस्तु ते। धूम्रवर्ण नमस्तेऽस्तु शीघ्रगामित्रमोस्तु ते॥ प्रार्थना

धावन्धरणिपृष्ठस्थ ध्वजहस्त समीरण। दण्डहस्त मृगारूढ वरं देहि वरप्रद॥

ॐ वायव्यै०, ॐ गायत्र्यै०, ॐ मध्यसन्ध्यायै०। सम्पूज्य स्तम्भ-मालभेत्–ॐ ऊर्ध्व ऊ षु ण०॥ स्तम्भिशिरसि–ॐ नागमात्रे नमः। ॐ आयङ्गौः। ॐ यतोयतः॥

नैर्ऋत्ये पीतस्तम्भे सोमम्-

आवाहयामि देवेशं शशांकं रजनीपतिम्। क्षीरोद्धिसमुद्भूतं हरमौलिविभूषणम्॥१॥ सुधाकरं द्विजाधीशं त्रैलोक्यप्रीतकारकम्। औषध्यानिकरं सर्वसोमं कन्दर्पवर्धनम्। आगच्छ भगवन्सोम स्तम्भेऽस्मिन्सन्निधो भव॥२॥

ॐ आप्यायस्व समेतु ते विश्वतः सोम वृष्णयम्। भवा वाजस्य सङ्गर्थे॥

ॐ भू० सोमेइहागच्छेह तिष्ठ सोमाय०, सोममा०। सम्पूज्य नमस्कार:-अत्रिपुत्र नमस्तेऽस्तु नमस्ते शशिलाञ्छन। श्वेताम्बर नमस्तेऽस्तु ताराधिप नमोऽस्तु ते॥

### प्रार्थना

अत्रिपुत्र निशानाथ द्विजराज सुधाकर। अश्वारूढ गदाहस्त वरं देहि वरप्रद॥

ॐ सावित्र्यै०, ॐ अमृतकलायै०, ॐ पश्चिमसन्ध्यायै०। सम्पृच स्तम्भमालभेत्-ॐ ऊर्ध्व ऊ षु ण०॥ स्तम्भिशरिस-ॐ नागमात्रे नमः। ॐ आयङ्गौ:। ॐ यतोयत:॥

नैर्ऋत्यपश्चिमयोर्मध्ये श्वेतस्तम्भे वरुणम्-आवाहयामि देवेशं सलिलस्याधिपं प्रभुम्। शंख पाशधरं सौम्यं वरुणमम्भसां पतिम्॥ १॥ कुम्भीरथसमारूढं मणिरत्नसमन्वितम्। आगच्छ देव वरुण स्तम्भेऽस्मिन्सन्निधो भव॥ २॥

ॐ इमं मे वरुण श्रुधी हवमद्या च मृडय। त्वामवस्युराचके॥ ॐ भू० वरुणेहागच्छेह तिष्ठ वरुणाय०, वरुणमा०। सम्पूज्य

नमस्कार:-

वरुणाय नमस्तेऽस्तु नमः स्फटिकदीप्तये। नमस्ते श्वेतहाराय जलेशाय नमो नमः॥ प्रार्थना

> शङ्कस्फटिकवर्णाभ श्वेतहाराम्बरावृत। पाशहस्त महाबाहो दयां कुरु दयानिधे॥

ॐ वारुण्यै०, ॐ पाशधारिण्यै०, ॐ वृहत्यै०। सम्पूर्ण स्तम्भमालभेत्-ॐ ऊर्ध्व ऊ षु ण०॥ स्तम्भिशिरसि-ॐ नागमात्रे नमः। ॐ आयङ्गौ:। ॐ यतोयत:॥

पश्चिमवायव्यान्तराले श्वेतस्तम्भे अष्टवसून्-आवाहयामि देवेशान्वसूनष्टौ महाबलान्। सौम्यमूर्तिधरान्देवान्दिव्यायुधकरान्वितान् ॥ १॥ शुद्धस्फटिकसंकाशान्नानावस्त्रविराजितान् आवाह्यामि स्तम्भेऽस्मिन्वसुनष्टौ सुखावहान्॥२॥

ॐ वसुभ्यस्त्वा रुद्रेभ्यस्त्वाऽऽदित्येभ्यस्त्वा सञ्जानाथां द्यावापृथिवी मित्रावरुणौ त्वा वृष्टचावताम्। वयन्तु वयोऽक्तर्ठ० रिहाणा मरुतां पृषतीर्गच्छ वशापृश्निभूत्वा दिवं गच्छ ततो नो वृष्टिमावह। चक्षुष्पा अग्रेऽसि चक्षुस्में पाहि॥

ॐ भू० वसव इहागच्छतेह तिष्ठति वसुभ्यो नमः, वसुमावा०। सम्पूज्य नमस्कारः—

> नमस्करोमि देवेशान्नानावस्त्रविराजितान्। शुद्धस्फटिकसंकाशान्दिव्यायुधधरान्वसून् ॥ प्रार्थना

> दिव्यवस्त्रा दिव्यदेहा पुष्पमालाविभूषिताः। वसवोऽष्टौ महाभागा वरदाः सन्तु मे सदा॥

ॐ विनतायै०, ॐ अणिमायै०, ॐ भूत्यै०, ॐ गरिमायै०। सम्पूज्य स्तम्भमालभेत्–ॐ ऊर्ध्व ऊ षु ण०॥स्तम्भशिरसि–ॐनागमात्रे नमः।ॐ आयङ्गौ:। ॐ यतोयतः॥

वायव्ये पीतस्तम्भे धनदम्— आवाहयामि देवेशं धनदं यक्षपूजितम्। महाबलं दिव्यदेहं नरयानगतं विभुम्॥९॥ द्रिव्यमालाम्बरधरं गदाहस्तं महाभुजाम्। आगच्छ यक्षराजेन्द्र स्तम्भेऽस्मिन्सन्निधो भव॥२॥

ॐ सोमो धेनुर्ठ० सोमो अर्वन्तमाशुर्ठ० सोमो वीरं कर्मण्यं ददाति। सादन्यं विदथ्यर्ठ० सभेयं पितृश्रवणं यो ददाशदस्मै॥

ॐ भू० धनदेहागच्छेह तिष्ठ धनदाय नमः, धनदमा०। सम्पूज्य नमस्कारः—

यक्षराज नमस्तेऽस्तु नमस्ते नरयानग। पीताम्बर नमस्तेऽस्तु गदापणे नमोऽस्तु ते॥

# किल्लाहरू अञ्चलकार्वित प्रार्थना केल अञ्चलकार वेह

दिव्यदेह धनाध्यक्ष पीताम्बर गदाधर। उत्तरेश महाबाहो वाञ्छितार्थफलप्रद॥

सम्पूज्य स्तम्भमालभेत्-ॐ ऊर्ध्व ऊ षु ण०॥ स्तम्भशिरसि-ॐ नागमात्रे नमः। ॐ आयङ्गौः। ॐ यतोयतः॥

उत्तरवायव्ययोरन्तराले पीतस्तम्भे गुरुम्-

आवाहयामि देवेशं गुरुं त्रिदशपूजितम्। हेमगोरोचनावर्णं पीनस्कन्धं सुवक्षसम्। शङ्खं च कलश्चैव पाणिभ्यां हेमविभ्रतम्॥

ॐ बृहस्पते अति यदयों अर्हाद्युमद्विभाति क्रतुमज्जनेषु। यद्दीदयच्छवस ऋतप्रजात तदस्मासु द्रविणं धेहि चित्रम्॥

ॐ भू० बृहस्पते इहागच्छेह तिष्ठ, बृहस्पतये नमः, बृहस्पतिमा०। सम्पूज्य

नमस्कारः-

ब्रह्मपुत्र नमस्तेऽस्तु पीतध्वज नमोऽस्तु ते। पूजितोऽसि यथाशक्त्यां दण्डहस्त बृहस्पते। क्रूरग्रहाभिभूतस्य शान्तिं देवगुरो कुरु॥

ॐ पौर्णमास्यै०, ॐ सावित्र्यै०। सम्पूज्य स्तम्भमालभेत्-ॐ ऊर्ध्वं क षु ण०॥ स्तम्भशिरसि-ॐ नागमात्रे नमः। ॐ आयङ्गौः। ॐ यतोयतः॥

उत्तरेशानयोर्मध्ये रक्तस्तम्भे विश्वकर्माणम्-

आवाहयामि देवेशं विश्वकर्माणमीश्वरम्। मूर्तामूर्तकरं देवं सर्वकर्तारमीश्वरम्॥ १॥ त्रैलोक्यसूत्रकर्तारं द्विभुजं विश्वदर्शितम्। आगच्छ विश्वकर्मस्त्वं स्तम्भेऽस्मिन्सन्निधो भव॥ २॥

ॐ विश्वकर्मन्हविषा वर्धनेन त्रातारिमन्द्रमकृणोरवध्यम्। तस्मै विश: समनमन्त पूर्वीरयमुग्रो विहव्यो यथासत्॥ ॐ भू० विश्वकर्मन्निहागच्छेह तिष्ठ विश्वकर्मणे नमः, विश्वकर्माणमा०। सम्पूच्य नमस्कारः-

नमामि विश्वकर्माणं द्विभुजं सर्वदर्शितम्। त्रैलोक्यसूत्रकर्तारं महाबलपराक्रमम्॥

प्रार्थना

प्रसीद विश्वकर्मस्त्वं शिल्पशास्त्रविशारद। सदण्डपाणे द्विभुज तेजोमूर्तिथर प्रभो॥

ॐ सिनीवाल्यै॰, ॐ सावित्र्यै॰, ॐ वास्तुदेवता॰। सम्पूज्य स्तम्भमालभेत्—ॐ ऊर्ध्व ऊ षु ण०।

एतावत्कर्म मण्डपान्तः स्थित्वा कर्तव्यमिति प्रतिष्ठासारिणी इति मण्डपे षोडशस्तम्भपूजा रुद्रकल्पद्रुमप्रतिष्ठाभास्कराद्युक्ता।स्तम्भशिरसि वलिकासु— ॐ नागमात्रे नमः।

सर्वेषां नागराजानां पातालतलवासिनाम्। नागमातर आयान्तु भवन्तु सगणाः स्थिराः॥ ॐ आयङ्गौः० इति सम्पूज्य नमस्कारः— नमोऽस्तु वलिकाबन्ध सुदृढत्वं शुभाप्तिदम्।

एनं महामण्डपन्तु रक्ष रक्ष निरन्तरम्॥ ॐ यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु। शं नः कुरु

प्रजाभ्योऽभयं नः पशुभ्यः॥

प्रार्थना

शेषादिनागराजानः समस्ता मम मण्डपे। पूजाङ्गृह्णन्तु सततं प्रसीदन्तु ममोपरि॥

ततो भूमिस्पर्शः -ॐ. भूरिस भूमिरस्यदितिरिस विश्वधाया विश्वस्य भुवनस्य धर्त्री। पृथिवीं यच्छ पृथिवीं दर्ठ० ह पृथिवीं मा हिर्ठ० सी:॥

भूमिभूमिमवगान्माता यथा मातरमप्यगात्। भूयास्म पुत्रैः पशुभिर्यो नो द्वेष्टि स भिद्यताम्॥ उपरोक्त कर्मों की समाप्ति के पश्चात् सपत्नीक कर्ता दोनों हाथों में रक्तकां के पुष्पों को लेकर निम्न श्लोक का उच्चारण कर पुष्पाअलि अर्पित करें— नमस्ते पुण्डरीकाक्ष नमस्ते विश्वभावन।

नमस्ते पुण्डराकाक्ष नमस्त विश्वमावन। नमस्तेऽस्तु हृषीकेश महापुरुषपूर्वज॥

ॐ नृसिंह उग्ररूप ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल स्वाहा।ॐ नमः शिवाय-इन नामों का कर्ता उच्चारण करके पुष्पाञ्जलि को मण्डप की भूमि में छोड़े। आचार्य यज्ञमण्डप के सोलह स्तम्भों के देवताओं का पूजन निम्न मन्त्रों व

श्लोकों एवं वाक्यों का क्रमानुसार उच्चारण करके यजमान से करवायें— प्रथम-तत: रक्तवर्णं मध्यवेदीशानस्तम्भे—

ॐ ब्रह्म जज्ञानं प्रथमं पुरस्ताद्वि सीमतः सुरुचो वेन आवः। स बुध्न्या उपमा अस्य विष्ठाः सतश्च योनिमसतश्च विवः॥

ॐ ब्रह्मणे नमः, ब्रह्माणमावाहयामि स्थापयामि। गन्धादिधि सम्पूज्य नमस्कारः-

वेदाधाराय वेदाय यज्ञगम्याय सूरये। कमण्डल्वक्षमालास्तुक्स्नुवहस्ताय ते नमः॥

प्रार्थना अस्तरमञ्जू

कृष्णाजिनाम्बरधर – पद्मासन–चतुर्भुजः। जटाधारः जगद्धातः प्रसीद कमलोद्भवः॥

ॐ सावित्र्ये०, ॐ वास्तुदेवतायै०, ॐ ब्राह्म्यै०, ॐ गङ्गायै०, इमाह सम्पूज्य स्तम्भमालभेत्—ॐ ऊर्ध्व ऊ षु ण ऊतये तिष्ठा देवो न सविता। ऊर्ध्वो वाजस्य सनिता यदिञ्जभिर्वाघद्भिर्वि ह्वयामहे॥

स्तम्भशिरसि—ॐ नागमात्रे नमः—ॐ आयं गौः पृश्चिरक्रमीद-सदन्मातरं पुरः। पितरं च प्रयन्त्स्वः॥ शाखाबन्धनानि पूजयेत्—ॐ यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु। शं नः कुरु प्रजाश्योऽभयं नः पशुभ्यः॥ अनेन कृतार्चनेन मध्यवेदीईशकोणस्थितस्तम्भाधिष्ठातृ देवताः प्रीयन्ताम्॥ द्वितीय-ततो मध्यवेदाग्नेयकोणस्तम्भे कृष्णवर्णं विष्णु पूजयेत्— ॐ इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा निद्धे पदम्। समूढमस्य पार्ठ०सुरे स्वाहा॥

विष्णो इहागच्छ इह तिष्ठ विष्णवे नमः। विष्णुमावाहयामि। गन्धादिभिः सम्पुज्य नमस्कारः—

नमस्ते पुण्डरीकाक्ष नमस्ते पुरुषोत्तम। नमस्ते सर्वलोकात्मन् विष्णवे ते नमो नमः॥

प्रार्थना

देवदेव जगन्नाथ विष्णो यज्ञपते विभो। पाहि दुःखाम्बुधेरस्मान्भक्तानुग्रहकारक॥

ॐ लक्ष्म्यै०, ॐ आदित्यै०, ॐ वैष्णव्यै०, ॐ वसुदायै०। सम्पूज्य स्तम्भमालभेत्–ॐ ऊर्ध्व ऊषु ण०॥स्तम्भशिरसि–ॐ नागमात्रे नमः।ॐ आयङ्गौ:। ॐ यतोयत:॥

र्<sub>तीय−</sub>नैऋत्यकोणेस्तम्भं श्वेतं शंकरं पूज्येत्– ॐ नमस्ते रुद्र मन्यव उतो त इषवे नमः। बाहुभ्यामुत ते नमः॥

(श्.य.सं. १६/१)

शंभो इहागच्छेह तिष्ठ शम्भवे नमः शम्भुं० सम्पूज्य नमस्कारः— वृषवाहनाय देवाय पार्वतीपतये नमः। वरदायार्द्धकायाय नमश्चन्द्रार्द्धमौलिने॥

।। निर्मार कुला प्रकार के ते हैं प्रार्थना विकास स्वरूपी

पञ्चवका - वृषारूढ - त्रिलोचन सदाशिव। चन्द्रमौले महादेव मम स्वस्तिकरो भव॥

ॐ गौर्यें०, ॐ माहेश्वर्यें०, ॐ शोभनायै०, ॐ भद्रायै० इति सम्पूज्य स्तम्भमालभेत्—ॐ ऊर्ध्व ऊ षु ण०॥ स्तम्भिश्वरिस—नागमात्रे। ॐ आयङ्गौ०। ॐ अतस्त्वां पूजयाम्येव नित्यं मे वरदो भव॥ ॐ यतोयतः॥

चतुर्थ-वायव्यकोणे पीतस्तम्भे इन्द्रं पूजयेत्-

ॐ त्रातारिमन्द्रमिवतारिमन्द्रर्ठ० हवे हवे सुहवर्ठ० शूरिमन्द्रम्। ह्वयामि शक्रं पुरुहूतिमन्द्रर्ठ० स्वस्ति नो मधवा धात्विन्द्रः॥

ॐ भू० इन्द्रेहागच्छे तिष्ठ इन्द्राय नमः, इन्द्रमा० गन्धाक्षत पुष्पाणि सम्पूज्य

नमस्कारः-

पुरन्दर नमस्तेऽस्तु व्रजहस्त नमोऽस्तु ते। शचीपते नमस्तुभ्यं नमस्ते मेघवाहन॥ प्रार्थना

देवराज गजारूढ पुरन्दर शतक्रतो। वज्रहस्त महाबाहो वाञ्छितार्थप्रदो भव॥

ॐ इन्द्राण्यै०, ॐ आनन्दायै०, ॐ विभूत्यै०, ॐ अदित्यै० सम्पूज्य स्तम्भमालभेत्–ॐ ऊर्ध्व ऊ षु ण०॥ स्तम्भशिरसि—नागमात्रे नमः। ॐ आयङ्गौ०। ॐ यतोयतः०॥

पञ्चम्-ततो बाह्यै ईशानाद्वारभ्यद्वादशस्तम्भान् पूजयेत्। ईशानेरक्तस्तम्भे

सूर्यम्-

ॐ आ कृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयत्रमृतं मर्त्यं च। हिरण्ययेन सविता रथेनादेवो याति भुवनानि पश्यन्॥ (३४/३१)

सूर्येहागच्छेहतिष्ठ सूर्याय०, सूर्यमा०। सम्पूज्य नमस्कारः – ॐ नमः सवित्रे जगदेकचक्षुषे जगत्प्रसूतिस्थितिनाशहेतवे। त्रयीमयाय त्रिगुणात्मधारिणे विरिश्चिनारायणशङ्करात्मने॥

### प्रार्थना

पद्महस्त रथारूढ पद्मासन सुमङ्गल। क्षमाङ्कुरु दयालो त्वं ग्रहराज नमोऽस्तु ते॥ ॐ सौय्यैं०, ॐ भूत्यै०, ॐ सावित्रयै०, ॐ मङ्गलायै०। सम्पूज्य स्तम्भमालभेत्–ॐ ऊर्ध्व ऊ षु ण०॥ स्तम्भशिरसि—नागमात्रे नमः। ॐ आयङ्गौ०। ॐ यतोयतः०॥ षष्ठम्-ईशानपूर्वयोर्मध्ये श्वेतस्तम्भे गणेश-

ॐ गणानां त्वा गणपितर्ठ० हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपितर्ठ० हवामहे निधीनां त्वा निधिपितर्ठ० हवामहे वसो मम। आहमजानि गर्भधमा त्वमजासि गर्भ धम्॥ (शु.य.सं. २३/१६)

गणपते इहागच्छेह तिष्ठ गणपते नमः, गणपतिमा०। सम्पूज्य च

नमस्कारः-

नमस्ते ब्रह्मरूपाय विष्णुरूपाय ते नमः। नमस्ते रुद्ररूपाय करिरूपाय ते नमः॥ प्रार्थना

लम्बोदर महाकाय सततं मोदकप्रियः। गौरीसुत गणेश त्वं विघ्नराज प्रसीद मे॥

ॐ सरस्वत्यै॰, ॐ विघ्नहराय॰, ॐ जयायै॰ सम्पूज्य स्तम्भमालभेत्– ॐ ऊर्ध्व ऊ षु ण०॥ स्तम्भशिरिस—नागमात्रे नमः। ॐ आयङ्गौ०। ॐ यतोयतः०॥

सतम्-पूर्वाग्नेययोर्मध्ये कृष्णवर्णस्तम्भे यमम्-

ॐ यमाय त्वा मखाय त्वा सूर्यस्य त्वा तपसे। देवस्त्वा सविता मध्वानक्तु। पृथिव्याः सर्ठ० स्पृशस्पाहि। अर्चिरिस शोचिरिस तपोऽसि॥

यमेहागच्छेह तिष्ठ यमाय नमः, यममां सम्पूज्य नमस्कारः— ईषत्पीन नमस्तेऽस्तु दण्डहस्त नमोऽस्तु ते। महिषस्थ नमस्तेऽस्तु धर्मराज नमोऽस्तु ते॥ प्रार्थना

धर्मराज महाकाय दक्षिणाधिपते यम। रक्तेक्षण महाबाहो मम पीडां निवारय॥

ॐ सन्ध्यायै०, ॐ आञ्चन्यै०, ॐ क्रूरायै०, ॐ नियन्त्रै०, सम्पूज्य स्तम्भमालभेत्–ॐ ऊर्ध्व ऊ षु ण०॥ स्तम्भशिरसि–ॐ नागमात्रे नमः। ॐ आयङ्गौः। ॐ यतोयतः॥ अष्टम्-आग्नेयकोणे कृष्णवर्णस्तम्भे नागराजम् ॐ नमोऽस्तु सर्पेभ्यो ये के च पृथिवीमनु। ये अन्तरिक्षे ये दिवि तेभ्यः सर्पेभ्यो नमः॥

ॐ भू० नागराजेहागच्छेह तिष्ठ नागराजाय०, नागराजमा० सम्पूज्य नमस्कार:-

> नमः खेटकहस्तेभ्यो त्रिभोगेभ्यो नमो नमः। नमो भीषणदेवेभ्यः खङ्गधृग्भ्यो नमो नमः॥ प्रार्थना

खड्गखेटथराः सर्पाः फणामण्डलमण्डिताः। एकभोगाः साक्षश्रोता वरदाः सन्तु मे सदा॥ ॐ मध्यसन्ध्यायै०,ॐ घरायै०,ॐ पद्मायै०,ॐ महापद्मायै०,सम्पूज्य स्तम्भमालभेत्—ॐ ऊर्ध्व ऊ षु ण०॥ स्तम्भशिरसि—ॐ नागमात्रे नमः। ॐ आयङ्गौः। ॐ यतोयतः॥

नवम्-अग्निदक्षिणयोर्मध्ये श्वेतस्तम्भे स्कन्दम्-

ॐ यदक्रन्दः प्रथमं जायमान उद्यन्त्समुद्रादुत वा पुरीषात्। श्येनस्य पक्षा हरिणस्य बाहू उपस्तुत्यं महि जातं ते अर्वन्॥

ॐ भू० स्कन्देहागच्छेह तिष्ठ स्कन्दाय नमः, स्कन्दमा०। सम्पूज्य नमस्कारः-

> नमः स्कन्दाय शैवाय घण्टाकुक्कुटधारिणे। पताकाशक्तिहस्ताय षण्मुखाय च ते नमः॥

> > प्रार्थना

मयूरवाहनस्कन्द गौरीसुत षडानन। कार्तिकेय महाबाहो दयां कुरु दयानिधे॥

ॐ पश्चिमसन्ध्यायै०, सम्पूज्य स्तम्भमालभेत्—ॐ ऊर्ध्व ऊ षु ण०॥ स्तम्भशिरसि—ॐ नागमात्रे नमः। ॐ आयङ्गौः। ॐ यतोयतः॥ दशम्-दक्षिणनैर्ऋत्ययोर्मध्ये धूप्रस्तम्भे वायुम्-ॐ वायो ये ते सहस्त्रिणो रथासस्तेभिरागहि। नियुत्वान्सोमपीतये॥

ॐ भू० वायो इहागच्छेह तिष्ठ वायवे नमः, वायुमा० सम्पूज्य नमस्कारः-

नमो धरणिपृष्ठस्थ समीरण नमोस्तु ते। धूम्रवर्ण नमस्तेऽस्तु शीघ्रगामिन्नमोस्तु ते॥ प्रार्थना

धावन्थरणिपृष्ठस्थ ध्वजहस्त समीरण। दण्डहस्त मृगारूढ वरं देहि वरप्रद॥

ॐ वायव्यै०, ॐ गायत्र्यै०, ॐ मध्यसन्ध्यायै०। सम्पूज्य स्तम्भमालभेत्–ॐ ऊर्ध्व ऊ षु ण०॥ स्तम्भशिरसि–ॐ नागमात्रे नमः। ॐ आयङ्गौः। ॐ यतोयतः॥

एकादश-नैर्ऋत्ये पीतस्तम्भे सोमम्-

ॐ आप्यायस्व समेतु ते विश्वतः सोम वृष्णयम्। भवा वाजस्य सङ्गर्थे॥

ॐ भू० सोमेइहागच्छेह तिष्ठ सोमाय०, सोममा०। सम्पूज्य नमस्कारः— अत्रिपुत्र नमस्तेऽस्तु नमस्ते शशिलाञ्छन। श्वेताम्बर नमस्तेऽस्तु ताराधिप नमोऽस्तु ते॥

प्रार्थना

अत्रिपुत्र निशानाथ द्विजराज सुधाकर। अश्वारूढ गदाहस्त वरं देहि वरप्रद॥

ॐ सावित्री०, ॐ अमृतकलायै०, ॐ पश्चिमसन्ध्यायै०। सम्पूज्य स्तम्भमालभेत्–ॐ ऊर्ध्व ऊ षु ण०॥ स्तम्भशिरसि–ॐ नागमात्रे नमः। ॐ आयङ्गी:। ॐ यतोयतः॥ द्वादश-नैर्ऋत्यपश्चिमयोर्मध्ये श्वेतस्तम्भे वरुणम्—
ॐ इमं मे वरुण श्रुधी हवमद्या च मृडय। त्वामवस्युराचके॥
ॐ भू० वरुणेहागच्छेह तिष्ठ वरुणाय०, वरुणमा०। सम्पूच नमस्कारः—

वरुणाय नमस्तेऽस्तु नमः स्फटिकदीप्तये। नमस्ते श्वेतहाराय जलेशाय नमो नमः॥ प्रार्थना

शङ्खस्फटिकवर्णाभ श्वेतहाराम्बरावृत। पाशहस्त महाबाहो दयां कुरु दयानिधे॥

ॐ वारुण्यै०, ॐ पाशधारिण्यै०, ॐ वृहत्यै०। सम्पूच स्ताममालभेत्-ॐ ऊर्ध्व ऊ षु ण०॥ स्तम्भशिरसि-ॐ नागमात्रे नमः। ॐ आयङ्गौः। ॐ यतोयतः॥

त्रयोदश-पश्चिमवायव्यान्तराले श्वेतस्तम्भे अष्टवसून्-

ॐ वसुभ्यस्त्वा रुद्रेभ्यस्त्वाऽऽदित्येभ्यस्त्वा सञ्जानार्थां द्यावापृथिवी मित्रावरुणौ त्वा वृष्टचावताम्। वयन्तु वयोऽक्तर्ठः रिहाणा मरुतां पृषतीर्गच्छ वशापृश्निभूत्वा दिवं गच्छ ततो ने वृष्टिमावह। चक्षुष्पा अग्रेऽिस चक्षुस्में पाहि॥

ॐ भू० वसव इहागच्छतेह तिष्ठति वसुभ्यो नमः, वसुमावा०। सम्पूर्व

नमस्कार:-

नमस्करोमि देवेशान्नानावस्त्रविराजितान्। शुद्धस्फटिकसंकाशान्दिव्यायुधधरान्वसून् ।

प्रार्थना

दिव्यवस्त्रा दिव्यदेहा पुष्पमालाविभूषिताः। वसवोऽष्टौ महाभागा वरदाः सन्तु मे सदा॥

ॐ विनतायै०, ॐ अणिमायै०, ॐ भूत्यै०, ॐ गरिमायै०। सम्पूर्ण स्तम्भमालभेत्—ॐ ऊर्ध्व ऊ षु ण०॥ स्तम्भशिरसि—ॐ नागमात्रे नमः। ॐ आयङ्गौ:। ॐ यतोयत:॥ चतुर्थदश-वायव्ये पीतस्तम्भे धनदम्-

ॐ सोमो धेनुर्ठ० सोमो अर्वन्तमाशुर्ठ० सोमो वीरं कर्मण्यं ददाति। सादन्यं विदथ्यर्ठ० सभेयं पितृश्रवणं यो ददाशदस्मै॥

ॐ भू० धनदेहागच्छेह तिष्ठ धनदाय नमः, धनदमा०। सम्पूज्य नमस्कारः-

> यक्षराज नमस्तेऽस्तु नमस्ते नरयानग। पीताम्बर नमस्तेऽस्तु गदापणे नमोऽस्तु ते॥ प्रार्थना

दिव्यदेह धनाध्यक्ष पीताम्बर गदाधर। उत्तरेश महाबाहो वाञ्छितार्थफलप्रद॥

सम्पूज्य स्तम्भमालभेत्-ॐ ऊर्ध्व ऊ षु ण०॥ स्तम्भशिरसि-ॐ नागमात्रे नमः। ॐ आयङ्गौः। ॐ यतोयतः॥

पञ्चदश-उत्तरवायव्ययोरन्तराले पीतस्तम्भे गुरुम्-ॐ बृहस्पते अति यदर्यो अर्हाद्दचुमद्विभाति क्रतुमज्जनेषु।

यद्दीदयच्छवस ऋतप्रजात तदस्मासु द्रविणं धेहि चित्रम्॥

ॐ भू० बृहस्पते इहागच्छेह तिष्ठ, बृहस्पतये नमः, बृहस्पतिमा०। सम्पूज्य नमस्कारः—

> ब्रह्मपुत्र नमस्तेऽस्तु पीतध्वज नमोऽस्तु ते। पूजितोऽसि यथाशक्त्या दण्डहस्त बृहस्पते। क्रूरग्रहाभिभूतस्य शान्तिं देवगुरो कुरु॥

ॐ पौर्णमास्यै०, ॐ सावित्र्यै०। सम्पूज्य स्तम्भमालभेत्-ॐ ऊर्ध्व ऊ षु ण०॥ स्तम्भशिरसि-ॐ नागमात्रे नमः। ॐ आयङ्गौः। ॐ यतोयतः॥

षोडश-उत्तरेशानयोर्मध्ये रक्तस्तम्भे विश्वकर्माणम्— ॐ विश्वकर्मन्हविषा वर्धनेन त्रातारिमन्द्रमकृणोरवध्यम्। तस्मै विशः समनमन्त पूर्वीरयमुग्रो विहव्यो यथासत्॥ ॐ भू० विश्वकर्मन्निहागच्छेह तिष्ठ विश्वकर्मणे नमः, विश्वकर्माणमा०। सम्पूज्य नमस्कारः-

नमामि विश्वकर्माणं द्विभुजं सर्वदर्शितम्। त्रैलोक्यसूत्रकर्तारं महाबलपराक्रमम्॥

प्रार्थना

प्रसीद विश्वकर्मस्त्वं शिल्पशास्त्रविशारद। सदण्डपाणे द्विभुज तेजोमूर्तिथर प्रभो॥

ॐ सिनीवाल्यै॰, ॐ सावित्र्यै॰, ॐ वास्तुदेवता॰। सम्पूच स्तम्भमालभेत्-ॐ ऊर्ध्व ऊ षु ण ऊतये तिष्ठा देवो न सविता। ऊर्ध्वो वाजस्य सनिता यदञ्जिभिर्वाघद्भिर्वि ह्वयामहे॥

एतावत्कर्म मण्डपान्तः स्थित्वा कर्तव्यमिति प्रतिष्ठासारिणी इति मण्डपे षोडशस्तम्भपूजा रुद्रकल्पद्रुमप्रतिष्ठाभास्कराद्युक्ता।स्तम्भशिरसि वलिकासु-ॐ नागमात्रे नमः।

सर्वेषां नागराजानां पातालतलवासिनाम्। नागमातर आयान्तु भवन्तु सगणाः स्थिराः॥ ॐ आयङ्गौः० इति सम्पूज्य नमस्कारः– नमोऽस्तु वलिकाबन्ध सुदृढत्वं शुभाप्तिदम्। एनं महामण्डपन्तु रक्ष रक्ष निरन्तरम्॥

ॐ यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु। शं नः कुरु प्रजाभ्योऽभयं नः पशुभ्यः॥

प्रार्थना

शेषादिनागराजानः समस्ता मम मण्डपे।
पूजाङ्गृह्णन्तु सततं प्रसीदन्तु ममोपरि॥
ततो भूमिस्पर्शः—ॐ भूरसि भूमिरस्यदितिरसि विश्वधायी
विश्वस्य भुवनस्य धर्त्री। पृथिवीं यच्छ पृथिवीं दर्ठ० ह पृथिवीं मी
हिर्ठ० सी:॥

भूमिभूमिमवगान्मातां यथा मातरमप्यगात्। भूयास्म पुत्रैः पशुभियों नो द्वेष्टि स भिद्यताम्।। तदुपरानत कर्ता अपनी धर्मपत्नी के साथ अपने दोनों हाथों में रक्तवर्ण के पुष्पों को लेकर निम्न श्लोक का उच्चारण कर पुष्पाञ्जलि अर्पित करें—

नमस्ते पुण्डरीकाक्ष नमस्ते विश्वभावन। नमस्तेऽस्तु हृषीकेश महापुरुषपूर्वज॥ ॐ नृसिंह उग्ररूप ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल स्वाहा।ॐ नमः शिवाय— इन नामों का कर्ता उच्चारण करके पुष्पाञ्जलि को मण्डप की भूमि में छोड़े।

व्यक्तिकार्यकार वर्षा विष्युक्तिम् विष्युक्ति वर्षा स्थानिक विष्युक्ति

कर्ता से आचमन और प्राणायाम करवाने के उपरान्त आचार्य देशकाल का उससे स्मरण करवाते हुए निम्न संकल्प करावें—देशकालौ संकीर्त्य, अस्मिन् होमात्मक-श्रीसन्तानगोपालानुष्ठानकर्मणि पूर्वादितोरणपूजाङ्करिष्ये।

आचार्य निम्न श्लोक का उच्चारण करके कर्ता से मौलीबन्धन करावें— सुदृढं तोरण पूर्वे अश्वत्थं काञ्चनप्रभम्। रक्षार्थं चैव बध्नामि कर्मण्यस्मिन्सुशोभितम्॥ ॐ अग्निमीले पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजम्। होतारं

रत्नधातमम्।। ॐ भूर्भुवः स्वः ऋग्वेदाधिष्ठिताय सुदृढतोरणाय नमः।

उपरोक्त मन्त्र और वाक्य का आचार्य उच्चारण करके गन्धादि के द्वारा यजमान से पूजा करवाके महात्रिशूल के शृंगों (नोंक) पर प्रदक्षिणां क्रम से निम्न नाममन्त्रों द्वारा पूजन करावें —ॐ इन्द्रराहुभ्यां नमः। ॐ धात्रे नमः। ॐ भगबृहस्पतिभ्यां नमः।

आचार्य निम्न श्लोक का उच्चारण करके कर्ता से प्रार्थना करवायें— यथा मेरुगिरे: शृङ्गं देवानामालय: संदा। तथा त्वं मम यज्ञेऽस्मिन्देवाधिष्ठानको भव।।

वहाँ कलशस्थापनविधि से कलश की प्रतिष्ठा करवाके आचार्य कलश के ऊपर निम्न नाममन्त्रों का उच्चारण कर्ता से करवाके पूजन करवायें —ॐ ध्रुवाय नमः। ॐ अध्वराय नमः। ॐ मध्ये–मेधापतये नमः।

हो. श्री. स. गो. अ. वि० ६

पूजन के पश्चात् कर्ता को दक्षिण की ओर ले जाकर आचमन करवाके निम्न श्लोक का उच्चारण करके आचार्य मौलीबन्धन करावें—

औदुम्बरं च विकटं याम्ये तोरणमुत्तमम्। रक्षार्थञ्चैव बध्नामि कर्मण्यस्मिन्सुखाय नः॥

ॐ इषे त्वोर्जे त्वा वायव स्त्थ देवो वः सविता प्रार्पम् श्रेष्ठतमाय कर्मण आप्यायध्वमघ्या इन्द्राय भागं प्रजावतीरनमीवा अयक्ष्मा मा वस्तेन ईशत माघशर्ठ० सो ध्रुवा अस्मिन्गोपतौ स्यात बह्विर्यजमानस्य पशून्पाहि॥ ॐ भूर्भुवः स्वः सुभद्रतोरणाय नमः, सुभद्रतोरणमा०। ॐ भूर्भुवः स्वः विकटतोरणाय नमः, विकटतोरणमा०।

यहाँ भी त्रिशूल के शृंगों (नोंक) पर प्रदक्षिण क्रम से आचार्य निम्न नाममन्त्रों का उच्चारण करके कर्ता से पूजन करावें —ॐ सूर्यपूषाभ्यां, सूर्यपूषाणौ। मध्येमित्रायः। ॐ वरुणाङ्गारकाभ्यां। पूजन करवाने के पश्चात् निम्न श्लोक का उच्चारण करके कर्ता से प्रार्थना करावें —

यथा मेरुगिरेः शृङ्गं देवानामालयः सदा। तथा त्वं मम यज्ञेऽस्मिन्देवाधिष्ठानको भव॥

वहाँ पर भी पूर्वविधि से कलश स्थापित करवाके कलश के ऊपर निम्न नाममन्त्रों का उच्चारण कर्ता से करवाते हुए आचार्य पूजन करावें—ॐ पर्जन्याय नमः।ॐ अशोकाय नमः।मध्ये—ॐ धराये नमः।इस प्रकार से पूजन करवाकर कर्ता को पश्चिम दिशा की ओर ले जाकर आचमन करवाके निम्न श्लोक का उच्चारण करके आचार्य उससे मौलीबन्धन करावें—

प्लाक्षं च पश्चिमे भीमं तोरणं स्वर्णसिन्नमं। रक्षार्थञ्चैव बद्मामि कर्मण्यस्मिन्सुखाय नः॥

ॐ अग्न आयाहि वीतये गृणानो हव्यदातये। निहोता सिति बर्हिषि॥ॐसुभीमतोरणाय नमः।ॐसुकर्मतोरणाय नमः।इस प्रकार से पूजि करवाके वहाँ भी त्रिशूल के शृङ्गों (नोंक) पर प्रदक्षिण क्रम से आचार्य निम्न नाममन्त्री का उच्चारण करते हुए कर्ता से पूजन करावें—ॐ अर्यमशुक्राभ्यां नमः।

अर्यमशुक्रौ०। मध्ये-ॐ अंशवे नमः। अंशुम्०। ॐ विवस्वद्वधाभ्यां नमः। विवस्वद्वधौ०।

इस प्रकार से पूजन करवाने के पश्चात् निम्न श्लोक का उच्चारण करके कर्ता से प्रार्थना करावें—

> यथा मेरुगिरे: शृङ्गं देवानामालयः सदा। तथा त्वं मम यज्ञेऽस्मिन्देवाधिष्ठानको भव॥

आचार्य वहाँ भी एक कलश कर्ता से स्थापित करवाके कलश के ऊपर निम्न नाममन्त्रों का उच्चारण करवाके पूजन करावें —ॐ अनिलाय०।ॐ अनलाय०। मध्ये—ॐ वाक्यतये नमः।

पूजन के पश्चात् कर्ता को उत्तर दिशा की ओर ले जाकर आचमन करवाके निम्न श्लोक का उच्चारण करके आचार्य उससे मौलीबन्धन करावें—

न्यग्रोधतोरणिमव. उत्तरे च शशिप्रभम्। रक्षार्थं चैव बध्नामि कर्मण्यस्मिन्सुशोभितम्॥

ॐ शन्नो देवीरिभष्टय आपो भवन्तु पीतये। शं योरिभस्रवन्तु नः॥ॐ सुद्दोत्रतोरणाय०।ॐ सुप्रभतोरणायनमः। इस प्रकार से पूजन करवाके आचार्य वहाँ भी त्रिशूल के शृंगों (नोक) पर प्रदक्षिण क्रम से निम्न नाममन्त्रों का उच्चारण करवाके कर्ता से पूजन करावें—ॐ त्वष्ट्ट्टसोमाभ्यां नमः। ॐ सिवतृकेतुभ्यां नमः। ॐ विष्णुशनिभ्यां नमः। पूजन करवाने के उपरान्त निम्न श्लोक का उच्चारण करंके कर्ता से प्रार्थना करावें—

यथा मेरुगिरेः शृङ्गं देवानामालयः सदा। तथा त्वं मम यज्ञेऽस्मिन्देवाधिष्ठानको भव॥

आचार्य वहाँ भी एक कलश कर्ता से स्थापित करवाके कलश के ऊपर निम्न नाममन्त्रों का उच्चारण करवाके उससे पूजन करवावें—ॐ प्रत्यूषाय नमः।ॐ प्रभासाय नमः। मध्ये—ॐ विघ्नेशाय नमः। आचार्य निम्न श्लोक का उच्चारण करके कर्ता से प्रार्थना करावें—

तोरणाधिष्ठिता देवाः पूजितां भक्तिमार्गतः। ते सर्वे मम यज्ञेऽस्मिन् रक्षां कुर्वन्तु वः सदा॥

## ाः मारः ग्रेट्साइन्नाको देश मण्डपद्वारपूजनम् १ देश-विकासम्बद्धाः

सोरणप्रजानम

आचार्य पूर्व दिशा की ओर कर्ता को ले जाकर शुद्ध आसन पर बैठाकर उससे आचमन एवं प्राणायाम करवाके निम्न संकल्प करावें—देशकालौ संकीर्त्य, अस्मिन् होमात्मक-श्रीसन्तानगोपालानुष्ठानकर्मणि पूर्वादिद्वारपूजाङ्ककरिष्टे।

आयाहि वज्रसङ्घातपूर्वद्वारकृपाधिप। ऋग्वेदाधिपते तुभ्यं सुशोभन नमोऽस्तु ते॥

आचार्य दो कलशों को समीप में ही कर्ता से स्थापित करवाकें, पहले दक्षिण कलश के ऊपर—'ॐ प्रशान्ताय नमः' दूसरे वामकलश के ऊपर—'ॐ शिशिराय नमः' उसके बाद मध्य में तीसरे कलश के ऊपर—'ॐ ऐरावताय नमः' का उच्चारण करवाके गन्धादि से पूजन करावें। तदुपरान्त निम्न श्लोक का उच्चारण करके कर्ता से प्रार्थना करावें—

सवस्त्रं सजलं गन्धं पुष्पपल्लवसंयुतम्। सरत्नं स्थापयाम्येव द्वारेऽस्मिन्कलशद्वयम्॥

तदुपरान्त आचार्य निम्न नाममन्त्रों का उच्चारण करके कर्ता से पूजा करावें—ॐ द्वारश्रियै नमः॥१॥ इति ऊर्ध्व अधःदेहल्यै नमः॥२॥ दक्षिणशाखायाम्—ॐ गणेशाय नमः॥३॥ वामशाखायाम्—ॐ स्कन्त्रव नमः॥४॥द्वारकलशयोः—ॐ गंगायै नमः॥१॥ॐ यमुनायै नमः॥२॥पुतः दोनों ऋग्वेदियों की पूजा निम्न क्रम से करं—

ॐ अग्निमीले पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजम्। हो<sup>तारं</sup> रत्नधातमम्॥

ॐ कर्मनिष्ठा तपोयुक्ता ब्राह्मणाः वेदपारगाः। जपार्थं चैव सूक्तानां यज्ञे भवतऋत्विजौ॥

मध्य कलश के ऊपर-

एह्येहि सर्वामरसिद्धिसाद्धचैरिभष्टुतो वन्नधरामरेश। संवीज्यमानोऽप्सरसां गणेन रक्षाध्वरन्नो भगवन्नमस्ते॥ ॐ त्रातारिमन्द्रमवितारिमन्द्रर्ठ० हवेहवे सुहवर्ठ० शूरिमन्द्रम्। ह्वयामि शक्रं पुरुहूतिमन्द्रर्ठ० स्वस्ति नो मघवा धात्विन्द्रः॥ ॐ भूर्भुवः स्वः इन्द्राय नमः, इन्द्रमावाहयामि स्थापयामि॥ १॥

इस प्रकार पूजा करवाके आचार्य निम्न मन्त्र और श्लोक का उच्चारण करते हुए कर्ता से पीतध्वज एवं पताका का स्पर्श करवावें—

ॐ आशुः शिशानो वृषभो न भीमो घनाघनः क्षोभणश्चर्षणीनाम्। सङ्क्क्रन्दनो निमिषऽ एकवीरः शतर्ठ० सेना अजयत्साकमिन्द्रः॥

> इमां पताकां पितां च ध्वजं पीतं सुशोधम्। आलभामिसुरेशाय शचीप्रित्यै नमो नमः॥

आचार्य ध्वजपताका के मध्य में निम्न नाममन्त्रों का उच्चारण करके कर्ता से पूजन करावें—ॐ हेतुकराय नम:।ॐ क्षेत्रपालाय नम:। आचार्य निम्न श्लोक का उच्चारण करके कर्ता से प्रार्थना करावें—

इन्द्रः सुरपतिः श्रेष्ठो वज्रहस्तो महाबलः। शतयज्ञाधिपो देवस्तस्मै नित्यं नमो नमः॥ बलिदानम्

माषभक्तबलि देव गृहाणेन्द्रः शचीपतेः। यज्ञसंरक्षणार्थायः प्रसन्नो वरदो भव॥

ॐ नमो भगवते इन्द्राय सकलसुराणामधिपतये सवाहनाय सपरिवाराय सशक्तिकाय तत्पार्षदेभ्यः सर्वेभ्यो भूतेभ्यः इमं सदीपदिधमाषभक्तबिलं समर्पयामि।

भो इन्द्र स्वां दिशं रक्ष बलिं भक्ष मम सकुदुम्बस्य सपिरवारस्य गृहे आयुः कर्ता शान्तिकर्ता पुष्टिकर्ता तुष्टिकर्ता क्षेमकर्ता आरोग्यकर्ता वरदो भव। अनेन बलिदानेन इन्द्र: प्रीयतां न मम।

तदुपरान्त आचार्य अग्निकोण में कर्ता को लाकर पहले की तरह स्थापन करवाके तथा आचमन करवाके कलश के ऊपर निम्न वाक्यों का उच्चारण करके पूजन करावें—ॐ पुण्डरीकाय नम:।ॐ अमृताय नम:।आचार्य निम्न श्लोक का उच्चारण करके उससे नमस्कार करावें-

एह्रोहि सर्वामरहव्यवाह मुनिप्रवर्ध्वेरभितोऽभिजुष्टः। तेजोवता लोकगणेन सार्द्धं ममाध्वरं पाहि कवे नमस्ते॥ आचार्य निम्न श्लोक का उच्चारण करके कर्ता से प्रार्थना करवायें— सप्तार्चिषं च विभ्राणमक्षमालां कमण्डलुं। ज्वालमालां कुरु रक्तं शक्तिहस्तमजासनं॥

ॐ त्वन्नो अग्ने तव देवपायुभिम्मिघोनो रक्ष तन्वश्च वन्द्य। त्राता तो कस्य तनये गवामस्य निमेष्ठ० रक्षमाणस्तव व्रते॥ॐ भूर्भुवः स्वः अग्ने नमः, अग्निमावाहयामि स्थापयामि। इस मन्त्र से पूज करवाके ध्वजपताका का स्पर्श कर्ता से करवाके निम्न श्लोक और मन्त्र का उच्चारण करें—

पताकामग्नये रक्तां गन्धमाल्यादिभूषिताम्। स्वाहायुक्ताय देवाय ह्यालभामि हविर्भुजे॥

ॐ अग्निं दूतं पुरो दधे हव्यवाहमुपब्रुवे।। देवाँ२। आसादयादिह।। आचार्य ध्वज और पताका की निम्न नाममन्त्रों का उच्चारण करवाके कर्ता से पूजा करावें—ॐ कुमुदाय नमः।ॐ क्षेत्रपालाय नमः। आचार्य निम्न श्लोक का उच्चारण करके कर्ता से नमस्कार करावें—

आग्नेयपुरुषो रक्तः सर्वदेवमयोऽव्ययः। धूम्रकेतुरजोऽध्यक्षस्तस्मै नित्यं नमो नमः॥ बलिदानम्

इमं माषबलिं देव गृहाणाग्ने हुताशन। यज्ञसरक्षाणार्थाय प्रसन्नो वरदो भव॥

अग्नये साङ्गाय सपरिवाराय सशक्तिकाय इमं सदीपदधिमाषभक्तवी समर्पयामि।

भो अग्ने स्वां दिशं रक्ष बलिं भक्ष मम सकुटुम्बस्य सिपरवारस्य श्री आयुःकर्ता शान्तिकर्ता पृष्टिकर्ता तुष्टिकर्ता क्षेमकर्ता आरोग्यकर्ता वरदो श्री अनेन बलिदानेन अग्निः साङ्गः सपरिवारः सशक्तिकः प्रीयताम्। आचार्य कर्ता को दक्षिण दिशा में ले जाकर आचमन करावें और उसी से द्वारकलशों को स्थापित करावें तथा पूजा करवाके निम्न श्लोक का उच्चारण करके उससे नमस्कार करावें—

> नमस्ते धर्मराजाय त्रेतायुगाधिपाय च। यजुर्वेदादिदेवाय सुभद्रं द्वारदक्षिणे॥

आचार्य कलश के ऊपर निम्न नाम वाक्यों का उच्चारण करके कर्ता से पूजा करावें—ॐ पर्जन्याय नमः। ॐ अशोकाय नमः। मध्य कलश पर—ॐ वामनाख्यदिग्गजाय नमः। आचार्य निम्न श्लोक का उच्चारण करके कर्ता से प्रार्थना करवायें—

सवस्त्रं सजलं गन्धं पुष्पपत्वसंयुतम्। सरत्नं स्थापयाम्येव द्वारेऽस्मिन्कलशद्वयम्॥

ततो द्वारोर्ध्वे –ॐ द्वारस्यै नमः। अधः –ॐ देहल्यै नमः। द्वारशाखयोः – ॐ पुष्पदन्ताय नमः। ॐ कपिद्देने नमः। द्वारकलशयोः –ॐ गोदावय्यैं नमः। ॐ कृष्णायै नमः। इन नाममन्त्रों से पूजा करवावें। पुनः आचार्य निम्न श्लोक का उच्चारण करके कर्ता से प्रार्थना करवायें –

वैवस्वत महादेव नमस्ते धर्मसाक्षिक। शिवाज्ञयाऽपिहितो देवः दिशः रक्ष भवानिह॥

आचार्य निम्न मन्त्र का उच्चारण करके दोनों यजुर्वेदियों की पूजा कर्ता से करावें—

ॐ इषे त्वोर्जे त्वा वायव स्त्य देवो वः सविता प्रार्पयतु श्रेष्ठतमाय कर्मण आप्यायध्वमघ्या इन्द्राय भागं प्रजावतीरनमीवा अयक्ष्मा मा वस्तेन ईशत माघशर्ठ० सो ध्रुवा अस्मिन्गोपतौ स्यात बह्निर्यजमानस्य पशून्पाहि॥ उसके बाद मध्यकलश के ऊपर—

एह्येहि वैवस्वत धर्मराजः सर्वामरैरिचित धर्ममूर्ते। शुभाशुभानन्दशुचामधीश शिवाय नः पाहि मखं नमस्ते॥

ॐ यमाय त्वाङ्गिरस्वते पितृमते स्वाहा। स्वाहा घर्माय स्वाहा धर्म: पित्रे॥ॐ भूर्भुव: स्व: यमं साङ्गं सपरिवारमावाहयामि। आचार्य उपरोक्त मन्त्र और वाक्य का उच्चारण करके ध्वजपताका का स्पर्श कर्ता से करवाके निम्न श्लोक और मन्त्र का उच्चारण करें—

कृष्णवर्णां पताकाञ्च कृष्णवर्णध्वजं तथा। अत्र अतंतकायालभामीह क्रतुकर्मणि साक्षिणे॥

ॐ यमाय त्वाङ्गिरस्वते पितृमते स्वाहा। स्वाहा घर्माय स्वाहा धर्म: पित्रे॥

इमां पताकां रम्यां च ध्वजं माल्यादिभूषितम्। यमदेव गृहाण त्वं प्रसीद करुणाकर॥ आचार्य निम्न श्लोक का उच्चारण करके कर्ता से प्रार्थना करवायें— यमस्तु महिषारूढो दण्डहस्तो महाबल:। धर्मसाक्षी विशुद्धात्मा तस्मै: नित्यं नमो नम:॥ बिलदानम्

इमं माषबलिं देव गृहाणान्तक वै यम। यज्ञ सरक्षणार्थाय प्रसन्नो वरदो भव॥

ॐ यमाय साङ्गाय सपरिवाराय सायुधाय सशक्तिकाय इमं दिधमाषभक्तबिलं समर्पयामि।

भो यम बलिं गृहाण मम सकुटुम्बस्य सिपरवारस्य गृहे आयुःकर्ता शान्तिकर्ता पुष्टिकर्ता तुष्टिकर्ता क्षेमकर्ता आरोग्यकर्ता वरदो भव। अनेन बलिदानेन यमः साङ्गः सपरिवारः सायुधः सशक्तिकः प्रीयतां न मम।

नैर्ऋत्यकोण में कर्ता को ले जाकर आचमन करवाके कलश की स्थापना करवाके उसके ऊपर निर्ऋति का आवाहन निम्न मन्त्र का उच्चारण करके करावें—

> निर्ऋतिं खड्गहस्तं च सर्वलोकैकपावनम्। आवाहयामि यज्ञेऽस्मिन्यूजयेम् प्रतिगृह्यताम्॥

आचार्य कलश के ऊपर निम्न नाममन्त्रों का उच्चारण करके कर्ता से पूजी करावें—ॐ कुमुदाय नमः।ॐ दुर्ज्जयाय नमः। कलश की पूजा करके—

एह्रोहि रक्षोगणनायकस्त्वं विशालवेतालपिशाचसङ्घर्यैः। ममार्ध्वं पाहि पिशाचनाथः लोकेश्वरः त्वं भगवन्नमस्ते॥

ॐ असुन्वन्तमयजमानिम्छ स्तेनस्येत्यामिन्विह तस्करस्य। अन्यमस्मिद्छ सा त इत्या नमो देवि निर्ऋते तुभ्यमस्तु॥ ॐ भूर्भुवः स्वः निर्ऋतिं साङ्गं सपरिवारं सा० आवाह्यामि। आचार्य इस मन्त्र का उच्चारण करके कर्ता से पूजा करवाके ध्वजपताका का स्पर्श निम्न श्लोक और मन्त्र का उच्चारण करके करावें—

पताकानिर्ऋतिञ्चैव नीलवर्णं ध्वजं तथा। पिशाचगणनाथाय आलभामि ममाध्वरे॥

ॐ असुन्वन्तमयजमानिमच्छ स्तेनस्येत्यामन्विहि तस्करस्य। अन्यमस्मदिच्छ सा त इत्या नमो देवि निर्ऋते तुभ्यमस्तु॥

आचार्य निम्न नाममन्त्रों का उच्चारण करके कर्ता से ध्वजपताका की पूजा करावें—ॐ कुमुदाय नमः। ॐ क्षेत्रपालाय नमः। आचार्य निम्न श्लोक का उच्चारण करके उससे प्रार्थना करवायें—

सर्वप्रेताधिपो देवो निर्ऋतिर्नीलविग्रहः। करे खड्गधारौ नित्यं निर्ऋतये नमो नमः॥ बलिदानम्

इमं माषबलि यक्षो गृहाण निर्ऋतिप्रभो। यज्ञसंरक्षणार्थाय प्रसन्नो वरदो भव॥

्रे निर्ऋतये साङ्गाय सपरिवाराय सायुधाय सशक्तिकाय इमं दिधमाषभक्तवलिं समर्पयामि।

भो निर्ऋते बलिं गृहाण मम सकुदुम्बस्य सिपरवारस्य गृहे आयुःकर्ता शान्तिकर्ता पृष्टिकर्ता तुष्टिकर्ता क्षेमकर्ता आरोग्यकर्ता वरदो भव। अनेन बलिदानेन निर्ऋतिः साङ्गः सपरिवारः सायुधः सशक्तिकः प्रीयतां न मम।

पश्चिम दिशा में कर्ता को ले जाकर आचमन करवाके पुन: कलश की स्थापना व पूजा करवाके निम्न श्लोक का उच्चारण करके प्रार्थना करावें—

नमोऽस्तु कामरूपाय पश्चिमद्वारश्रिताय च। सामवेदाधिपस्त्वं हि नाम्ना कल्याणकारक॥

आचार्य कलश के ऊपर निम्न नाममन्त्रों का उच्चारण करके कर्ता से पूजा करावें—ॐ भूतसञ्जीवनाय नमः। ॐ अमृताय नमः। मध्यमकलशे—ॐ अनन्ताख्यदिग्गजाय नमः। द्वारोध्वं—द्वारिश्रये नमः। अधः—देहल्ये नमः। द्वारशाख्योः—ॐ नन्दिन्ये नमः। ॐ चण्डाये नमः। द्वारकलशयोः—ॐ रेवारे नमः। ॐ ताप्ये नमः। आचार्य दो सामवेदियों की पूजा निम्न मन्त्र का उच्चारण करके कर्ता से करावें—ॐ अग्न आयाहि वीतये गृणानो हव्यदातये। निहोता सित्स बर्हिषि॥ इस प्रकार पूजा करके मध्य कलश में—

एह्रोहि यादोगणवारिधीनां गणेन पर्जन्य सहाप्सरोभिः। विद्याधरेन्द्रामरगीयमान पाहि त्वमस्मान्भगवन्नमस्ते॥

ॐ तत्त्वा यामि ब्रह्मणा वन्दमानस्तदाशास्ते यजमाने हिविभि:। अहेडमानो वरुणेह बोध्युरुशर्ठ० स मा न आयुः प्रमोषी:॥ ॐ भूर्भुवः स्वः वरुणं साङ्गं सपरिवारं आवाहयामि ॐ वरुणाय साङ्गाय सपरिवाराय नमः। आचार्य इस प्रकार पूजा करवाके ध्वजपताका का स्पर्श कर्ता से करवाके निम्न श्लोक और मन्त्र का उच्चारण करें—

श्वेतवर्णां पताकां च ध्वजं श्वेतमयं शुभम्। वरुणाय जलेशाय ह्यालभामि सुखाप्तये॥ ॐ उदुत्तमं वरुण पाशमस्मदवाधमं वि मध्यमठे० श्रथाय। अथा वयमादित्य व्रते तवानागसो अदितये स्याम॥ आचार्य निम्न श्लोक का उच्चारण करके कर्ता से प्रार्थना करावें—

> पाशहस्तस्तु वरुणः साम्भसाम्पतिरीश्वरः। शमत्रयाप्सु विघ्नानि नमस्ते पाशपाणये॥ बलिदानम् इमं माषबलिं देवः गृहाण जलधीश्वर। यज्ञसंरक्षणार्थाय प्रसन्नो वरदो भव॥

ॐ वरुणाय साङ्गाय सपरिवाराय सायुधाय सशक्तिकाय इमं दक्षिमाषभक्तबलिं समर्पयामि।

भो वरुण बलिं गृहाण मम सकुटुम्बस्य सिपरवारस्य गृहे आयुःकर्ता शान्तिकर्ता पुष्टिकर्ता तुष्टिकर्ता क्षेमकर्ता आरोग्यकर्ता वरदो भव। अनेन बलिदानेन नमो भगवते सकलजनानामधिपतये न मम।

वायव्यकोण में कर्ता को ले जाकर आचमन करवाके कलश की स्थापना करवाके आचार्य निम्न नाममन्त्रों का उच्चारण करके गन्धादि से पूजन करावें— ॐ पुष्पदन्ताय नमः।ॐ सिद्धार्थाय नमः। कलश के ऊपर—

एह्रोहि यज्ञे मम रक्षणाय मृगाधिरूढः सह सिद्धसङ्घैः। प्राणाधिपः कालकवेः सहाय गृहाण पूजां भगवन्नमस्ते॥

ॐ आ नो नियुद्धिः शतिनीभिरध्वर्ठ० सहस्त्रिणीभिरुपयाहि यज्ञम्। वायो अस्मिन्सवने मादयस्व यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः॥ ॐ भूर्भुवः स्वः वायवे नमः। वायुं आवाहयामि स्थापयामि। पूजा करवाके आचार्य ध्वजपताका का स्पर्श कर्ता से निम्न श्लोक और मन्त्र का उच्चारण करके करावें—

पताकां वायवे धूम्रां धूम्रवर्णध्वजं तथा। आलभाम्यनुरूपाय , प्राणदाय हिताय च॥ ॐ वायो ये ते सहस्त्रिणो रथासस्तेभिरागहि। नियुत्वान् सोमपीतये॥

आचार्य निम्न श्लोक का उच्चारण करके कर्ता से प्रार्थना करवायें— अनाकारो महौजाश्च सर्वगन्थवः प्रभु। तस्मै पूज्याय जगतो वायवेऽहं नमामि च॥ बलिदानम्

माषभक्तबलिं वायो मया दत्तं गृहाण भो। यज्ञसंरक्षणार्थाय प्रसन्नो वरदो भव।। ॐ वायवे साङ्गाय सपरिवाराय सायुधाय सशक्तिकाय इमं

द्धिमाषभक्तबलिं समर्पयामि।

भो वायु बलिं गृहाण मम सकुटुम्बस्य सपिरवारस्य गृहे आयुःकर्ता शान्तिकर्ता पुष्टिकर्ता तुष्टिकर्ता क्षेमकर्ता आरोग्यकर्ता वरदो भव। अनेन बलिदानेन नमो भगवते वायवे सकलप्राणानामधिपतये प्रीयतां न मम।

आचार्य उत्तर दिशा में कर्ता को ले जाकर आचमन करवाके दोनों द्वारकलशों की स्थापना करवाके पूजा करवाके निम्न श्लोक का उच्चारण करके नमस्कार करावें—

नमस्ते दिव्यरूपत्वमथर्वाधिपते प्रभो। किर्णेष्ट

आचार्य कलश के ऊपर निम्न नाममन्त्रों का उच्चारण करके कर्ता ले पूजा करावें —ॐ धनदाय नमः।ॐ श्रीप्रदाय नमः। मध्यकलशे सार्वभौमदिग्गजाय नमः। सम्पूज्य द्वारोद्ध्वं —ॐ द्वारिश्रये नमः। अधः—ॐ देहल्ये नमः। द्वारशाखयोः—ॐ महाकालाय नमः। ॐ भृङ्गणे नमः। द्वारकलशयोः—ॐ नर्मदायै नमः।ॐ ताप्यै नमः।

आचार्य निम्न मन्त्र का उच्चारण करके कर्ता से दोनों अथर्ववेदियों की पूजा करावें—ॐ शं नो देवीरिभष्टय आपो भवन्तु पीतये।शं योरिभस्रवनु न:।। मध्य कलश में—

एह्मोहि यज्ञेश्वर यज्ञरक्षां विधत्स्वं नक्षत्रगणेन सार्धम्। सर्वोषधिःभिः पितृभिः सहैव गृहाण पूजां भगवन्नमस्ते॥

ॐ वयर्ठ० सोम व्रते तव मनस्तनूषु बिभ्रत। प्रजावनः सचेमाहि॥ ॐ भूर्भुवः स्वः सोमाय नमः। सोममावाहयामि स्थापयामि। आचार्य पूजा करवाके कर्ता से ध्वजपताका का स्पर्श निम्न श्लोक और मन्त्र का उच्चारण करके करावें—

हरितवर्णां पताकां च हरिद्वर्णमयं ध्वजम्। कुबेराय लभाम्येव पूजये च सदार्थिना॥ ॐ आप्यायस्व समेतु ते विश्वतः सोम वृष्णयम्। भवा वाजस्य सङ्गर्थे॥

आचार्य निम्न श्लोक का उच्चारण करके कर्ता से प्रार्थना करवायें— गौरोपमपुमान्स्थूलः सर्वौषधिरसादयः। नक्षत्राधिपतिः सोमस्तस्मै नित्यं नमो नमः॥ मेर प्राकातीराम प्राथमात्र **बलिदानम्** प्रायान प्रानाती के ना

इमं माषभक्तबलिं देव गृहाण त्वं धनप्रदः। यज्ञसंरक्षणार्थाय प्रसन्नो वरदो भवn

🕉 सोमाय साङ्गाय सपरिवाराय सायुधाय सशक्तिकाय इमं

द्धिमाषभक्तबलिं समर्पयामि। भो सोम बलिं गृहाण मम सकुदुम्बस्य सपिरवारस्य गृहे आयुःकर्ता शान्तिकर्ता पुष्टिकर्ता तुष्टिकर्ता क्षेमकर्ता आरोग्यकर्ता वरदो भव। अनेन बलिदानेन नमो भगवते सोमाय सकलकोशाधिपतये प्रीयतां न मम।

आचार्य ईशानकोण में कर्ता को ले जाकर आचमन करवाके कलश स्थापित करावें —ॐ सुप्रतीकाय नमः। ॐ मङ्गलाय नमः। पूजन करवाके कलश के ऊपर—

एह्येहि विश्वेश्वर नित्रशूलकपालखट्वाङ्गधरेण सार्धम्। ि लोकेश भूतेश्वर यज्ञसिध्यै गृहाण पूजां भगवत्रमस्ते॥

ॐ तमीशानं जगतस्तस्थुषस्पतिं धियं जिन्वमवसे हूमहे वयम्। पूषा नो यथा वेदसामसद्वृधे रक्षिता पायुरदब्धः स्वस्तये॥ॐ ईशानाय नमः।ईशानमावाह्यामि स्थापयामि। आचार्य पूजा करवाके कर्ता से ध्वजपताका का स्पर्श निम्न श्लोक और मन्त्र का उच्चारण करके करावें—

ईशानाय ध्वजं श्वेतं पताकां गन्धभूषिताम्। आलभामि महेशाय वृषारूढाय शूलिने॥ ॐ तमीशानं जगतस्तस्थुषस्पतिं धियं जिन्वमवसे हूमहे वयम्।

पूषा नो यथा वेदसामसद्वृधे रिक्षता पायुरदब्धः स्वस्तये॥ आचार्य निम्न श्लोक का उच्चारण करके कर्ता से प्रार्थना करवायें-

सर्वाधियो महादेव ईशानः शुक्ल ईश्वरः। शूलपाणिर्विरूपाक्षः तस्मै नित्यं नमो नमः॥

बलिदानम्

इमं माषबलिं देव गृहाणेशानशङ्करः। यज्ञसंरक्षणार्थाय प्रसन्नो वरदो भव॥

ॐ ईशानाय साङ्गाय सपरिवाराय सायुधाय सशक्तिकाय इम् दिधमाषभक्तविलं समर्पयामि।

भो ईशानं बलिं गृहाण मम सकुदुम्बस्य सिपरवारस्य गृहे आयुःकर्ता शान्तिकर्ता पुष्टिकर्ता तुष्टिकर्ता क्षेमकर्ता आरोग्यकर्ता वरदो भव। अनेन बलिदानेन ईशानः साङ्गः सपरिवारः सायुधः सशक्तिकः प्रीयतां न मम।

ईशानकोण और पूर्व दिशा के मध्य में कर्ता को ले जाकर आचमन करवाके उससे कलश को स्थापित करवाके कलश के ऊपर—

एह्रोहि विष्णवाधिपते सुरेन्द्रलोकेन सार्द्धं पितृदेवताभिः। सर्वस्य धातास्यमितप्रभावो विशाध्वरन्नः सततं शिवाय॥

ॐ अस्मे रुद्रा मेहना पर्वतासो वृत्रहत्ये भरहूतौ सजोषाः। यः शर्ठ०सते स्तुवते धायि पज्र इन्द्रज्येष्ठा अस्माँ २॥ अवन्तु देवाः॥ ॐ भूर्भुवः स्वः ब्रह्मणे नमः। ब्रह्माणं मावाहयामि स्थापयामि। आचार्य पूजा करवाके कर्ता से ध्वजपताका का स्पर्श निम्न श्लोक और मन्त्र का उच्चारण करके करावें-

पद्मवर्णां पताकां च पद्मवर्णध्वजं तथा। आलभामि सुरेशाय ब्रह्मणेनन्तशक्तये॥

ॐ ब्रह्म जज्ञानं प्रथमं पुरस्ताद्वि सीमतः सुरुचो वेन आवः। स बुध्न्या उपमा अस्य विष्ठाः सतश्च योनिमसतश्च विवः॥ आचार्य निन श्लोक का उच्चारण करके कर्ता से प्रार्थना करवारें—

> पद्मयोनिश्चतुर्मूर्ति वेदव्यासिपतामहः। यज्ञाध्यक्षश्चतुर्वक्रस्तस्मै नित्यं नमो नमः॥

बलिदानम्

इमं माषबलिं ब्रह्मन् गृहाण कमलासन। यज्ञसंरक्षणार्थाय प्रसन्नो वरदो भव॥ ॐ ब्रह्मणे साङ्गाय सपरिवाराय सायुधाय सशक्तिकाय इमं दक्षिमाषभक्तबलिं समर्पयामि।

भो ब्रह्मन् बलिं गृहाण मम सकुदुम्बस्य सिपरवारस्यायुः कर्ता शान्तिकर्ता पृष्टिकर्ता तुष्टिकर्ता क्षेमकर्ता आरोग्यकर्ता वरदो भव। अनेन बलिदानेन नमो भगवते ब्रह्मणे सकलवेदशास्त्रतत्व-ज्ञानाधिपतये प्रीयतां न मम।

आचार्य नैर्ऋत्यकोण और पश्चिम दिशा के मध्य में कर्ता को ले जाकर आचमन करवाके कलश की स्थापना करावें तथा इस नाममन्त्र से वरुण की पूजा करावें —ॐ वरुणाय नमः। इस प्रकार से पूजा करवाके पुनः कलश के ऊपर—

एह्येहि पातालधरामरेन्द्रनागाङ्गनाकिन्नरगीयमान। यक्षोरगेन्द्रामरलोकसङ्घचैरनन्त रक्षाध्वरमस्मदीयम्॥

ॐ स्योना पृथिवि नो भवानृक्षरा निवेशनि। यच्छानः शर्म सप्रथाः॥ ॐ भूर्भुवः स्वः अनन्ताय नमः। अनन्तमावाहयामि स्थापयामि। आचार्य पूजा करवाके कर्ता से ध्वजपताका का स्पर्श निम्न श्लोक और मन्त्र का उच्चारण करके करावें—

> मेघवर्णां पताकां च मेघवर्णध्वजं तथा। आलभामि ह्यनन्ताय धरणीधारिणे नमः॥

ॐ नमोऽस्तु सर्पेभ्यो ये के च पृथिवीमनु। ये अन्तरिक्षे ये दिवि तेभ्यः सर्पेभ्यो नमः॥

आचार्य निम्न श्लोक का उच्चारण करके कर्ता से प्रार्थना करवायें— घनवर्णां पताकेमां ध्वजं गन्धविभूषितम्। स्थापयामि प्रसन्नाय अनन्ताय नमो नमः॥

बलिदानम्

ँ इमं माषबलिं शेष गृहाणानन्तपन्नग। यज्ञसंरक्षणार्थाय प्रसन्नो वरदो भव॥

ॐ अनन्ताय साङ्गाय सपरिवाराय सायुधाय सशक्तिकाय इमं दिधमाषभक्तविलं समर्पयामि। भो अनन्त बलिं गृहाण मम संकुटुम्बस्य सिपरवारस्यायुः कर्ता शान्तिकर्ता पृष्टिकर्ता तुष्टिकर्ता क्षेमकर्ता आरोग्यकर्ता वरदो भव। अने बलिदानेन अनन्तः प्रीयतां न मम।

आचार्य ईशानकोण में कर्ता को ले जाकर आचमन करवावें और उससे महाध्वज का पूजन इस प्रकार से करावें। अत्यन्त ऊँचा दण्ड हो दस हाथ या सोलह हाथ लम्बा महाध्वज हो, विचित्र वर्ण हो, किनारे पर छोटे—छोटे घुँघह लगे हों, तीन हाथ चौड़ा, सात हाथ लम्बा अथवा पाँच हाथ चौड़ा, दस हाथ लम्बा महाध्वज बनावें।

ॐ आ ब्रह्मन्ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायतामा राष्ट्रे राजन्यः शूर इषव्योऽतिव्याधी महारथो जायतां दोग्धी धेनुर्वोढानड्वानाशुः सितः पुरन्धिर्योषा जिष्णू रथेष्ठाः सभेयो युवास्य यजमानस्य वीरो जायतां निकामे निकामे नः पर्जन्यो वर्षतु फलवत्यो न ओषधयः पच्यन्तां योगक्षेमो नः कल्पताम्॥ ॐ सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। वंशे-ॐ किन्नरेभ्यो नमः। ॐ पन्नगेभ्यो नमः। इन नाममन्त्रों से पूजा करवाके आचार्य निम्न श्लोक और मन्त्र का उच्चारण करके कर्ता से उसका स्पर्श करावें-

इमं विचित्रवर्णन्तु महाध्वजविनिर्मितम्। महाध्वजञ्चालभामि महेन्द्राय सुप्रीतये॥ ॐ ब्रह्म जज्ञानं प्रथमं पुरस्ताद्वि सीमतः सुरुचो वेन आवः। स बुध्न्या उपमा अस्य विष्ठाः सतश्च योनिमसतश्च विवः॥

अमुं महाध्वजं चित्रं सर्वविघ्नविनाशकम्। महामण्डपमध्ये तु स्थापयामि सुरार्चने॥

ॐ इन्द्रस्य वृष्णो वरुणस्य राज्ञ आदित्यानां मरुतार्ठ० शर्ध उग्रम्। महामनसां भुवनच्यवानां धोषो देवानां जयतामुदस्थात्। अनया पूजया इन्द्रः प्रीयताम्। इसके पश्चात् सोलह विक्रयों पर—ॐ सर्वेश्यो नमः। बाँसों पर—ॐ किन्नरेश्यो नमः। मण्डप पृष्ठ पर—ॐ पन्नगेश्यो नमः।ॐ पन्नगेश्यो नमः। का उच्चारण करवाके पूजा करवाके पुनः उसके पश्चात् मण्डप से बाहर पूर्व में लेप करवाके भूमि पर कर्ता को बैठाकर आचार्य वहाँ अष्टदल बनावें। इन्हीं आठों दलों पर आचार्य निम्न मन्त्र का उच्चारण करके कर्ता से पूजा करावें—ॐ नमो गणेश्यो गणपितश्यश्च वो नमो नमो व्रातेश्यो व्रातपितश्यश्च वो नमो नमो गृत्सेश्यो गृत्सपितश्यश्च वो नमो नमो विक्रपेश्यश्च वो नमः।।

आचार्य निम्न श्लोक का उच्चारण करते हुए कर्ता से प्रार्थना करवायें—
त्रैलोक्ये यानि भूतानि स्थावराणि चराणि च।
ब्रह्मविष्णुशिवैः सार्द्धं रक्षां कुर्वन्तु तानैव॥१॥
देवदानवगन्थर्वा यक्ष-राक्षस-पत्रगाः।
ऋषयो मुनयो गावो देवमातर एव च॥२॥
सर्वे ममाधरे रक्षां प्रकुर्वन्तु मुदान्विताः।
ब्रह्मा विष्णुश्च रुद्रश्च क्षेत्रपालौ गणैः सह।
रक्षन्तु मण्डपं सर्वे घ्रन्तु रक्षांसि सर्वतः॥३॥

आचार्य अक्षत पुओं पर पूर्व आदि क्रम से निम्न वाक्यों का उच्चारण करके कर्ता से आवाहन करावें—

ॐ त्रैलोक्यस्थैभ्यः स्थावरेभ्यो नमः त्रैलोक्य स्थावरानावाह्यामि। ॐ त्रैलोक्य स्थरेभ्यश्चरेभ्यो नमः त्रैलोक्य चरानावाह्यामि। ॐ ब्रह्मणे नमः ब्रह्मणं मावाह्यामि। ॐ विष्णवे नमः विष्णुं मावाह्यामि। ॐ शिवाय नमः शिवमावाह्यामि। ॐ देवेभ्यो नमः देवानावाह्यामि। ॐ दानवेभ्यो नमः दानवानावाह्यामि। ॐ राक्षसेभ्यो नमः राक्षसानावाह्यामि। ॐ पत्रोभ्यो नमः यक्षनावाह्यामि। ॐ राक्षसेभ्यो नमः राक्षसानावाह्यामि। ॐ पत्रोभ्यो नमः पत्रगानावाह्यामि। ॐ ऋषिभ्यो नमः त्रिक्षसानावाह्यामि। ॐ मुनिभ्यो नमः मुनिनावाह्यामि। ॐ गोभ्यो नमः गावः आवाह्यामि। ॐ देवमातृभ्यो नमः मुनिनावाह्यामि। इस प्रकार आवाह्न और पूजन कर्ता से करवाने के उपरान्त आचार्य इन्द्रादि लोकपालों के लिए घृत व भात की बलि निम्न वाक्य का उच्चारण करके उससे प्रदान करें—ॐ नमो भगवते इन्द्राय पूर्वदिग्वासिभ्यः इन्द्रपार्षदेभ्योदिगीशमातृगणक्षेत्रपालादिभ्योबलिरयमुपितष्ठतु स्वाहा।

हो. क्रं. स. गो. अ. वि० १०

अब कर्ता अपने दोनों हाथों में पुष्पों को लेवें और आचार्य निम्न श्लोकों का उच्चारण करते हुए उससे पुष्पाअलि प्रदत्त करावें—

नन्दे नन्दय वासिष्ठे वसुभिः प्रजया सह।
जय भार्गवदायादे प्रजानां विजयावह॥१॥
पूर्णे गिरिशदायादे पूर्णकर्म कुरुष्व माम्।
भद्रे काश्यिपदायादे कुरु भद्रां मितं मम॥२॥
सर्वबीजौषिधयुक्ते सर्वरत्नौषिधवृते।
रुचिरे नन्दने नन्दे वासिष्ठे नन्दतामिह॥३॥
प्रजापितसुते देवि चतुरस्त्रे महीयसि।
सुव्रते सुभगे देवि गृहे काश्यिप रम्यताम्।
पूजिते परमाचार्यैर्गन्थमाल्यैरलङ्कृते॥४॥
भवभूतिकरे देवि गृहे भार्गवि रम्यताम्।
अव्यये चाक्षते पूर्णे मुनेरङ्गिरसः सुते।
मनुष्यधेनुहस्त्यश्च पशुवृद्धिकरी भव॥४॥

आचार्य आग्नेयादि लोकपालों का बिलदान करावें। इसके पश्चात् बाँस के पात्र आदि पर सभी भूतों के लिए निम्न संकल्प का उच्चारण करके कर्ता से बिल पदन करावें—

प्रदत्त कराव-

देशकालौ संकीर्त्य, अमुकगोत्रः अमुकशर्माऽहं (वर्माऽहं, गुप्तोऽहं) अस्मिन् होमात्मक-श्रीसन्तानगोपालानुष्ठानकर्मणि मण्डपपूजाङ्गविहितं मातृ गणक्षेत्रपालप्रीतये भूत-प्रेत-पिशाचादि निवृत्त्यर्थं सार्वभौतिकबित्वं किरिष्ये।

संकल्प के उपरान्त नवीन बाँस के सूप में अधिक मात्रा में उड़द और <sup>आ</sup> की बिल रक्खें और निम्न मन्त्र से सभी भूतों की गन्धादि से पूजा कर्ता है करावें—

ॐ नमोऽस्तु रुद्रेभ्यो ये दिवि येषां वर्षमिषवस्तेभ्यो द्रि प्राचीर्दश दक्षिणा दश प्रतीचीर्दशोदीचीर्दशोर्ध्वास्तेभ्यो नमो अस् ते नोऽवन्तु तेनो मृडयन्तु ते यं द्विष्मो यश्च नो द्वेष्टि तमेषां जम्मे दध्मः॥ आचार्य निम्न श्लोक का उच्चारण करके कर्ता से प्रार्थना करवायें-

अधश्चैव तु ये लोका असुराश्चैव पन्नगाः। प्रतिगृह्णत्विमं सपत्नीपरिवाराश्च बलिम्॥१॥ नक्षत्रै: नक्षत्राधिपतिश्चैव परिवारित:। स्थानं चैव पितृणां तु सर्वे गृह्वनिन्त्वमं बलिम्॥ २॥ ये केचित्विह लोकेषु आगता बलिकाङ्क्षिण:। तेभ्यो बलिं प्रयच्छामि नमस्कृत्य पुनः पुनः॥३॥ बलिं गृहणन्त्वमे देवा आदित्या वसवस्तथा। मरुतश्चाश्विनौ रुद्राः सुपर्णाः पन्नगा ग्रहाः॥ ४॥ असुरा यातुधानाश्च पिशाचामातरोगणाः। शाकिन्यो यक्षवेताला योगिन्यः पूतनाः शिवाः॥ ५॥ जृम्भकाः सिद्धगन्धर्वा नागा विद्याधरा नगाः। दिक्पाला लोकपालाश्च ये च विघविनायकाः॥ ६॥ जगतां शान्तिकर्तारो ब्रह्माद्याश्च महर्षयः। मा विद्या मा च ये पापं मा सन्तु परिपन्थिनः॥ ७॥ सौम्या भवन्तु तृप्ताश्च देवाभूतगणास्तथा। ते गृह्णनतु मया दत्तं बलिं वै सार्वभौतिकम्॥ ८॥ ( अनेन सार्वभौतिकबलिदानेन सार्वभौतिकाधिपती रुद्रः प्रीयतां न मम।)

उपरोक्त कर्म के पश्चात् प्रक्षालित हाथ—पैर धोकर पूर्व द्वार से मण्डप में प्रवेश करके कर्ता दक्षिण दिशा की ओर आसन पर बैठकर यथाविहित कर्म करें।

transfer to the transfer of the state of the

( and any phonography and a state of the property of the prope

# सर्वतोभद्रदेवतास्थापनं पूजनं च

कर्ता अपनी पत्नी के साथ प्रधानवेदी के पास बैठकर ॐ केशवाय नाः, ॐ नारायणाय नमः, ॐ माधवाय नमः, इन तीन नामों का उच्चारण कर तीन बार आचमन करें। ॐ ऋषिकेशाय नमः, ॐ गोविन्दाय नमः का उच्चारण करके हाथ को जल से धो लें। तदुपरान्त निम्न श्लोक का आचार्य उच्चारण कर कर्ता के ऊपर और सम्पूर्ण सामग्री के ऊपर जल छिड़के—

ॐ अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा। यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः॥

ॐ पुण्डरीकाक्षः पुनातु। ॐ पुण्डरीकाक्षः पुनातु। ॐ पुण्डरीकाक्षः पुनातु। आचार्य व ब्राह्मण शान्तिपाठ करें और गणेशजी का पूजन करवाकर निम

श्लोक का उच्चारण कर्ता से करवाके आसन्शुद्धिकर्म करावें।

ॐ पृथ्वि त्वया धृता लोका देवि त्वं विष्णुना धृता। त्वं च धारय मां देवि! पवित्रं कुरु चासनम्॥ ॐ अनन्तासनाय नमः। ॐ विमलासनाय नमः। ॐ परमसुखाय नमः। निम्न श्लोक का उच्चारण करके कर्ता भैरव से आज्ञा प्राप्त करे–

तीक्ष्णदंष्ट्र महाकाय कल्पान्तदहनोपम। भैरवाय नमस्तुभ्यमनुज्ञां दातुमर्हसि॥

ॐ ये भूतानामधिपतयो विशिखासः कपर्दिनः। तेषार्वः सहस्त्रयोजनेऽव धन्वानि तन्मसि॥ इति छोटिकया दिग्बन्धनं कृत्वा अ भैरवाय नमः इति वामपादेन भूमिं त्रिः सन्ताडच।

तदुपरान्त निम्न श्लोक का उच्चारण करते हुए अपनी शिखा का बन्ध

करें।

चिद्रूपिणि! महामाये! दिव्यतेजः समन्विते!। तिष्ठ देवि! शिखामध्ये तेजोवृद्धि कुरुस्व मे॥

आचार्य कर्ता से सर्वतोभद्रमण्डल के देवताओं का स्थापन एवं पूजन कर्र्वा के लिए इस संकल्प को करावें—देशकालौ संकीर्त्य, अमुक्कगोत्रः अमुक्कशमीर्द्ध (वर्माऽहम्, गुप्तोऽहम्, दासोऽहम्) होमात्मक-श्रीसन्तानगोपालानुष्ठानकर्मी महावेद्यां सर्वतोभद्रमण्डले (भद्रमण्डले) वा ब्रह्मादिदेवतानां स्थापनं पूजनं करिष्ये।

एक समकोण चौकी पर श्वेत नवीन चौकोर वस्त्र बिछावें, जो चौकी से बड़ा हो, उसको सुतली से खूब मजबूत चारो पायें में बाँध दें। तदुपरान्त उसी चौकी पर सर्वतोभद्र का निर्माण करें। अक्षत की ढेरी पर ताम्रकलश की स्थापना करें। तदुपरान्त किसी शुद्ध पात्र में गोपालकृष्ण की प्रतिमा स्थापित कर निम्न मंत्रों एवं श्लोकों द्वारा सर्वतोभद्रमण्डल के देवताओं का स्थापन और पूजन कर्ता से करावें।

ॐ ब्रह्म जज्ञानं प्रथमं पुरस्ताद्वि सीमतः सुरुचो वेन आवः। स बुध्न्या उपमा अस्य विष्ठाः सतश्च योनिमसतश्च विवः॥

> एह्रोहि सर्वाधिवते सुरेन्द्र लोकेन सार्धं पितृदेवताभिः। सर्वस्य धातास्यमितप्रभावो रक्षाध्वरं न सततं शिवाय॥

सर्वतोभद्रमध्ये कर्णिकायाम्—ॐ भूर्भुवः स्वः ब्रह्मणे नमः ब्रह्माण-मावाहयामि स्थापयामि॥ १॥

ॐ वयर्ठ० सोमव्रतेतवमनस्तनूषुबिब्धतः॥ प्रजावन्तः सचेमहि॥

एह्येहि यज्ञेश्वर यक्षरक्षां विधत्स्व नक्षत्रगणेन साकम्। सर्वोषधीभिः पितृभिः सहैव गृहाण पूजां भगवन्नमस्ते॥ उत्तरे वाप्यां लिङ्गे वा—ॐ भूर्भुवः स्वः सोमाय नमः सोममावाहयामि स्थापयामि॥ २॥

ॐ तमीशानं जगतस्तस्थुषस्पतिं धियञ्जिन्वमवसे हूमहे व्यम्। पूषानो यथा वेदसामसद्वृधे रक्षितापायुरदब्धः स्वस्तये॥

एह्रोहि यज्ञेश्वर निस्त्रशूलकपालखट्वाङ्गवरेण सार्धम्। लोकेन यज्ञेश्वर यज्ञसिध्यै गृहाण पूजां भगवन्नमस्ते॥

ईशान्यां खण्डेन्दौ-ॐ भूर्भुवः स्वः ईशानाय नमः ईशानमावाहयामि स्थापयामि॥ ३॥

ॐ त्रातारिमन्द्रमवितारिमन्द्रर्ठं हवे हवे सुहवर्ठं शूरिमन्द्रम्। ह्वयामि शक्रं पुरुहूतिमन्द्रर्ठं स्वस्ति नो मघवा धात्विन्द्रः॥ एह्येहि सर्वामरिसद्धसाध्यैरिभष्टुतो वन्नधरामरेश। संवीज्यमानोऽप्सरसां गणेन रक्षाध्वरं नो भगवन्नमस्ते॥ पूर्वे वाप्यां लिङ्गे वा-ॐ भूर्भुवः स्वः इन्द्राय नमः इन्द्रमावाह्याहि स्थापयामि॥ ४॥

ॐ त्वं नो अग्ने तव देव पायुभिर्मघोनो रक्ष तन्वश्च वन्द्य। त्रात तोकस्य तनये गवामस्यनिमेषर्ठ० रक्षमाणस्तव व्रते॥

> एह्रोहि सर्वामर हव्यवाह मुनिप्रगल्भैरमराभिज्छ। तेजोवता लोकगणेन सार्धं ममाध्वरं पाहि कवे नमस्ते॥

आग्नेयां खण्डेन्दौ-ॐ भूर्भुवः स्वः अग्नये नमः अग्निमावाहयाि स्थापयामि॥ ५॥

ॐ यमाय त्वाङ्गिरस्वते पितृमते स्वाहा। स्वाहा घर्माय स्वाह धर्मः पित्रे॥

एह्येहि वैवस्वत धर्मराज सर्वामरैरर्चितधर्ममूर्ते। शुभाशुभानन्दशुचामधीश शिवाय नः पाहि भवत्रमस्ते॥ दक्षिणे वाप्यां लिङ्गे वा-ॐ भूर्भुवः स्वः यमाय नमः यममावाहयानि स्थापयामि॥ ६॥

ॐ असुन्वन्तमयजमानमिच्छ स्तेनस्येत्यामन्विहि तस्करस्य अन्यमस्मदिच्छ सा त इत्या नमो देवि निर्ऋते तुभ्यमस्तु॥ एह्येहि रक्षोगणनायकस्त्वं विशालवेतालपिशाचसंघैः। ममाध्वरं पाहि पिशाचनाथ लोकेश्वरस्त्वं भगवन्नमस्ते॥ नैर्ऋत्यां खण्डेन्दौ-ॐ भूर्भुवः स्वः निर्ऋतये नमः निर्ऋतिमावाह्या

स्थापयामि॥ ७॥

ॐ तत्त्वा यामि ब्रह्मणा वन्दमानस्तदाशास्ते यजमा<sup>न</sup> हविभि:। अहेडमानो वरुणेह बोध्युरुशर्ठ०स मा न आयु: प्रमोषीः। एहोहि यादोगणवारिधीनां गणेन पर्जन्यसहाप्सरोभिः। विद्याधरेन्द्रामरगोयमान पाहि त्वमस्मान्भगवन्नमस्ते॥

पश्चिमे वाप्यां लिङ्गे वा-ॐ भूर्भुवः स्वः वरुणाय नमः वरुण मावाह्यामि स्थापयामि॥ ८॥

ॐ आ नो नियुद्धिः शतिनीभिरध्वर्ठ० सहस्रिणीभिरुपयाहि यज्ञम्। वायो अस्मिन्सवने मादयस्व यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः॥

एह्रोहि यज्ञेश समीरण त्वं मृगाधिरूढ सहसिद्धसंघैः। प्राणस्वरूपिन्सुखता सहाय गृहाण पूजां भगवन्नमस्ते॥ वायव्यां खण्डेन्दौ—ॐ भूर्भुवः स्वः वायवे नमः वायुमावाहयामि स्थापयामि॥ ६॥

ॐ सुगा वो देवाः सदना अकर्म य आजग्मेर्ठ० सवनं जुषाणाः। भरमाणा वहमाना हवीर्ठ०ष्यस्मे धत्त वसवो वसूनि स्वाहा॥

एतैन सर्वे वसवो निधीशाः रत्नाकराः सूर्यसहस्रतेजाः। धनस्वरूपा मम पान्तु यज्ञं गृह्णीत पूजां भगवन्त एताम्॥ वायुसोममध्ये रक्तभद्रे—ॐ भूर्भुवः स्वः अष्टवसुभ्यो नमः अष्टवसुना-वाहयामि स्थापयामि॥ १०॥

ॐ रुद्राः सर्ठ० सृज्य पृथिवीम्बृहज्योतिः समीधिरे। तेषां भानुरजस्त्रऽइच्छुक्रो देवेषुरोचते॥

एतैत रुद्रा गणपास्त्रिशूलकपालखट्वाङ्गधरा महेशाः। यज्ञेश्वराः पूजितयज्ञसिद्ध्यै गृह्णीत पूजां वरदा नमो वः॥ सोमेशानमध्ये रक्तभद्रे—ॐ भूर्भुवः स्वः एकादशरुद्रेभ्यो नमः एकादश-रुद्रानावाहयामि स्थापयामि॥ ११॥

ॐ यज्ञोदेवानां प्रत्येतिसुम्नमादित्यासोभवतामृडयन्तः। आवोर्वाचीसुमतिर्ववृत्त्यादर्ठ० होश्चिद्याविरवोवित्तरासदादित्ये-भ्यस्त्वा॥

एतैत सूर्याः कमलासनस्थाः सुरक्तसिन्दूरसमानवर्णाः। रक्ताम्बरा सप्तहयाः परेशा गृह्णीत पूजां वरदा नमो वः॥ ईशानेन्द्रमध्ये भद्रे—ॐ भूर्भुवः स्वः द्वादशादित्येभ्यो नमः द्वादशा-दित्यानावाहयामि स्थापयामि॥ १२॥

ॐ अश्विनातेजसाचक्षुः प्राणेन सरस्वती वीर्यम्। वाचेन्द्रो बलेनेन्द्राय दधुरिन्द्रियम्॥ आयातमायातमुभौ कुमारावश्वी मुनीन्द्रादिकसिद्धसेव्यौ।
गृह्णीतमेतां ममं पूजनीयौ पूजां सुरम्यां कुरुतं नमो वाम्॥
इन्द्राग्निमध्ये रक्तभद्रे—ॐ भूर्भुवः स्वः अश्विभ्यां नमः अश्विनौमावाह्यामि स्थापयामि॥ १३॥

ॐ विश्वेदेवासऽआगतशृणुतामऽइमर्ठ०हवम्। एदम्बिह-निषीदत। उपयामगृहीतोऽसिविश्वेभ्यस्त्वा देवेभ्यऽएषते योनि-विश्वेभ्यस्त्वा देवेभ्यः॥

एतैत विश्वे त्रिदशा वरेण्याः वरप्रदाः सन्तु ममाप्तिहेतोः। यज्ञेश्वरा मे शुभदाः परेशा गृह्णीत पूजां वरदा नमो वः॥ अग्नियममध्ये रक्तभद्रे—ॐ भूर्भुवः स्वः सपैतृकविश्वेभ्यो देवेभ्यो नमः सपैतृकविश्वान्देवानावाहयामि स्थापयामि॥ १४॥

ॐ अभित्यन्देवर्ठ० सवितारमोण्योः कविक्रतुमर्चामि सत्यसवर्ठ० रत्नधामभि प्रियं मितं कविम्। ऊर्ध्वायस्याऽ-मितर्भाऽअदिद्युतत्सवीमनिहिरण्य पाणिरिममीतसुक्रतुः कृपास्वः। प्रजाभ्यसत्वाप्रजास्त्वानुप्राणन्तु प्रजास्त्वमनु प्राणिहि॥

एतैत यक्षो गणनायका भो विशालवेतालपिशाचसङ्घैः।
ममाध्वरं पातपिशाचनाथाः गृह्णीत पूजां वरदा नमो वः॥
यमनिर्ऋतिमध्ये रक्तभद्रे—ॐ भूर्भुवः स्वः सप्तयक्षेभ्यो नमः सप्तयक्षानावाहयामि स्थापयामि॥ १५॥

ॐ नमोऽस्तु सर्पेभ्यो ये के च पृथिवीमनु। ये अन्तरिक्षे ये दिवि तेभ्यः सर्पेभ्यो नमः॥

एतैत सर्पाः शिवकण्ठमूषालोकोपकाराय भुवं वहन्तः। जिह्नाद्वयोपेतमुखामदीयां गृह्णीत पूजां सुखदां नमो वः॥ निर्ऋतिवरुणमध्ये रक्तभद्रे—ॐ भूर्भुवः स्वः अष्टकुलनागेभ्यो निर् अष्टकुलनागानावाहयामि स्थापयामि॥ १६॥

ॐ ऋताषाड् ऋतधामाग्निर्गन्थर्व स्तस्यौषधयोप्सरसोम्ह्य नाम। स नऽइदं ब्रह्मक्षत्रंपातुतस्मै स्वाहा वाट् ताभ्यः स्वाहा॥ आवाहयेऽहं सुरदेवसेव्याः स्वरूपतेजोमुखपद्मभासः। सर्वामरेशैः परिपूर्णकामाः गृह्णीत पूजां मम यज्ञभूमौ॥ . वरुणवायुमध्ये रक्तभद्रे—ॐ भूर्भुवः स्वः गन्धर्वाप्सरोभ्यो नमः गन्धर्वाप्सरसः आवाहयामि स्थापयामि॥ १७॥

ॐ यदक्रन्दः प्रथमं जायमान उद्यन्त्समुद्रादुतवापुरीषात्। श्येनस्य पक्षाहरिणस्यबाहूऽउपस्त्युत्यम्महिजातन्तेऽअर्वन्॥ एह्येहियज्ञेश्वर यज्ञसूनो शिखीन्द्रगामिन्द्रसुरसिद्धसङ्धैः। संस्तूयमानात्मशुभाय नित्यं गृहाण पूजां भगवन्नमस्ते॥ ब्रह्मसोममध्ये वाप्यां लिङ्गे वा—ॐ भूर्भुवः स्वः स्कन्दाय नमः स्कन्द-मावाहयामि स्थापयामि॥ १८॥

ॐ आशुः शिशानो वृषभो न भीमो घनाघनः क्षोभणश्चर्षणीनाम्। संक्रन्दनोऽनिमिष एकवीरः शतर्ठ० सेना अजयत्साकमिन्द्रः॥

एह्येहि देवेन्द्र पिनाकपाणे खण्डेन्दुमौलिप्रियशुभ्रवर्ण। गौरीश यानेश्वर यक्षसिद्ध गृहाण पूजां भगवन्नमस्ते॥ तत्रैव—नन्दीश्वराय नमः—ॐ भूर्भुवः स्वः नन्दीश्वराय नमः नन्दीश्वर-मावाहयामि स्थापयामि॥ १६॥

ॐ यत्ते गात्रादिग्ना पच्यमानादिभशूलं निहतस्यावधावित। मा तद्भम्यामाश्रिषन्मा तृणेषु देवेभ्यस्तदुशद्भचो रातमस्तु॥ एह्येहि शूलप्रियदर्शन त्वं यतो मुनीन्द्रादिकसिद्धसेव्य। गृहाण पूजां मम शूलदेव ममाध्वरं पाहि भवन्नमस्ते॥

तदुत्तरे—ॐ भूर्भुवः स्वः शूलाय नमः शूलमावाहयामि स्थापयामि॥ २०॥

ॐ कार्षिरसि समुद्रस्य त्वाक्षित्त्या उन्नयामि। समापो अद्भिरग्मत समोषधीभिरोषधीः॥

एह्रोहि देवेन्द्र गृहीतदण्डं सर्वान्तकृत्सिद्धमुनिप्रपूजित। गृहाण पूजां मम कालदेव रक्षाध्वरं नः सततं शिवाय॥ तदुत्तरे—ॐ भूर्भुवः स्वः महाकालाय नमः महाकालमावाहयामि स्थापयामि॥ २१॥

ॐ शुक्रज्योतिश्च चित्रज्योतिश्च सत्यज्योतिश्च ज्योतिषाँश्च। शुक्रश्च ऋतपाश्चात्यर्ठ०हाः॥

आगच्छतागच्छत विश्वरूपाश्चतुर्मुखश्रीधरशंभुमान्याः। सुपुस्तकाप्तस्रुवपात्रहस्ता गृह्णीत पूजां वरदा नमो वः॥ ब्रह्मेशानमध्ये कृष्णशृङ्खलायाम्—ॐ भूर्भुवः स्वः दक्षादिभ्यो नमः दक्षादिमावाहयामि स्थापयामि॥ २२॥

ॐ अम्बे अम्बिकेऽम्बालिके न मा नयति कश्चन। ससस्त्यश्वकः सुभद्रिकां काम्पीलवासिनीम्॥

एह्येहि दुर्गे दुरितोघनाशिनि प्रचण्डदैत्यौघविनाशकारिणी। उमे महेशार्धशरीरघारिणी स्थिराभवं त्वं मम यज्ञकर्मणि॥ ब्रह्मेन्द्रमध्ये वाप्यां लिङ्गे वा—ॐ भूर्भुवः स्वः दुर्गायै नमः दुर्गामावाहयामि स्थापयामि॥ २३॥

ॐ इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा निदधे पदम्। समूढमस्य पार्ठ०स्रो स्वाहा॥

एह्योहि नीलाम्बुद्मेचकत्वं श्रीवत्सवक्षः कमलाधिनाय। सर्वामरैः पूजितपादपद्म गृहाण पूजां भगवन्नमस्ते॥ तत्रैव-ॐ भूर्भुवः स्वः विष्णावे नमः विष्णुमावाहयामि स्थाप-यामि॥ २४॥

ॐ पितृभ्यः स्वधायिभ्यः स्वधानमः पितामहेभ्यः स्वधायिभ्यः स्वधानमः प्रपितामहेभ्यः स्वधायिभ्यः स्वधा<sup>न्मः।</sup> अक्षन्पितरोमीमदन्तपितरोऽतीतृपन्त पितरः पितरः शुन्धध्वम्॥

सुखाय पितृन्कुलवृद्धिकर्तृन् रह्योत्पलाभानिह रक्तनेत्रान्। सुरक्तमाल्याम्बरभूषितांश्च नमामि पीठे कुलवृद्धिहेतोः॥ ब्रह्माग्निमध्ये कृष्णशृङ्ख०-ॐ भूर्भुवः स्वः स्वधायै <sup>न्तः</sup> स्वधामावाहयामि स्थापयामि॥ २५॥ ॐ परं मृत्यो अनुपरेहिपन्थां यस्ते अन्यऽइतरो देवयानात्। चक्षुष्मते शृण्वत ते ब्रवीमि मा नः प्रजार्ठ० रीरिषो मोत वीरान्॥ आगच्छतागच्छत मृत्युरोगो आरक्तश्मश्मास्यललाटनेत्राः।

रक्ताम्बरारक्तविभूषणाश्च नमामि युष्मान्सुखवृद्धिहेतोः॥ ब्रह्मयममध्ये वाप्याम्-ॐ भूर्भुवः स्वः मृत्युरोगेभ्यो नमः

मृत्युरोगानावाहयामि स्थापयामि॥ २६॥

ॐ गणानान्त्वा गणपतिर्ठ० हवामहे प्रियाणान्त्वा प्रियपतिर्ठ० हवामहे निधीनान्त्वा निधिपतिर्ठ० हवामहे वसो मम आहमजानि गर्भधमा त्वमजासि गर्भधम्॥

एह्योहि विघ्नाधिपते सुरेन्द्र ब्रह्मादिदेवैरभिवन्द्यपाद। गजास्य विद्यालयविश्वमूर्ते गृहाण पूजां भगवन्नमस्ते॥ ब्रह्मनिऋतिमध्ये कृष्णशृङ्खलायाम्—ॐ भूर्भुवः स्वः गणपतये नमः

गणपतिमावाहयामि स्थापयामि॥ २७॥

ॐ अप्वग्ने सिधष्टव सौषधीरनु रुध्यसे। गर्भे सन् जायसे पुनः॥

आगच्छतागच्छत पाशहस्ता पादोगणैर्वन्दितपादद्म। पीठेऽत्र देवा भगवन्त आपो गृह्णीत पूजां वरदा नमो वः॥ ब्रह्मवरुणमध्ये वाप्यां लिङ्गे वा—ॐ भूर्भुवः स्वः अद्भ्यो नमः अपः

आवाहंयामि स्थापयामि॥ २८॥

ॐ मरुतो यस्य हि क्षये पाथा दिवोविमहसः। स सुगोपातमो जनः॥

आगच्छतागच्छत वायवो हि मृगाधिरूढाः सह सिद्धसङ्घैः। प्राणस्वरूपा सुखता सहाया गृह्णीत पूजां वरदा नमो वः॥

ब्रह्मवायुमध्ये शृङ्खलायाम्-ॐ भूर्भुवः स्वः मरुद्भ्यो नमः मरुतः आवाह्यामि स्थापयामि॥ २६॥

ब्रह्मणः पादमूले कर्णिकाधः उदक् संस्थं देवत्रयावाहनम् — ॐ स्योना पृथिवि नो भवानृक्षरा निवेशनि। यच्छा नः शर्म

सप्रथाः॥

एह्रोहि वाराहवरदासनस्थे नागाङ्ग नाकिन्नरगीयमाने। यक्षोनगेन्द्रामरलोकसंघैः सुखाय रक्षाध्वरमस्मदीयम्॥ ब्रह्मणपादमूले—ॐ भूर्भुवः स्वः पृथिव्यै नमः पृथ्वीमावाहयामि स्थापयामि॥ ३०॥

ॐ पंचनद्यः सरस्वती मिपयन्ति सस्रोतसः। सरस्वती तु पंचधा सो देशे भवत्सरित्॥

एह्येहि गङ्ग दुरितोधनाशिना झषाधिरूढे उद्कुम्भहस्ते। श्रीविष्णुपादाम्बुजसं भवे त्वं पूजां ग्रहीतुं शुंभदे नमस्ते॥ तदुत्तरे—ॐ भूर्भुवः स्वः गङ्गादिनदीभ्यो नमः गङ्गादिनदीः आवाहयापि स्थापयामि॥ ३१॥

ॐ समुद्रोऽसि नभस्वानार्द्रदानुः शंभूर्मयोभूरिभ मा विह स्वाहा। मारुतोऽसि मरुतां गणः शंभूर्मयोभूरिभ मा वाहि स्वाहा अवस्यूरिस दुवस्वाञ्छुंभूर्मयो भूरिभ मा वाहि स्वाहा॥

एतैत वारांपतयोऽत्र ब्रह्मेन्द्रपर्जन्यसहाप्सरोभिः। विद्याधरेन्द्रामरगीयमानाः सदैव यूयं वरदा नमो वः॥ तदुत्तरे—ॐ भूर्भुवः स्वः सप्तसागरेभ्यो नमः सप्तसागरानावाहयामि

स्थापयामि॥ ३२॥

ॐ परि त्वा गिर्वणो गिर इमा भवन्तु विश्वतः। वृद्धायुम्नु वृद्धयो जुष्टा भवन्तु जुष्टयः॥

एह्योहि कार्तस्वररूपसर्वभूभृत्यते चन्द्रमुखा दधान। सर्वोषधिस्थानमहेन्द्रमित्रलोकत्रयावास नमोऽस्तु तुभ्यम्॥ कर्णिकोपरि—ॐ भूर्भुवः स्वः मेरवे नमः मेरुमावाहया<sup>मि</sup> स्थापयामि॥ ३३॥

मण्डलाद्बहिः बाह्यसत्वपरिधौ उत्तराद्यष्ट्रदिक्षु क्रमेणा-युधस्थापनम् ॐ गणानान्त्वा गणपतिर्ठ० हवामहे प्रियाणान्त्वा प्रियपितर्ठ० हवामहे निधीनान्त्वा निधिपतिर्ठ० हवामहे वसो मम आहमजानि गर्धमात्वमजासि गर्भधम्॥ आवाहयेऽहं सुगदां सुतीक्ष्णां विभीषणां लोहमर्यी सुन्तावीम्। शत्रोर्विनाशे कुशलां सुयज्ञे आगत्य कल्याणमिह प्रयच्छ॥ ॐ भूर्भुवः स्वः गदायै नमः गदामावाहयामि स्थापयामि॥ ३४॥ ॐ त्रिर्ठ० शब्द्वाम विराजित वाक् पतङ्गाय धीयते। प्रतिवस्तोरह द्युभिः॥

शूलद्विषां शूलकरोषि सद्यः मरवाध्वरेऽस्मिन्समुधेहि नित्यम्। प्रभो कपर्द्यायुधभीषणत्वं रक्षाध्वरं नो भगवन्नमस्ते॥ ॐ भूर्भुवः स्वः त्रिशूलाय नमः त्रिशूलमावाहयामि स्थापयामि॥ ३५॥ ॐ महाँ२॥ इन्द्रो वज्रहस्तः षोडशी शर्म यच्छतु। हन्तु पाप्मानं योऽस्मान्द्रेष्टि। उपयामगृहीतोऽसि महेन्द्राय त्वैष ते योनिर्महेन्द्राय त्वा॥

तेजोमयोऽसि सततं शतकोटि धारवज्रत्वमेवपरिरक्षणशान्तचेताः। आवाहयामि सततं मम यज्ञहेतोस्त्वां पाहि देव! सकलाध्वरभीतितो माम्॥

ॐ भूर्भुवः स्वः वज्राय नमः वज्रमावाहयामि स्थापयामि॥ ३६॥ ॐ वसु च मे वसतिश्च मे कर्म च मे शक्तिश्च मेऽर्थश्चम एमश्च

म इत्या च मे गतिश्च मे यज्ञेन कल्पन्ताम्॥

अनन्तसामर्थ्ययुते परेशे शक्तिः समागत्य मरवे परिसमन्। कल्याणदात्री भवसार्वजन्ये पाहि त्वमस्मान्वरदे नमस्ते॥ ॐ भूर्भुवः स्वः शक्तये नमः शक्तिमावाहयामि स्थापयामि॥ ३७॥ ॐ इडऽएह्यदितऽएहि काम्याऽएत। मयि वः काम धरणं

भूयात्॥

भो! कालदण्डा सहदेवदेव नमामि यक्षस्य शुभाप्तये त्वाम्। क्षेमं मदीयं कुरु शोभमान आगत्य संपादय मेऽध्वरं च॥ ॐ भूर्मुवः स्वः दण्डाय नमः दण्डमावाहयामि स्थापयामि॥ ३८॥ ॐ खड्गो वैश्वदेवः श्वा कृष्णः कर्णो गर्दभस्तरश्चस्ते रक्षसामिन्द्राय सूकरः सिर्ठ०हो मारुतः कृकलासः पिप्पका शकुनिस्ते शरव्यायै विश्वेषां देवानां पृषतः॥ एह्रोहि खड्ग! त्वमनन्तशक्ते शक्तोऽसि शक्त्यापरिमानितोऽसि। विघ्नान् समस्तानवध्यशक्त्या शुभं च संपादय मे ऽध्वरस्य॥ ॐ भूर्भुवः स्वः खड्गाय नमः खड्गमावाहयामि स्थापयामि॥ ३६॥ ॐ उदुत्तमं वरुण पाशमस्मदवाधमं वि मध्यं श्रथाय। अश्व वयमादित्य व्रते तवानागसो अदितये स्याम॥

आवाहये पाशमहं निकामं तेजोवतां प्रीतिकरं जयन्तम्।
्विपक्षनाशोद्यतमुग्ररूपं रक्षाध्वरं नो भगवन्नमस्ते॥
ॐ भूर्भुवः स्वः पाशाय नमः पाशमावाहयामि स्थापयामि॥ ४०॥
ॐ अर्ठ० शुश्च मे रिश्मश्च मेऽदाभ्यश्च मेऽधिपितश्च म उपार्ठ०
शुश्च मेऽन्तर्यामश्च म ऐन्द्रवायवश्च मे मैत्रावरुणश्च म आश्विनश्च मे
प्रतिप्रस्थानश्च मे शुक्रश्च मे मन्थी च मे यज्ञेन कल्पन्ताम्॥

कृशानुतुल्यप्रभाङ्कुशं त्वामावाहयेहं भ्रुकुटिं दधानम्। मां रक्ष यज्ञेत्र परावरज्ञ यज्ञश्च मे पारय सङ्गतश्रीः॥ ॐ भूर्भुवः स्वः अङ्कुशाय नमः अङ्कुशमावाहयामि स्थापयामि॥ ४९॥

पुनः उत्तरादिक्रमेण-

ॐ आयङ्गौः पृष्टिनरक्रमीदसदन्मातरं पुरः।पितरं च प्रयन्त्वः॥ आवाहये गोतमविप्रराजं संसारमोहौघविनाशदक्षम्। महद्युतिं तर्क-विचारदक्ष रक्षाध्वरत्रः सततं शिवाय॥

ॐ भूर्भुवः स्वः गौतमाय नमः गौतममावाहयामि स्थापयामि॥ ४२॥ ॐ अयं दक्षिणा विश्वकर्मा तस्य मनो वैश्वकर्मणं ग्रीष्मो मानसिस्त्रष्टुब् ग्रैष्मी त्रिष्टुभः स्वार्ठ० स्वारादन्तर्यामोऽतर्यामात्पंच-दशः पञ्चदशाद् बृहद् भरद्वाजऽ ऋषिः प्रजापतिगृहीतया त्वया मनो गृह्णामि प्रजाभ्यः॥

यज्ञे भरद्वाज महाप्रभाव बहुद्युते त्राहि महामते त्वम्। दयार्णवाधीश बहुज्ञदेव रक्षाध्वरं नो भगवन्नमस्ते॥ ॐ भूर्भुवः स्वः भरद्वाजाय नमः भरद्वाजमावाहयामि स्थापयामि॥ ४३॥ ॐ इदमुत्तरात्स्वस्तस्य श्रोत्रर्ठ० सौवर्ठ० शरच्छौत्र्यनुष्टुप् शारद्यनुष्टुभ ऐडमैडान्मन्थी मन्थिन एकविर्ठ०-शाद्वैराज विश्वामित्र ऋषिः प्रजापितगृहीतया त्वया श्रोत्रं गृह्णामि प्रजाभ्यः॥

श्रीविश्वामित्राद्धुतशक्तियोगात् यज्ञे नवसृष्टिविधायकस्त्वम्। आगच्छ योगीश्वर देवदेव गृहाण पूजां भगवन्नमस्ते॥ ॐ भूर्भुवः स्वः विश्वामित्राय नमः विश्वामित्रमावाहयामि स्थापयामि॥ ४४॥

ॐ त्र्यायुषं जमदग्नेः कश्यपस्य त्र्यायुषम्। यदेवेषु त्र्यायुषं तन्नो

ऽअस्तु त्र्यायुषम्॥

आवाह्ये कश्यपमादितेयमृषिं पुराणं परमेष्ठिसूनुम्।
सप्तर्षिमध्ये सिंहतं महेशं रक्षाध्वरं नो भगवन्नमस्ते॥
ॐ भूर्भुवः स्वः कश्यपाय नमः कश्यपमावाह्यामि स्थापयामि॥ ४५॥
ॐ अयं पश्चाद्विश्वव्यचास्तस्य चक्षुर्वेश्वव्यचसं वर्षाश्चाक्षुष्यो
जगती वार्षी जगत्या ऋक्सममृक्समाच्छुक्रः शुक्रात्सप्तदशः सप्तदशाद्वैरूपं जमदिग्नर्ऋषिः प्रजापितगृहीतया त्वया चक्षुर्गृह्णामि
प्रजाभ्यः॥

आवाहयेहं जमदिग्नमन्यं मुनिप्रवीरं श्रुतिशास्त्रभानाम्।
कृपानिधीनामितद्युतीनां तेजोवतां बुद्धिमतामृषीणाम्॥
ॐ भूर्भुवः स्वः जमद्ग्रये नमः जमदिग्नमावाहयामि स्थापयामि॥ ४६॥
ॐ अयं पुरो भुवस्तस्य प्राणो भौवायनो वसन्तः प्राणायनो
गायत्री वासन्ती गायत्र्यै गायत्रम् गायत्रादुपार्ठ०शुरुपार्ठ०
शोस्त्रिवृत्तिवृतो रथन्तरं विसष्ठ ऋषिः प्रजापितगृहीतया त्वया प्राणं
गृह्णामि प्रजाभ्यः॥

विसष्ठयोगिन्सकलार्थवेत्ता आगच्छ यज्ञेऽत्र कृपां विधेहि। तेजोस्विनामग्यूसरोग्रबुद्धे विशाध्वरं नो भगवन्नमस्ते॥ ॐ भूर्भुवः स्वः विसष्ठाय नमः विसष्ठमावाहयामि स्थापयामि॥ ४७॥ ॐ अत्र पितरो मादयध्वं यथाभागमावृषायध्वम्। अमीमदन्त पितरो यथाभागमावृषायिषत॥ आवाहयेऽर्त्रि तपसान्निधानं सोमाप्तजं देवमुनिप्रवीरम्। पाहि त्वमस्मान्महता महिन्ना रक्षाध्वरं नो भगवन्नमस्ते॥ ॐ भूर्भुवः स्वः अन्नये नमः अन्निमावाहयामि स्थापयामि॥ ४८॥ ॐ तं पत्नीभिरनुगच्छेम देवाः पुत्रैभूतिभिरुत वा हिरण्यैः।

नाकं गृभ्णानाः सुकृतस्य लोके तृतीये पृष्ठे अधि रोचने दिवः॥
पुनीहि मां देवि जगन्तुते च तापत्रयोन्मूलनकारिणी च।
पतिव्रते धर्मपरायणे त्वमागच्छ कल्याणि नमो नमस्ते॥
अभूर्भुवः स्वः अरुन्थत्यै नमः अरुन्थतीमावाहयामि स्थापयामि॥ ४६॥

तत्बाह्ये कृष्णपरिधौ पूर्वादिक्रमेणऐन्द्रादीनां स्थापनम्-

ॐ अदित्यै रास्त्रासीन्द्राण्या उष्णीष: । पूषासि घर्माय दीष्य॥ ऐन्द्रि त्वमागच्छ सुवद्रहस्ते ऐरावतेनात्र सुवाहनेन। देवाधिदेवेशि महेशि नित्यं गृहाण पूजां वरदे नमस्ते॥ ॐ भूर्भुवः स्वः ऐन्द्रचै नमः ऐन्द्रीमावाहयामि स्थापयामि॥ ५०॥ ॐ अम्बेऽअम्बिकेऽम्बालिके न मा नयति कश्चन।

ससस्त्यश्र्वकः सुभद्रिकां काम्पीलवासिनीम्॥

आगच्छ कौमारि मयूरवाहे पवित्रताग्न्युद्धववामभागे। महाद्युते देवि कुरु प्रसादं गृहाण पूजां वरदे नमस्ते॥ ॐ भूर्भुवः स्वः कौमार्ये नमः कौमारीमावाहयामि स्थापयामि॥ ४९॥ ॐ इन्द्रायाहि धियेषितो विप्रजूतः सुतावतः। उप ब्रह्माणि

वाघतः॥

ब्राह्मश्रिया दीप्ततमे सुरेशे ब्राह्मत्वमागच्छ स वै मदीये।
हंसाधिरूढ़े स्वमहित्रि सुस्थिते सौभाग्यमाधत्स्व नमो नमस्ते॥
ॐ भूर्भुवः स्वः ब्राह्म्यै नमः ब्राह्मीमावाह्यामि स्थापयामि॥ ४२॥
ॐ इन्द्रस्य क्रोडोऽदित्यै पाजस्यं दिशां जत्रवोऽदित्यै
भसज्जीमूतान्हृदयौपशेनान्तिरक्षं पुरीतता नभ उदर्येण चक्रवाकी
मतस्त्राभ्यां दिवं वृक्काभ्यां गिरीन्प्लाशिभिरुपलान्प्तीक्ष
वल्मीकान्क्लोमभिग्लोभिर्गुल्मान्हिराभिः स्रवन्तीर्हृदान्कुक्षिभ्यार्वः
समुद्रमुदरेण वैश्वानरं भस्मना॥

एह्योहि वाराहि वराहरूपे रुद्रोग्रलीलोद्धृतभूमिकेव। पीताम्बरे देवि नमो स्तु तुभ्यं गृहाण पूजां वरदे नमस्ते॥ ॐ भूभुंव: स्व: वाराह्यै नम: वाराहीमावाहयामि स्थापयामि॥ ५३॥ ॐ समख्ये देव्या धिया सन्दक्षिणयोरु चक्षसा। मा म आयु: 'प्रमीषीर्मो अहं तव वीरं विदेय तव देवि संदृष्टि॥

एह्रोहि चामुण्डसुचारुवक्त्रे मुण्डासुरध्वंसविधायिके त्वम्।
सन्मुण्डमालाभिरलङ्कृते च अट्टाट्टहासैमुँदिते वरेण्ये॥
ॐ भूर्भुवः स्वः चामुण्डाये नमः चामुण्डामावाहयामि स्थापयामि॥ ४४॥
ॐ रक्षोहणं वलगहनं वैष्णवीमिदमहं तं वलगमुत्किरामि यं मे
निष्टचो यममात्यो निचरवानेदमहं तं वलगमुत्किरामि यं मे समानो
यमसमानो निचखानेदमहं तं वलगमुत्किरामि यं मे सबन्धुर्यमसबन्धुर्निचखानेदमहं तं वलगमुत्किरामि यं मे सजातो यमसजातो
निचखानोत्कृत्यां किरामि॥

आवाहये वैष्णवि! भद्रिके त्वां शंखाब्जचक्रासिधरां प्रसन्नाम्। खण्डेन्द्रसंस्थां स्थितिकारिणी च श्रीकृष्णरूपां वरदे नमस्ते॥ ॐ भूर्भुव: स्व: वैष्णव्यै नम: वैष्णवीमावाहयामि स्थापयामि॥ ५५॥ ॐ या ते रुद्र शिवा तनूरघोराऽपापकाशिनी। तया

नस्तन्वा शन्तमया गिरिशन्ताभिचाकशीहि॥

एह्येहि माहेश्वरि शुभ्रवर्णे वृषाधिरूढे वरदे त्रिनेत्रे। संसारसंहारकारित्वमाद्ये पूजां मम स्वीकुरु सर्वकाम्ये॥ ॐ भूर्भुवः स्वः माहेश्वर्ये नमः माहेश्वरीमावाहयामि स्थापयामि॥ ५६॥ ॐ अम्बेऽअम्बिकेऽम्बालिके न मा नयति कश्श्रन।

ससस्त्यश्वकः सुभद्रिकां काम्पीलवासिनीम्॥ एह्योहि वैनायिक सर्वभूषावृते त्रिनेत्रे सुमुखि प्रसत्रे। गणाधिपेष्ठेऽत्र प्रयच्छ क्षेमं गृहाण पूजां वरदे नमस्ते॥ ॐ भूर्भुवः स्वः वैनायक्यै नमः वैनायकीमावाहयामि स्थापयामि॥ ५७॥

### कलशस्थापनम्

आचार्य सर्वतोभद्रमण्डल के ऊपर—'ॐ मही द्यौ:o' आदि पूर्वोक्त मन्त्रेहें द्वारा कलशस्थापनविधि से ताम्रकलश स्थापित करवाकर उसीपर वरुण देवताहें पूजा कर्ता से करावें।

# वरुणपूजनम्

ध्यानम

आश्रित्य यं भवति धन्यतरा प्रतीची रत्नाकरत्वमुपयाति पयःसमूहः। पाशश्च यस्य भवपाशविनाशकारी तं पाशधारिणमहं हृदि चिन्तयामि

आवाहनम्

यद् दृष्टिकोणरहिता वसुधा सदैव वन्ध्येव भाति विफलोकृतबीजशिका तं वारिवारिणमहं वरुणं सदैव धाराधरं सुखकरं प्रियमाह्नयामि

आसनम्

अयि विभो शरणागतवत्सल यदिप हीनिमदं भवतां कृषे तदिप भक्तजनं खलु वीक्ष्य मां समुचितं प्रियमासनमास्यताण्

पाद्यम्

अहो मदीय खलु पुण्यसञ्चितं श्रीमद्भिरद्यावधि रक्षतोऽस्मि या अकिञ्चनोऽहं भवतां कृते यदि तथापि पाद्यार्घ्यमिदं प्रगृह्णाण्

अर्घ्यम्

विमलचम्पकपुष्पसमन्वितं त्रिविधतापविनाशननायक्ष प्रियकर प्रियमर्घ्यमिदं विभो परिगृहाण जलाधिप पाश्मी

आचमनीयम्

कस्तूरिकासुरभिचन्दनवासवासि स्वेलालवङ्गलवलीपरिपूरितं मध्याद्भसूर्यप्रतिविम्बमिवप्रकामं दत्तं गृहाण वरमाचमनं मयेती

पञ्चामृतम् सौवर्णपात्रधृतश्रीतिविवर्धकेन पञ्चामृतेन मधुना पयसा धृते मिश्रीकृतेन सितवा चं शुभया च दक्ता देवो, दधातु हृद्ये करुणामयेऽस्मि शुद्धोदकस्नानम्

कङ्कोलपत्रहरिचन्दनवासितेन काश्मीरजेन घनसारसमन्वितेन। एलालवङ्गललवलीविमलोदकेन स्नानं कुरुष्व भगवन् सुनिवेदितेन॥ वस्त्रम्

ब्रह्माण्डमेतद्दययाऽप्यखण्डं संपन्नमेभिवसनैस्तनोषि। त्रमै प्रदेयः विमु वस्त्रखण्डस्तथापि भावो मम रक्षणीयः॥ यज्ञोपवीतम्

आलिङ्ग्यते यस्य शताग्रभागं पूता विमुक्ता वपुषोऽधमास्ते। यज्ञोपवीतं किमु तस्य पूर्त्ये दीयेत भक्तेषु समर्थनाय॥ उत्तरीयम्

श्रद्धातुरो यत्र मनस्तु सूत्रं भक्तिं च वेमानमवाततान। हत्कौलिकः सुविमलोत्तरीयं तनोमि तत्ते तनुकल्पवल्याम्।। गन्धम्

अमन्दगन्धं विकिरन्ति यत्र वृन्दारकाः पृच्छति तत्र को माम्। मयाऽपि हे नाथ हृदोपनीतं द्रव्यं सुगन्धं विमलं गृहाण॥ अक्षतम्

पुष्पाक्षतानक्षतपुष्पराशिरादाय तुभ्यं समुपस्थितोऽस्मि। एतिह लज्जानतमस्तकोऽस्मि द्रुतं गृहीत्वा कुरु मां कृतार्थम्॥

पुष्पम् आसेचनं पेलवपादयुग्मं कृते कठोरः कुसुमोपहारः। धाष्ट्रयोद्भवं मे पराधमेनं क्षमस्व दीनस्य हि त्यदीमबन्धो॥

नानापरिमलद्रव्यम्
निखिलभुवनमध्ये विस्तृता यस्य कीर्तिः सुरनरमुनिबन्द्यो वन्दनीयप्रभावः।
स खलु वरुणदेवो भक्तिपूर्वं प्रदत्तं भुविभयहारी अङ्गरागं दधातु॥
धूपम्

कर्पूरकुङ्कुमसुगन्धि-सुगन्धितं हि कस्तूरिचन्दनरसैः परिवर्धितं तम्। विज्ञैर्बुधैश्च विबुधैः समुपासितं त्वं धूपं गृहाण सुरभिं परिपावनं च॥ दीपम्

तमोनाशकं दीप्तिदीप्तं प्रदीपं प्रभाभासुरं भासयन्तं गृहानाः। स्फुरज्ज्योतिषं वर्तियुक्तं सुदीपं जगद्देवदेवत्वमङ्गीकुरुष्ण॥ नैवेद्यम्

सौवर्णपात्रे समलङ्कृतेऽस्मिन् यथायथं तद्विनिवेशितं च। सुस्वादुशीतं मधुरं नवं च नैवेद्यमङ्गीकुरु देव-देव॥ ताम्बूलम्

एलालवङ्गलवलीक्रमुकादियुक्तं सुस्वादुगन्धिसुरभिं सुमनोहरं च। भूपः प्रयाणसमये प्रियमादृत ताम्बूलरागमुररी कुरु देव-देव॥ दक्षिणाम्

भूसुरै: सुरसमैरखिलैर्या वन्दितामृतभुजै: समुपास्या। तां गृहाण निजभक्तनिवेद्यां दक्षिणां सुमनसापि च मुद्राम्॥ नीराजनम्

कस्तूरिकुङ्कुमसुगन्धिसुगन्धितेन एलालवङ्गधनसारंसमन्वितेन। सौवर्णपात्रघृतगोमयवर्धकेन नीराजनामपि करोमि तवाप्तिथेयीम्॥ प्रदक्षिणाम्

समागतानां भवपाशनाशिनां भवादृशानां त्रयतापहारिणाम्। विधीयते या विदुषां गृहे सदा प्रदक्षिणां दक्षिण ते करोमिन्॥

पुष्पाअलिम्
ॐ यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्।
ते ह नाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साद्ध्याः सन्ति देवाः॥
हे पाश! भृद्धरुण नाथजलेश देव दीने दयां मिय विधेहि सदा सुदेव।
नातः परं किमिष याचियतव्यमस्ति पुष्पाञ्जलिं ननु गृहाण सदा मदीयम्॥
"अनया पूजया वरुणाद्यावाहितदेवताः प्रीयन्तां न मम"

भी है है में स्थाप के कार्य के कार्य के कार्य के किया है के कार्य के कार्य के कार्य के कार्य के कार्य के कार्य

# गोपालयन्त्रनिर्माणम्

सर्वप्रथम आचार्य स्वर्णपत्र पर सोने की ही शलाका से गोरोचन द्वारा गोपालयन्त्र का निर्माण इस क्रम से करें—दो त्रिभुज बनावें, जिसमें एक ऊर्ध्वमुख व दूसरा अधोमुख हो। एक के ऊपर दूसरा त्रिकोण होना चाहिए। इस क्रम द्वारा छः कोण बन जायेंगे। कोण बाहरी भाग में होंगे। उनके मध्य में जो षट्कोण चक्र होगा, उसे शास्त्रकारों ने अग्निपुर कहा है। उस अग्निपुर की कर्णिका में 'क्ली' इस बीजमन्त्र को लिखें। उसके साथ साध्य पुरुष और कार्य का भी उल्लेख अवश्वयमेव करें। बर्हिगत कोणों के विवर में षडक्षर मन्त्र को लिखें। छः कोणों के ऊपर एख गोलाकार रेखा निर्मित कर उसके बाहरी भाग में दस—दल कमल बनावें। उन दस दलों के केसरों में एक—एक में दो—दो अक्षर के क्रम द्वारा 'हीं' व 'श्रीं' पूर्वक अष्टादशाक्षर मन्त्र के अक्षरों का उल्लेख करें। इसके बाद दलों के बीच के भाग में दशाक्षर मन्त्र के एक—एक अक्षर को लिखें। इस प्रकार लिखे हुए दस—दल चक्र को चौकोर रेखा से घेरें। भूपुर में अस्त्रों के स्थान में कामबीज (क्लीं) का वर्णन करें।

विशेष—िकसी पात्र में माखन रखकर उसपर यह यन्त्र अंकित करें या स्वर्ण के पत्र पर इस यन्त्र का निर्माण करें। यन्त्र से अंकित नवनीत को कर्ता की धर्मपत्नी भक्षण करे तथा स्वर्ण के पत्र पर लिखे हुए यन्त्र को वह धारण करे। इससे निःसन्देह पुत्र प्राप्त होता है।

> ण्डावर्यक्रीत्राहरू आवस्तुवृत्ति वास्त्रलेशाव्या स्मिन्नियानावस्तानार्थः गीत्रते वस्त्र वाप्यानकाम् १॥

THE RESERVE THE PARTY OF THE PA

#### न्यासाः

## (पुरुषसूक्तन्यासः)

विनियोग:-सहस्त्रशीर्षेत्यादिषोडशर्चस्य पुरुषसूक्तस्य नारायण ऋषिः आद्यानां पञ्चदशानामनुष्टुप्छन्दः यज्ञेन यज्ञमित्यस्य त्रिष्टुप्छन्दः जगद्बीबं नारायणपुरुषो देवता, न्यासे हवने च विनियोगः।

१. ॐ सहस्रशीर्षा०-वामकरे। २. ॐ पुरुष ऽएव०-दक्षिणकरे। ३. ॐ एतावानस्य०-वामपादे। ४. ॐ त्रिपादूर्घ्व०-दक्षिणपादे। ५. ॐ त्रो विराडजायत०-वामजानौ। ६. ॐ तस्माद्यज्ञात् सर्वहुतः०-दक्षिणजानौ। ७. ॐ तस्माद्यज्ञात् सर्वहुतऽऋचः०-वामकट्याम्। ८. ॐ तस्मादश्वा०-दक्षिणकट्याम्। ६. ॐ तं यज्ञं बर्हिषि०-नाभौ। १०. ॐ यत्पुरुषं व्यद्धुः०-हृदये। ११. ॐ ब्राह्मणोऽस्य०-वामबाहौ १२. ॐ चन्द्रमा मनसः०-दक्षिणबाहौ। १३. ॐ नाभ्या ऽआसीदन्त०-कण्ठे। १४. ॐ यत्पुरुषेण हिवषा०-मुखे। १५. ॐ सप्तास्यासन्०-अक्ष्णोः। १६. ॐ यज्ञेन यज्ञम्-मूर्षि।

पुन:-- १. ब्राह्मणोऽस्य०-हृदयाय नमः। २. चन्द्रमा मनसः०- शिर्स स्वाहा। ३. नाभ्या ऽआसीदन्त०-कवचाय हुम्। ४. यत्पुरुषेण हविषा०-नेत्रत्रयाय वौषट्। ५. सप्तास्यासन्०-शिखायै वषट्। ६. यज्ञेन यज्ञम्०-अस्त्राय फट्।

ध्यानम्

शङ्खचक्रगदापद्मं धारयन्तं जनार्दनम्। अङ्के शयानं देवक्याः सूतिकामन्दिरे शुभे॥ एवं रूपं सदा कृष्ण सुतार्थं भावयेत् सुधी:॥१॥ पञ्चवर्षमितलोलमङ्गने धावमानमितचञ्चलेक्षणम्। किङ्किणिबलयहारनूपुरै रिञ्चतं नमत गोपबालकम्॥ २॥

# श्रीसन्तानगोपालपीठपूजनम्

मध्ये-ॐ आधारशक्तये नमः।ॐ प्रकृत्यै नमः।ॐ कूर्माय नमः।ॐ अनन्ताय नमः। ॐ बाराहाय नमः। ॐ पृथिव्यै नमः। ॐ क्षीरनिधये नमः। ॐ श्वेतदीपाय नमः। ॐ रत्नोज्वलित-स्वर्णमण्डपाय नमः। ॐ कल्पवृक्षाय नमः। ॐ स्वर्णवेदिकायै नमः।ॐ सिंहासनाय नमः।इस प्रकार पीठ की पूजा करके-दक्षिणे-ॐ गुरुभ्यो नमः। वामे-ॐ दुर्गायै नमः। ॐ विघ्नेशाय नमः। ॐ क्षेत्रपालाय नमः। अग्रे-ॐ गरुडाय नमः। ईशान्याम्-ॐ विष्वक्सेनाय नमः। ॐ पंचाशद्वर्णाढचकर्णिकायै नमः। ॐ द्वादशकलात्मने सूर्यमण्डलाय नमः। ॐ षोडशकलात्मने सोममण्डलाय नमः।ॐ दशकलात्मने बह्विमण्डलाय नमः। ॐ शक्तिमण्डलाय नमः।ॐ ब्रह्मणे नमः।ॐ विष्णवे नमः।ॐ ईशानाय नमः। ॐ कुबेराय नमः। ॐ ऋग्वेदाय नमः। ॐ यजुर्वेदाय नमः। ॐ सामवेदाय नमः। ॐ अथर्ववेदाय नमः। ॐ आत्मने नमः। ॐ अन्तरात्मने नमः। ॐ पं . परमात्मने नम:। ॐ ज्ञानात्मने नम:। ॐ कृताय नम:। ॐ त्रेताय नम:। ॐ द्वापराय नम:। ॐ कलये नम:। ॐ सं सत्वाय नम:। ॐ रं रजसे नम:। ॐ तं तमसे नमः। ॐ अणिमायै नमः। ॐ महिमायै नमः। ॐ लघिमायै नमः। ॐ गरिमायै नम:। ॐ प्राप्त्यै नम:। ॐ प्राकाम्यै नम:। ॐ ईशित्वायै नम:। ॐ विशित्वायै नमः। ततः पूर्वादि पत्रेषु। ॐ विमलायै नमः। ॐ उत्कर्षिण्यै नमः। ॐ ज्ञानायै नमः। ॐ क्रियायै नमः। ॐ योगायै नमः। ॐ प्रहृत्यै नमः। ॐ सत्यायै नमः। ॐ ईशानायै नमः। पुनर्मध्यै नमः। ॐ अनुग्रहायै नमः। ॐ नमो भगवते श्रीसन्तानगोपालाय सर्वभूतात्मने वासुदेवाय योगपीठात्मने नमः॥

तत्र स्थापितपीठोपरि अग्न्युत्तारणपूर्वकस्वर्णमयीं 'श्रीसन्तान-गोपालप्रतिमां संस्थाप्य आवाहनादिषोडशोपचारैः पूजयेत्।

THE RESENTATION OF THE

भारत या बाधा आवसचा उपहों ने वाच वा वचन

## अग्न्युत्तारणम्

आचार्य कर्ता से श्रीगोपालजी की सुवर्ण प्रतिमा का अग्न्युत्तारण करवाने हे लिए निम्न सङ्कल्प करावें —

देशकालौ सङ्कीर्त्य, अमुकगोत्रः अमुकशर्माऽहम् (वर्माऽहम्, गुप्तोऽह्य् दासोऽहम्) अस्यां सुवर्णमय श्रीसन्तानगोपालप्रतिमायाः अवधाताः

दोषपरिहारार्थं देवतासान्निध्यार्थं च अग्न्युत्तारणं करिष्ये।

आचार्य किसी चौड़े मुख के पात्र में सुवर्ण से निर्मित श्रीगोपालजी की प्रक्रि का पञ्चामृत लेपन कर पान के ऊपर रखकर निम्न वैदिक मन्त्रों का उचार आचार्य और ब्राह्मण करते हुए कर्ता व उसकी धर्मपत्नी से दुग्धयुक्त जलक्ष प्रदान करावें—

ॐ समुद्रस्य त्वावकयाग्ने परिव्ययामिस। पावको अस्मध्यः

शिवो भव॥ १॥

हिमस्य त्वा जरायुणाग्ने परिव्ययामसि। पावको अस्मध्यक्ष शिवो भव॥ २॥

उपज्यन्तुप वेतसेऽवतर नदीष्वा। अग्ने पित्तमपामसि मण्डूरि

ताभिरागहि। सेमं नो यज्ञं पावकवर्णर्ठ० शिवं कृथि॥ ३॥

अपामिद्ं न्ययनर्ठ० समुद्रस्य निवेशनम्। अन्याँस्ते अस्मतपन्

हेतयः पावको अस्मभ्यर्ठ० शिवो भव॥ ४॥

अग्ने पावक रोचिषा मन्द्रया देव जिह्नया। आ देवान्वक्षि<sup>या</sup> च॥ ४॥

स नः पावक दीदिवोऽग्ने देवाँ२॥ इहावह उप यज्ञर्ठ<sup>० हिंदी</sup>

नः॥६॥

पावकयां यश्चितयन्त्या कृपा क्षामन्नुच उषसो न भानुना। तूर्व यामन्नेतशस्य नू रण आ यो घृणेन ततृषाणो अजरः॥ ७॥

नमस्ते हरसे शोचिषे नमस्ते अस्त्वर्चिषे। अन्यांस्ते अस्म<sup>तार</sup>

हेतयः पावको अस्मभ्यर्ठ० शिवो भव॥ ८॥

नृषदे वेडप्सुषदे बेड्विहिषदे वेड्वनसदे वेट् स्वर्विदेवेट्॥ ६॥ ये देवा देवानां यज्ञिया यज्ञियानार्ठ० संवत्सरीणमुप भागमासते। अहुतादो हविषो यज्ञे अस्मिन्स्वयं पिबन्तु मधुनो घृतस्य॥ १०॥

ये देवा देवेष्वधि देवत्वमायन्ये ब्रह्मणः पुरएतारो अस्य। येभ्यो नऋते पवते धाम किञ्चन न ते दिवो न पृथिव्या अधि स्नुषु॥ ११॥

प्राणदा अपानदा व्यानदा वर्चोदा विरवोदाः। अन्यांस्ते अस्मत्तपन्तु हेतयः पावको अस्मभ्यर्ठ० शिवो भव॥ १२॥

श्रीसन्तानगोपालस्वर्णप्रतिमां करेण संस्पृश्य—ॐ आँ हीं क्रों यं रं लं वं शं षं सं हं सः अस्यां मूर्तों प्राणा इह प्राणाः।ॐ आं हीं क्रों॰ अस्यां मूर्तों जीव इह स्थितः।ॐ आं हीं क्रों॰ अस्यां मूर्तों सर्वेन्द्रियाणि वाड्मनस्त्वक् चक्षुः— श्रोत्र-जिह्वा-घ्राण-पाणि-पाद-पायूषस्थानि इहैवागत्य सुखं चिरं तिष्ठन्तु स्वाहा।ततस्तां प्रतिमां रजितादिसिंहासनोपिर संस्थाप्य अर्चयेत्।

## जान हरू है जा प्राणप्रतिष्ठा

आचार्य श्रीसन्तानगोपालजी की प्रतिमा के मस्तक या हृदय का स्पर्श कर्ता से करवाके प्राणप्रतिष्ठा निम्न क्रम से करावें।

विनियोग:-अस्य प्राणप्रतिष्ठामन्त्रस्य ब्रह्मविष्णुरुद्रा ऋषयः, ऋग्यजुः सामानि छन्दांसि, क्रियामयवपुःप्राणाख्या देवता, आं बीजं, हीं शक्तिः, क्रौं कीलकं, प्राणप्रतिष्ठायां विनियोगः।

पुनः ऋष्यादियों का क्रम से शिर, मुख, हृदय, नामि, गुह्य और पैरों में न्यास करे।

ॐ ब्रह्मविष्णुरुद्रऋषिभ्यो नमः-शिरिस। ऋग्यजुः सामछन्दोभ्यो नमः-मुखे। ॐ प्राणाख्यदेवतायै नमः-हृदि।ॐ आं बीजाय नमः-गुह्मस्थाने। हीं शक्तये नमः-पादयोः।ॐ कं,खं,गं,घं,ङं,अं पृथिव्यप्तेजोवाय्वाकाशात्मने नमः-आं हृदयाय नमः-हृदि। ॐ चं, छं, जं, झं, ञं, इं शब्दस्पर्श-रूपरसगन्धात्मने नमः-ईं शिरसे स्वाहा-शिरिस। ॐ टं, ठं, डं, ढं, णं, उं, श्रोत्रत्वक्, चक्षु, जिह्वा, घ्राणाऽत्मने नमः-ॐ शिखायै वषद्-शिखायाम्। ॐ तं, थं, दं, धं, नं, एं, वाक्पाणिपादपायूपस्थात्मने नमः—ऐं कवचाय हुम्-कवचे।ॐ पं, फं, बं, भं, मं, ॐ वचनादानिवहरणोत्सर्गानन्दाऽत्मने नमः—ॐ नेत्रत्रयाय वौषट्–नेत्रेषु। ॐ अं, यं, रं, लं, वं, शं, षं, सं, हं, लं, क्षं, मनोबुद्धचहङ्कारचित्तात्मने नमः—अः अस्त्राय फट् अस्त्रे।

इसके पश्चात् आचार्य श्रीसन्तानगोपालजी की प्रतिमा का स्पर्श कर जप करें तथा शिर व हृदय का हाथ से स्पर्श कर निम्न प्राणप्रतिष्ठा के मंत्रों का उच्चारण

करें-

ॐ आं, ह्रीं, क्रों, यं, रं, लं, वं, शं, षं, सं, हं, सः श्रीसन्तानगोपालदेवस्य प्राणा इह प्राणाः। ॐ आं, ह्रीं, क्रों, यं, रं, लं, वं, शं, षं, सं, हं, सः श्रीसन्तानगोपालदेवस्य जीव इह स्थितः। ॐ आं, ह्रीं, क्रों, यं, रं, लं, वं, शं, षं, सं, हं, सः श्रीसन्तानगोपालदेवस्य सर्वेन्द्रियाणि। ॐ आं ह्रीं क्रों यं रं लं वं शं षं सं हं सः श्रीसन्तानगोपालदेवस्य वाड्मनश्चक्षुः श्रोत्रजिह्वाघ्राणप्राणा इहागत्य स्वस्तये सुखं चिरं तिष्ठन्तु स्वाहा।

श्रीसन्तानगोपालजी का कर्ता से ध्यान करवाते हुए आचार्य सहित सभी

ब्राह्मण निम्न मन्त्रों का उच्चारण करें-

ॐ मनो में तर्पयत वाचं में तर्पयत प्राणं में तर्पयत चक्षुर्में तर्पयत श्रोत्रं में तर्पयतात्मानं में तर्पयत प्रजां में तर्पयत पशून्में तर्पयत गणान्में तर्पयत गणा में मा वितृषन्॥ १॥

ऐन्द्रः प्राणो अङ्गे अङ्गे निदीध्यदैन्द्र उदानो अङ्गे अङ्गे निधीतः। देवत्वष्टभूरि ते सर्ठ० समेतु सलक्ष्मा यद्विपुरूषं भवाति। देवत्रा

यन्तमवसे सखायोऽनु त्वा माता पितरो मदन्तु॥ २॥

वाचं ते शुन्धामि प्राणं ते शुन्धामि चक्षुस्ते शुन्धामि श्रोत्रं ते शुन्धामि नाभि ते शुन्धामि मेढ्रं ते शुन्धामि पायुं ते शुन्धामि चरित्रार्ठ०स्ते शुन्धामि॥ ३॥

मनस्त आप्यायतां वाक्त आप्यायतां प्राणस्त आप्यायतां चक्षुस्त आप्यायतांर्ठ०श्रोत्रं त आप्यायताम्। यत्ते क्रूरं यदास्थितं तत्त आप्यायतां निष्टचायतां तत्ते शुध्यतु शमहोभ्यः। ओ<sup>वधे</sup> त्रायस्व स्वधिते मैनर्ठ० हिर्ठ०सीः॥ ४॥ अपां पेरुरस्यापो देवीः स्वदन्तु स्वात्तं चित्सद्देवहविः। सं ते प्राणो वातेन गच्छतार्ठ० समङ्गानि यजत्रैः सं यज्ञपति राशिषा॥ ५॥

सं ते मनो मनसा सं प्राणः प्राणेन गच्छताम्। रेडस्यग्निष्ट्वा श्रीणात्वापस्त्वा समरिणन्वातस्य त्वा ध्राज्यै पूष्णो रर्ठ०ह्या ऊष्मणो व्यथिषत्प्रयुतं द्वेषः॥६॥

प्राणपा मे अपानपाश्चक्षुष्याः श्रोत्रपाश्च मे। वाचो मे विश्वभेषजो मनसोऽसि विलायकः॥ ७॥

प्राणश्च मेऽपानश्च मे व्यानश्च मेऽसुश्च मे चित्तं च म आधीतं च मे वाक् च मे मनश्च मे चक्षुश्च मे श्रोत्रं च मे दक्षश्च मे बलं च मे यज्ञेन कल्पनन्ताम्॥ ८॥

प्राणं मे पाह्यपानं मे पाहिळ्यानं मे पाहिचक्षुर्म उर्व्या विभाहि श्रोत्रं मे श्लोकय। अपः पिन्वौषधीर्जिन्व द्विपादव चतुष्पात्पाहि दिवो वृष्टिमेरय॥ ६॥

प्राणाय मे वर्चोदा वर्चसे पवस्व व्यानाय मे वर्चोदा वर्चसे पवस्वोदानाय मे वर्चोदा वर्चसे पवस्व वाचे मे वर्चोदा वर्चसे पवस्व क्रतूदक्षाभ्यां मे वर्चोदा वर्चसे पवस्व श्रोत्राय मे वर्चोदा वर्चसे पवस्व चक्षुभ्यां मे वर्चोदसौ वर्चसे पवेथाम्॥ १०॥

प्राणाय स्वाहा पानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा चक्षुषे स्वाहा श्रोत्राय स्वाहा वाचे स्वाहा मनसे स्वाहा॥ ११॥

अयं पुरो भुवस्तस्य प्राणो भौवायनो वसन्तः प्राणायनो गायत्री वासन्ती गायत्र्यै गायत्रम् गायत्रादुपार्ठ०शुरुपार्ठ० शोस्त्रिवृत्रिवृतो रथन्तरं वसिष्ठ ऋषिः प्रजापतिगृहीतया त्वया प्राणं गृह्णामि प्रजाभ्यः॥ १२॥ अयं पश्चाद्विश्वव्यचास्तस्य चक्षुर्वेश्वव्यचसं वर्षाश्चाश्चाच्या जगती वार्षी जगत्या ऋक्सममृक्समाच्छुकः शुक्रात्सप्तदशः सप्तदशाद्वैरूपं जमदिग्नर्ऋषिः प्रजापितगृहीतया त्वया चक्षुर्गृह्णामि प्रजाभ्यः॥ १३॥ इदमुत्तरात्स्वस्तस्य श्रोत्रठे० सौवठे० शरछौत्रय-नुष्टुप् शारद्यनुष्टुभ ऐडमैडान्मथी मन्थिन एकविठे०श एकविठे० शाद्वैराजं विश्वामित्र ऋषिः प्रजापितगृहीतया त्वया श्रोत्रं गृह्णामि प्रजाभ्यः॥ १४॥ इयमुपिर मितस्तस्यै वाङ्मात्या हेमन्तोवाच्यः पङ्क्तिहैंमन्ती पङ्क्त्यै निधनविन्नधनवत आग्रयणऽआग्रयणा-न्निणवत्रयिन्नठे० शौ त्रिणवत्रयिन्नठे० शाभ्याठे० शाक्ररौवते विश्वकर्म ऋषिः प्रजापितगृहीतया त्वया वाचं गृह्णामि प्रजाभ्यो लोकं ता इन्द्रम्॥ १५॥ पुनः निम्न श्लोक का आचार्य उच्चारण करें—

अस्यै प्राणाः प्रतिष्ठन्तु अस्यै प्राणाः क्षरन्तु च। अस्यै देवत्वमर्चायै मामहेति च कश्चन॥

नेत्रोन्मीलनम् –श्रीसन्तानगोपालजी की प्रतिमा के मुख व नेत्र में स्वर्ण की शलाका के द्वारा (कांस्य पात्र में) शहद और घृत इन दोनों को आचार्य मिश्रित कर 'ॐ चित्रं देवानामुद्गादनीकं चक्षुमित्रस्य वरुणस्याग्ने:'। इस आधे वैदिकमन्त्र का उच्चारण करके चिह्न करें। इसके उपरान्त कर्ता से नेत्रोन्मीलन के अंगत्व निम्न संकल्प गोदान के निमित्त आचार्य करावे—नेत्रोन्मीलन अङ्गत्वेन गोदानं अहं करिष्ये। श्रीसन्तानगोपालजी की प्रतिमा के सामने कंकण, छत्र, पंखा, चावर, जल के पात्र पायस, मक्ष्य—मोज्य पदार्थ घृत, भोजनपात्र, रक्त व पीतवर्ण के रेशमी वस्त्र, अङ्ग-प्रत्यङ्ग के आभूषण, दर्पण, ताम्बूल आदि इन सामग्रियों को रखें तथा निम्न मंत्र का उच्चारण करके श्रीगोपालजी को उपरोक्त सभी वस्तुएँ दिखा देवें—

ॐ आ कृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्नमृतं मर्त्यं च। हिरण्ययेन सविता रथेना देवो याति भुवनानि पश्यन्॥

HEP HATTER

श्रीसन्तानगोपालपूजनम्

संकल्पः—देशकालौ संकीर्त्य, अमुकगोत्रः अमुकशर्माऽहम् (अमुक-वर्माऽहम्, अमुकगुप्तोऽहम् ) मम भार्याया वन्ध्यात्वदोषनिरासपूर्वकं दीर्घायुष्य पुत्रप्राप्त्यर्थं श्रीकृष्णदेवताप्रीत्यर्थं च श्रीसन्तानगोपालपूजनमहं करिष्ये।

> ध्यानम् शङ्खचक्रगदापद्मं धारयन्तं जनार्दनम्। अङ्के शयानं देवक्याः सूतिकामन्दिरे शुभे॥ एवं रूपं सदा कृष्ण सुतार्थं भावयेत् सुधीः॥१॥ पञ्चवर्षमितलोलमङ्गने धावमानमितचञ्चलेक्षणम्। किङ्किणिबलयहारनूपुरै रिझतं नमत गोपबालकम्॥२॥ श्रीसन्तानगोपालाय नमः, ध्यानं समर्पयामि।

> > आवाहनम्

ॐ सहस्त्रशीर्षा पुरुषः सहस्त्राक्षः सहस्त्रपात्। स भूमिठं० सर्वतः स्पृत्वात्यतिष्ठद्दशाङ्गुलम् ॥ चिच्छक्तिजुष्टं सगणं प्रभुं त्वामावहे पूजनमन्दिरेऽस्मिन्। विलोक्य भक्तिं मम किङ्करस्य श्रीकृष्णसान्निध्यमिहाद्य तेऽस्तु॥ श्रीसन्तानगोपालाय नमः, आवाहनं समर्पयामि।आवाहनार्थे पुष्पं समर्पयामि।

आसनम्

ॐ पुरुष एवेदर्ठ० सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यम्। उतामृतत्वस्येशानो यदन्नेनातिरोहति॥ स्फुरत्प्रभं काञ्चनरत्निर्मितं यदर्धचन्द्रेण च बिन्दुना युतम्। इत्पदातुल्यं विधिवन्मयार्पितं राधापते तुभ्यमिदं शुभासनम्॥ श्रीसन्तानगोपालाय नमः, आसनं समर्पयामि। आसनार्थे अक्षतान् समर्पयामि।

पांधन्
उठ एतावानस्य महिमातो ज्यायांश्च पूरुषः।
पादोऽस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि॥
औदुम्बरे सुन्दरभाजनेऽमले रेखाङ्किते पद्मदलानुकारिण।
प्रपूरितं पादसुखावहं तदा मयापितं पाद्यमिदं गृहाण॥
श्रीसन्तानगोपालाय नमः, पाद्यं समर्पयामि।

अर्घ्यम्

ॐ त्रिपादूर्ध्वंऽ उदैत्पुरुषः पादोऽस्येहाभवत्पुनः। ततो विष्वङ् व्यक्रामत्साशनानशने अभि॥ औदुम्बरे यल्लघुभाजने स्थिते रेखाङ्किते पद्मदलानुकारिणि। श्रीकृष्णतच्चन्दनपुष्पसंयुतं गृहाण हस्तार्घमिमं मयार्पितम्॥ श्रीसन्तानगोपालाय नमः, अर्घ्यं समर्पयामि।

आचमनीयम्

ॐ ततो विराडजायत विराजो अधि पूरुषः। स जातो अत्यरिच्यत पश्चाद्ध्रिममथो पुरः॥ हत्कण्ठताल्वोष्ठगताभिरद्धिः पुनन्ति विप्रप्रमुखाः क्रमेण। यस्मादतश्चाचमनार्थमीश मयार्पिता आप इमा गृहाण॥ श्रीसन्तानगोपालाय नमः, आचमनीयं जलं समर्पयामि।

पश्चामृतस्नानम्

ॐ पञ्च नद्यः सरस्वतीमपियन्ति सस्रोतसः। सरस्वती तु पञ्चधा सो देशेऽभवत्सरित्॥

> श्रीसन्तानगोपालाय नमः, पंचामृतस्नानं समर्पयामि । स्नानान्ते शुद्धोदक जलं समर्पयामि ।

> > स्नानम्

ॐ तस्माद्यज्ञात्सर्वहुतः सम्भृतं पृषदाज्यम्। पशूंस्तांश्चक्रे वायव्यानारण्या ग्राम्याश्च ये॥ पञ्चामृतैश्शुद्ध्यति पाञ्चभौतिको देहस्तथा शुद्धजलेन सत्यम्। पञ्चामृतस्नानमतो मयार्पितं शुद्धोदकस्नानमिदं गृहाण॥ श्रीसन्तानगोपालाय नमः, स्नानीयं जलं समर्पयामि।

महाभिषेकस्नानम्—आचार्य गोपालजी की स्वर्ण प्रतिमा पर निम्न मन्त्र और पुरुषसूक्त के मन्त्रों का उच्चारण करते हुए कर्ता से महाभिषेक स्नान करावें—

ॐ कृष्णोऽस्याखरेष्ठोऽग्रये त्वा जुष्टं प्रोक्षामि वेदिरसि बर्हिषे त्वा जुष्टं प्रोक्षामि बर्हिरसि स्तुग्भ्यस्त्वा जुष्टं प्रोक्षामि॥

ॐ सहस्त्रशीर्षा पुरुषः सहस्त्राक्षः सहस्त्रपात्। स भूमिर्ठ० सर्वत स्पृत्वात्यितष्ठदृशाङ्गलम्॥ १॥ पुरुष एवेदर्ठ० सर्वं यद्भूतं यच्य भाव्यम्। उतामृतत्वस्येशानो यदन्नेनातिरोहति॥ २॥ एतावानस्य महिमातो ज्यायांश्च पूरुषः। पादोऽस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि॥ ३॥ त्रिपादूर्ध्व उदैत्पुरुषः पादोऽस्येहाभवत्पुनः। ततो विष्वङ् व्यक्रामत्साशनानशने अभि॥ ४॥ ततो विराडजायत विराजो अधि पुरुषः। स जातो अत्यरिच्यत पश्चाद्धिममथो पुरः॥ ५॥ तस्माद्य-ज्ञात्सर्वहुतः सम्भृतं पृषदाज्यम्। पशूंस्तांश्चक्रे वायव्यानारण्या ग्राम्याश्च ये॥६॥ तस्माद्यज्ञात्सर्वहुत ऋचः सामानि जिज्ञरे। छन्दार्ठ०सि जज्ञिरे तस्माद्यजुस्तस्मादजायत॥ ७॥ तस्मादश्वा अजायन्त ये के चोभयादतः। गावो ह जिज्ञरे तस्मात्तस्माजाता अजावयः॥ ८॥ तं यज्ञं बर्हिषि प्रौक्षन्पुरुषं जातमग्रतः। तेन देवा अयजन्त साध्या ऋषयश्च ये॥ ६॥ यत्पुरुषं व्यद्धुः कतिधा व्यकल्पयन्। मुखं किमस्यासीत्किं बाहू किमूरू पादा उच्येते॥ १०॥ ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीद्वाह् राजन्यः कृतः। ऊरू तदस्य यद्वैश्यः पद्भ्यार्ठ० शूद्रो अजायत॥ ११॥ चन्द्रमा मनसो जातश्रक्षोः सूर्यो अजायत। श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्नि-रजायत॥ १२॥ नाभ्या आसीदन्तरिक्षर्ठ० शीर्ष्णो द्यौः समवर्तत। पद्भ्यां भूमिर्दिशः श्रोत्रात्तथा लोकाँ२ अकल्पयन्॥१३॥ यत्पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतन्वत। वसन्तोऽस्यासीदाज्यं ग्रीष्म इध्मः शरद्धविः॥ ९४॥ सप्तास्यासन्परिधयस्त्रिःसप्त समिधः कृताः। देवा यद्यज्ञं तन्वाना अबध्नन्पुरुषं पशुम्॥ १५॥ यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्। ते ह नाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः॥ १६॥

### शुद्धोकस्नानम्

ॐ शुद्धवालः सर्वशुद्धवालो मणिवालस्त आश्रिश्वनाः श्येतः श्येताक्षोऽरुणस्ते रुद्द्राय पशुपतये कर्णा यामा अवलिप्ता रोद्रा नभोरूपाः पार्जन्याः॥

> श्रीसन्तानगोपालाय नमः, शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि । शुद्धोदक स्नानान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि ।

#### वस्त्रम्

ॐ तस्माद्यज्ञात्सर्वहुत ऋचः सामानि जज्ञिरे। छन्दार्ठ०सि जज्ञिरे तस्माद्यजुस्तस्मादजायत॥ युवासुवासा इतिमन्त्रपूर्वं तडित्प्रभं नूतनमम्बरद्वयम्। तथारुणं काञ्चनतारकाचितं राधापते तुभ्यमिदं मयार्पितम्॥ श्रीसन्तानगोपालाय नमः, वस्त्रं समर्पयामि।

#### यज्ञोपवीतम्

3% तस्मादश्वा अजायन्त ये के चोभयादतः।
गावो ह जिज्ञरे तस्मात्तस्माज्जाता अजावयः॥
ऊर्ध्वं वृतं यित्रवृद्प्यधोवृतं पुनिस्त्रवृद्ग्रन्थिविराजितं शुभम्।
यज्ञोपवीतं श्रुतिमन्त्रतः कृतं मयार्पितं तिद्विधितो गृहाण॥
श्रीसन्तानगोपालाय नमः, यज्ञोपवीतं समर्पयामि।
यक्षोपवीतान्ते आचमनीयजलं समर्पयामि।

#### चन्दनम्

ॐ अर्ठ० शुनाते अर्ठ० शुः पृच्यतां परुषा परुः। गन्धस्ते सोममवतु मदायरसो अच्युतः॥ भाले लसत्केसरमर्पयामि कस्तूरिकाविन्दुमपीन्दुवक्त्र। श्रीकृष्णगात्रे हरिचन्दनस्य दिव्याङ्गरागं परितोर्पयामि॥ श्रीसन्तानगोपालाय नमः, चन्दनं समर्पयामि। पुष्पम्

ॐ यत्पुरुषं व्यद्धुः कितधा व्यकल्पयन्। मुखं किमस्यासीत्किं बाहू किमूरू पादा उच्येते॥ यथा विचित्रा मम सन्ति वृत्तयो विचित्रपुष्पाणि तथार्पयामि। हंसेन्दुतारागणसित्रभाः स्त्रजो मयर्पिता देवसुगन्धपूर्णाः॥ श्रीसन्तानगोपालाय नमः, पुष्पं समर्पयामि।

गन्धम्

ॐ त्वां गन्धवां अखनँस्त्वामिन्द्रस्त्वां बृहस्पतिः। त्वामोषधे सोमो राजा विद्वान्त्यक्ष्मादमुच्यत॥ श्रीसन्तानगोपालाय नमः, गन्धं समर्पयामि।

अक्षतान्

ॐ अक्षन्नमीमदन्त ह्यव प्रिया अधूषत्। अस्तोषत स्वभानवो विप्रा नविष्ठया मती योजा न्विन्द्र ते हरी॥

श्रीसन्तानगोपालाय नमः, अक्षतान् समर्पयामि।

तुलसीदलम्

ॐ इदं विष्णु विंचक्रमे त्रेधा निद्धेपद्म। समूढमस्य पार्ठ० सुरे स्वाहा॥

श्रीसन्तानगोपालाय नमः, तुलसीदलं समर्पयामि।

अङ्गपूजनम्

लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः पादौ पूजयामि। विशालाक्षीकेशवाभ्यां० गुल्फौ०। सुनन्दसंकर्षणाभ्यां० जंघे०। रुक्मिणीमाधवाभ्यां० जानुनी०। माधवोअच्युताभ्यां० उरु०। नारायणीगोविन्दाभ्यां० कटि०। मित्रवृन्दा-अनिरुद्धाभ्यां० नाभि०।पद्माक्षीत्रिविक्रमाभ्यां० हृदयं०।क्षेमकरीनृसिंहाभ्यां० कण्ठं०। सत्यावासुदेवाभ्यां० बाहौ०। कलिन्दीप्रकर्षणाभ्यां० हस्तौ०। कमलावामनाभ्यां० मुखं०। विजयापुरुषोत्तमाभ्यां० नेत्रे०। कान्तिमित-श्रीधराभ्यां० श्रोत्रे०।रुक्मिणी-अधोक्षजाभ्यां नमः सर्वाङ्गं पूजयामि।

श्रीसन्तानगोपालाय नमः, अङ्गपूजां समर्पयामि।

हो. श्री. स. गो. अ. वि० १२

### आवरणपूजनम्

१. प्रथमावरणम् – बिन्दौ – १. ॐ लक्ष्म्यै नमः लक्ष्मीं पूजयामि, २. ॐ धरायै नमः धरांपूजयामि। पुष्पाञ्जलिं गृहीत्वा – ॐ दयाब्धे त्राहि संसारसर्णानां शरणागतम्। भक्त्या समर्पये तुभ्यं प्रथमावरणार्चनम्।। प्रथमावरणदेवताभ्यो नमः पुज्याञ्जलिं समर्पयामि। अनया पूजया प्रथमावरणदेवताः प्रीयनां नमम।

२. द्वितीयावरणम् – त्रिकोणे – ३. ॐ बलाय नमः बलं पूजयामि। ४. ॐ प्रबलाय नमः प्रबलं पूजयामि। ४. ॐ महाबलाय नमः महाबलं पूजयामि। पृष्पाञ्जलं गृहीत्वा – ॐ दयाब्धे त्राहि संसारसर्पान्मां शरणागतम्। भक्त्या समर्पये तुभ्यं द्वितीयावरणार्चनम्।। द्वितीयावरणदेवताभ्यो नमः पुञ्पाञ्जलं समर्पयामि। अनया पूजया द्वितीयावरणदेवताः प्रीयन्तां न मम।

३. तृतीयावरणम्—षट्कोणेषु। ६. ॐ विष्वक्सेनाय नमः विष्वक्सेनं पूजयामि। ७. ॐ चण्डाय नमः चण्डं पूजयामि। ८. ॐ प्रचण्डाय नमः प्रचण्डं पूजयामि। ८. ॐ प्रचण्डाय नमः प्रचण्डं पूजयामि। ६. ॐ जयाय नमः जयं पूजयामि। १०. ॐ विजयाय नमः विजयं पूजयामि। ११. ॐ शुक्राय नमः शुक्रं पूजयामि। पुष्पाञ्जलिं गृहीत्वा—ॐ दयाब्धे त्राहि संसारसर्पान्मां शरणागतम्। भक्त्या समर्पये तुभ्यं तृतीयावरणार्चनम्॥ तृतीयावरणदेवताभ्यो नमः पुज्याञ्जलिं समर्पयामि। अनया पूजया तृतीया-वरणदेवताः प्रीयन्तां न मम।

४. चतुर्थावरणम् — अष्टपत्रेषु — १२. ॐ ध्रुवाय नमः ध्रुवं पूजयामि। १३. ॐ अध्वराय नमः अध्वरं पूजयामि। १४. ॐ सोमाय नमः सोमं पूजयामि। १४. ॐ अद्भ्यो नमः अपः पूजयामि। १६. ॐ अनिलाय नमः अनिलं पूजयामि। १७. ॐ अनलाय नमः अनलं पूजयामि। १८. ॐ प्रत्यूषाय नमः प्रत्यूषं पूजयामि। १६. ॐ प्रभासाय नमः प्रभासं पूजयामि। पुष्पाञ्जलिं गृहीत्वा — ॐ दयाब्धे त्राहि संसारसर्पानमां शरणागतम्। भक्त्या समर्पये तुभ्यं चतुर्थावरणार्चनम्। चतुर्थावरणदेवताभ्यो नमः पुञ्पाञ्जलिं समर्पयामि। अनया पूजया चतुर्थावरणदेवताः प्रीयन्तां न मम।

प्. पञ्चमावरणम्—दशपत्रेषु—२०. ॐ मत्स्याय नमः मत्स्यं पूजयामि। २१. ॐ कूर्माय नमः कूर्म पूजयामि। २२. ॐ वराहाय नमः वराहं पूजयामि। २३. ॐ नारसिंहाय नमः नारसिंह पूजयामि। २४. ॐ वामनाय नमः वामनं पूजयामि। २५. ॐ परशुरामाय नमः परशुरामं पूजयामि। २६. ॐ रामाय नमः रामं पूजयामि। २७. ॐ कृष्णाय नमः कृष्णं पूजयामि। २८. ॐ बुद्धाय नमः बुद्धं पूजयामि। २६. ॐ किल्किने नमः किल्किनं पूजयामि। पुष्पाञ्जलिं गृहीत्वा—ॐ दयाब्धे त्राहि संसारसर्पान्मां शरणागतम्। भक्त्या समर्पये तुभ्यं पञ्चमा- वरणार्चनम्।। पञ्चमावरणदेवताभ्यो नमः पुञ्पाञ्जलिं समर्पयामि। अनया पूजया पञ्चमावरणदेवताः प्रीयन्तां न मम।

६.षष्ठावरणम् – द्वादशपत्रेषु – ३०. ॐ नन्दाय नमः नन्दं पूजयामि। ३१. ॐ मुनन्दाय नमः मुनन्दं पूजयामि। ३२. ॐ महानन्दाय नमः महानन्दं पूजयामि। ३३. ॐ विमलनन्दाय नमः विमलनन्दं पूजयामि। ३४. ॐ अतिनन्दाय नमः अतिनन्दं पूजयामि। ३४. ॐ अतिनन्दाय नमः अतिनन्दं पूजयामि। ३५. ॐ मूधीवन्दनाय नमः सुधीवनन्दनं पूजयामि। ३६. ॐ शत्रुविमर्दनन्दनाय नमः शत्रुविमर्दनन्दनं पूजयामि। ३७. ॐ मित्रविवर्द्धन-नन्दनाय नमः मित्रविवर्द्धननन्दनं पूजयामि। ३८. ॐ घोषनन्दनाय नमः घोषनन्दनं पूजयामि। ३६. ॐ शोषणनन्दनाय नमः शोषनन्दनं पूजयामि। ४०. ॐ जीवन्दनाय नमः जीवनन्दनं पूजयामि। ४१. ॐ परमजीवनन्दनाय नमः परमजीवनन्दनं पूजयामि। पुष्पाञ्जलिं गृहीत्वा—ॐ दयाब्धे त्राहि संसारसर्णामां शरणागतम्। भक्त्या समर्पये तुभ्यं श्रीष्ठावरणार्चनम्॥ श्रीषष्ठावरणदेवताभ्यो नमः पुज्पाञ्जलिं समर्पयामि। अनया पूजया श्रीषष्ठावरणदेवताः प्रीयन्तां न मम।

७. सप्तमावरणम् — चतुर्दशपत्रेषु — ४२. ॐ नारदाय नमः नारदं पूजयामि। ४३. ॐ पराशराय नमः पराशरं पूजयामि। ४४. ॐ व्यासाय नमः व्यासं पूजयामि। ४५. ॐ शुकाय नमः शुकं पूजयामि। ४६. ॐ वाल्मीकिने नमः वाल्मीकिनं पूजयामि। ४७. ॐ विसष्ठाय नमः विसष्ठं पूजयामि। ४८. ॐ शंवराय नमः शंवरं पूजयामि। ४६. ॐ देवलाय नमः देवलं पूजयामि। ५२. ॐ पर्वताय नमः पर्वतं पूजयामि। ५२. ॐ जाबोलये नमः जाबालिं पूजयामि। ५३. ॐ जमदग्नये नमः जमदग्निं पूजयामि। ५४. ॐ विश्वामित्राय नमः विश्वामित्रं पूजयामि। ५४. ॐ विश्वामित्राय नमः विश्वामित्रं पूजयामि। ५५. ॐ भृगुरये नमः भागुरिं पूजयामि। पुणाञ्जलिं गृहीत्वा—ॐ दयाब्ये त्राहि संसारसर्णन्मां शरणागतम्। भक्त्या समर्पये तुभ्यं सप्तमावरणार्चनम्।। सप्तमावरणदेवताभ्यो नमः पुञ्पाञ्चलिं समर्पयामि। अनया पूजया सप्तमावरणदेवताः प्रीयन्तां न मम।

८.अष्टमावरणम्—षोडशपत्रेषु—५६.ॐकपिलाय नमः कपिलं पूजयामि। ५७.ॐ याज्ञवल्काय नमः याज्ञवल्कयं पूजयामि। ५८.ॐ दाल्भ्याय नमः दाल्भ्यं पूजयामि। ५६.ॐ शौनकाय नमः शौनकं पूजयामि। ६०.ॐ मार्कण्डेयाय नमः मार्कण्डेयं पूजयामि। ६१. ॐ भृगवे नमः भृगुं पूजयामि। ६२. ॐ गौतमाय नमः गौतमं पूजयामि। ६३. ॐ गालवाय नमः गालवं पूजयामि। ६४. ॐ भारद्वाजाय नमः भारद्वाजं पूजयामि। ६५. ॐ भारद्वाजाय नमः भारद्वाजं पूजयामि। ६६. ॐ मौद्गल्याय नमः मौद्गल्यं पूजयामि। ६७. ॐ वेदवाहनाय नमः वेदवाहनं पूजयामि। ६८. ॐ वृहदश्चाय नमः वृहदश्चं पूजयामि। ६६. ॐ जैमिनये नमः जैमिनिं पूजयामि। ७०. ॐ अगरत्याय नमः अगरत्यं पूजयामि। ७९. ॐ श्वेतनन्दाय नमः श्वेतनन्दं पूजयामि। पृष्पाञ्चलिं गृहीत्वा—ॐ दयाब्धे त्राहि संसारसर्पानमां शरणागतम्। भक्त्या समर्पये तुभ्यं अष्टमावरणार्चनम्।।अष्टमावरणदेवताभ्यो नमः पुज्पाञ्चलिं समर्पयामि।अनया पूजया अष्टमावरणदेवताभ्यो प्रीयन्तां न मम।

ह. नवमावरणम् – भूगृहेपूर्वादिक्रमेण – ७२. ॐ इन्द्राय नमः इन्द्रं पूजयामि। ७३. ॐ अग्नये नमः अग्नि पूजयामि। ७४. ॐ यमाय नमः यमं पूजयामि। ७५. ॐ विर्मरतये नमः निर्मरति पूजयामि। ७६. ॐ वरुणाय नमः वरुणं पूजयामि। ७७. ॐ वायवे नमः वायुं पूजयामि। ७८. ॐ सोमाय नमः सोमं पूजयामि। ७६. ॐ ईशानाय नमः ईशानं पूजयामि। ८०. ॐ ब्रह्मणे नमः ब्रह्मणं पूजयामि। ८०. ॐ ब्रह्मणे नमः ब्रह्मणं पूजयामि। ८०. ॐ अनन्ताय नमः अनन्तं पूजयामि। पृष्पाञ्चलिं गृहीत्वा – ॐ दयाब्धे त्राहि संसारसर्णान्मां शरणागतम्। भक्त्या समर्पये तुभ्यं समस्ता-वरणार्चनम्॥ नवमावरणदेवताभ्यो नमः (समस्तावरणदेवताभ्यो नमः) पुञ्पाञ्चलिं समर्पयामि। अनया पूजया नवमावरण (समस्तावरण) देवताः प्रीयन्तां न मम। 'आवरणदेवताभ्यो नमः' इस नाम मन्त्र के द्वारा कर्ता आवरणदेवता को धूपादिशेष – उपचारों को समर्पित करें।

ॐ ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीद्वाहू राजन्यः कृतः।
ऊरू तदस्य यद्वैश्यः पद्भ्यार्ठ० शूद्रोऽ अजायत॥
सुगन्धयुग्र्याणसुखावहः सदा धूपेऽपि यस्याकदुतानुभूयते।
मनो यथा त्वच्चरणार्चकानां तं धूपमीशेश समर्पयामि॥
श्रीसन्तानगोपालाय नमः, धूपं समर्पयामि।

दीपम

ॐ चन्द्रमा मनसो जातश्रक्षोः सूर्यो अजायत। श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत॥ प्रज्वालितं दीपनिधानपात्रे दशायुतं स्नेहयुतं सुनिर्मलम्। सार्धत्रिवारं विधुमण्डलीकृतं गृहाण दीपं भगवन्मयार्पितम्॥ श्रीसन्तानगोपालाय नमः, दीपं समर्पयामि।

सिताम्

ॐ क्रमध्वमग्निना नाकमुख्यर्ठ० हस्तेषु बिभ्रतः। दिवस्पृष्टर्ठ० स्वर्गत्वा मिश्रा देवेभिराध्वम्।। सिता शुभा सरा लध्वी वातपित्तहरीहिमा। निवेदितं मया भक्त्या गृहाण परमेश्वर!॥ श्रीसन्तानगोपालाय नमः, सितां समर्पयामि।

नवनीतम्

ॐ देव्यो वम्रचो भूतस्य प्रथमजा मखस्य वोऽद्य शिरो राध्यासं देवयजने पृथिव्या:। मखाय त्वा मखस्य त्वा शीर्ष्णो ॥ नवनीतं हितं गव्यं वृष्यं वर्णबलाग्निकृत्। निवेदितं मया तुभ्यं प्रसीद परमेश्वर!॥ श्रीसन्तानगोपालाय नमः, नवनीतं समर्पयामि।

नैवेद्यम्

ॐ नाभ्या आसीदन्तिरक्षर्ठ० शीष्णी द्यौः समवर्तत।
पद्भ्यां भूमिर्दिशः श्रोत्रात्तथा लोकाँ२ अकल्पयन्॥
नैवेद्यं गृह्यतां देव भक्ति मे ह्यचलां कुरु।
ईप्सितं मे वरं देहि परत्र च पराङ्गतिम्॥
श्रीसन्तानगोपालाय नमः, नैवेद्यं समर्पयामि।

आचमनम्

संवासितं नवलकेतकवारिपूरैः पात्रे घृतं च रजतोत्खचिते त्वदग्रे। पानीयमम्बुसमुपाहृतमेतदीश पीत्वा निभालय दृशा सततं स्वभक्तान्॥ श्रीसन्तानगोपालाय नमः, आचमनं समर्पयामि।

फलम्

इदं फलं मया देव स्थापितं पुरतस्त्व। तेन मे सुफलावाप्तिर्भवेजन्मनि जन्मनि॥ श्रीसन्तानगोपालाय नमः, फलं समर्पयामि। ताम्बूलम्

ॐ यत्पुरुषेण हिवषा देवा यज्ञमतन्वत। वसन्तोऽस्यासीदाज्यं ग्रीष्म इध्मः शरद्धविः॥ घोण्टासुधैलाकदराहिवल्लीदलैर्युतं श्रीमुखमण्डनार्थम्। विहारकान्तं नवरङ्गगर्भं गृहाण ताम्बूलमिदं मयार्पितम्॥ श्रीसन्तानगोपालाय नमः, ताम्बूलं समर्पयामि।

दक्षिणाम्

ॐ हिरण्यगर्भः समवर्त्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्। स दाधार पृथिवीं द्यामुतेमां कस्मै देवाय हविषा विधेम॥ रत्नाकरो हि सदनं गृहिणी च पद्मा देयं किमस्ति भवते जगदीश्वराय। राधागृहीतमनसो मनसोस्ति दैन्यं दत्तं मया निजमनस्तदिदं गृहाण॥ श्रीसन्तानगोपालाय नमः, दक्षिणां समर्पयामि।

नीराजनम्

ॐ इदर्ठ० हिवः प्रजननं मे अस्तु दशवीरर्ठ० सर्वगणर्ठ० स्वस्तये। आत्मसिन प्रजासिन पशुसिन लोकसन्यभयसिन। अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्त्वत्रं पयो रेतो अस्मासु धत्त। आ रात्रि पार्थिवर्ठ० रजः पितुरप्रायि धामिभः। दिवः सदार्ठ०सि बृहती वितिष्ठस आ त्त्वेषं वर्तते तमः॥

आरती कुंजबिहारी की, श्रीगिरिधरकृष्णमुरारी की।
गले में वैजन्ती माला, बजावें मुरित मधुर बाला,
श्रवण में कुण्डल झलकाला, नन्द के आनन्द नन्दलाला की,
आरती कुंजबिहारी की, श्रीगिरिधरकृष्णमुरारी की॥
गगनसम अंग कांति काली, राधिका चमक रही आली,
लतन में ठाढ़े बनमाली, भ्रमरसी अलक, कस्तूरीतिलक,
चन्द्रसी झलक, लिलत छवि श्यामा प्यारी की,
आरती कुंजबिहारी की, श्रीगिरिधरकृष्णमुरारी की॥
कनकमय मोरमुकुट बिलसैं, देवता दरसन को तरसैं,
गगन सो सुमन राशि बरसैं, बजैं मुरचंग मधुर मिरदंग,

ग्वालिनी संग, अतुल रित गोपकुमारी की, आरती कुंजिबहारी की, श्रीगिरिधरकृष्णमुरारी की।। जहाँ ते प्रकट भई गङ्गा, कलुष किलहारिणि श्रीगङ्गा, स्मरण से होत मोहभंगा, वसी शिव शीश, जटा के बीच, हरें अध-कीच, चरन छिव श्रीवनवारी की, आरती कुंजिबहारी की, श्रीगिरिधरकृष्णमुरारी की।। चमकती उज्जवल तट रेनू, बज रही वृन्दावन बेनू, चहुँ दिशि गोपि ग्वाल धेनु, हँसत मृद मंद, चाँदनी चन्द, कटत भवफंद, टेर सुनु दीन भिखारी की, आरती कुंजिबहारी की, श्रीगिरिधरकृष्णमुरारी की।। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारम्। सदावसन्तं हृदयारिवन्दे भवं भवानी सिहतं नमामि॥ श्रीसन्तानगोपालाय नमः, नीराजनं समर्पयामि।

प्रदक्षिणाम्

ॐ सप्तास्यासन्परिधयित्रःसप्त सिमधः कृताः। देवा यद्यज्ञं तन्वाना अबधन्पुरुषं पशुम्॥ ब्रह्माण्डमेतत्तव देहसंस्थितं यतोऽप्रयासादनुकूलतां व्रजेत्। अतो मुनीन्द्रैः परिवर्तितां सदा प्रदक्षिणां ते परितः करोमि॥ यानि-कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च। तानि-तानि प्रणश्यन्ति प्रदक्षिणं पदे-पदे॥ श्रीसन्तानगोपालाय नमः, प्रदक्षिणां समर्पयामि।

प्रणामः

देहः प्रियोयं सकलस्य जन्तोर्देहस्य चाहं कृतिरेव मूलम्। तस्मात्प्रणामस्य मिषेण देव समूलदेहं चरणेर्पयामि॥ श्रीसन्तानगोपालाय नमः, प्रणामं समर्पयामि।

पुष्पाअलिम्

ॐ यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्। ते ह नाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साद्धचाः सन्ति देवाः॥ ॐ राजाधिराजाय प्रसह्यसाहिने नमो वयं वैश्रवणाय कुर्महे।
स मे कामान् कामकामाय महां कामेश्वरो वैश्रवणो ददातु॥
कुवेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः॥
ॐ स्वस्ति साम्राज्यं भौज्यं स्वाराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठचं राज्यं
महाराज्यमाधिपत्यमयं समन्तपर्यायी स्यात् सार्वभौमः सार्वायुषान्तादापरार्धात्
पृथिव्यै समुद्रपर्यन्ताया एकराडिती।तदप्येष श्लोकोऽभिगीतो मरुतः परिवेष्टारो
मरुत्तस्यावसन् गृहे।आवीक्षितस्य कामप्रेर्विश्वदेवाः सभासद इति॥
ॐ विश्वतश्चक्षुरुत विश्वतोमुखो विश्वतोबाहुरुत विश्वतस्पात्।
सं बाहुभ्यां धमित सम्पतत्रैद्यांवाभूमी जनयन्देव एकः॥
विचित्रपुष्पैर्वहुगन्धयुक्तैर्वनादिदानीं स्वयमाहतैश्च।

बाहुभ्या धर्मात सम्पतत्रैद्यावाभूमी जनयन्देव एकः विचित्रपृष्पैर्बहुगन्धयुक्तैर्वनादिदानीं स्वयमाहतैश्च। स्वाराज्यमेतद्वदताप्लुतेन पुष्पाञ्जलिस्ते भगवन्मयार्पितः॥ इत्थं सपर्यां विधिवद्विधाय गोपांश्च गाश्चैव कलिन्दकन्याम्। देवाङ्गभूतानि बृहन्मुखानि समर्चयेद् द्वादशकाननानि॥ नाना सुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च। पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वर!॥

श्रीसन्तानगोपालाय नमः, पुष्पाअलिं समर्पयामि । गोपालगायत्री

ॐ गोपीजनबल्लभाय विद्यहे वासुदेवाय धीमहि। तन्नो गोपः प्रचोदयात्॥ स्तुतिः

नमो विश्वस्वरूपाय विश्वस्थित्यन्तहेतवे। गोपीनाथाय विश्वाय गोविन्दाय नमो नमः॥१॥ नमस्ते देवतानाथ नमस्ते गरुडध्वजः। शङ्खचक्रगदापाणे वासुदेव नमोऽस्तु ते॥२॥ नमस्ते निर्गुणानन्त अप्रतक्यीय वेधसे। ज्ञानाज्ञाननिरालम्ब सर्वालम्ब नमोऽस्तु ते॥३॥ ॥इति श्रीसन्तानगोपालपूजनम्॥

## अग्निस्थापनम्

ब्रह्मा के द्वारा कुण्ड में पंचभूसंस्कार किये जाने के बाद कर्ता व उसकी धर्मपत्नी कुण्ड के पश्चिमभाग में पूर्वदिशा की ओर मुख करके बैठे, फिर कुण्ड का पूजन निम्न क्रम से करना प्रारम्भ करे। सबसे पहले कुण्ड के ऊपर वाली मेखला में अक्षतपुंज पर सुपाड़ी रखवाकर निम्न वैदिक मंत्र का आचार्य उच्चारण करें—

ॐ इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा निदधे पदम्। समूढमस्यपार्ठ० सुरे स्वाहा॥ ॐ भूर्भुवः स्वः विष्णवे नमः, विष्णुमावाहयामि स्थापयामि॥ १॥

ततो मध्यमेखलायां रक्तवर्णालङ्कृतायां ब्रह्माणं पूजयेत्—ॐ ब्रह्म यज्ञानं प्रथमं पुरस्ताद्वि सीमतः सुरुचो वेन आवः। स बुध्न्या उपमा अस्य विष्ठाः सतश्च योनिमसतश्च विवः॥ ॐ भूर्भुवः स्वः ब्रह्मणे नमः, ब्रह्माणमावाह्यामि स्थापयामि॥

तत अधोमेखलायां कृष्णवर्णालङ्कृतायां रुद्रं पूजयेत् – ॐ नमस्ते रुद्र मन्यव उतोत इषवे नमः। बाहुभ्यामुत ते नमः॥ ॐ भूर्भुवः स्वः रुद्राय नमः, रुद्रमावाहयामि स्थापयामि॥

ततो योन्यां रक्तवर्णालङ्कृतायां गौरीं पूजयेत्—ॐ अम्बे अम्बिकेऽम्बालिके न मा नयित कश्चन्। ससस्त्यश्वकः सुभिद्रकां काम्पीलवासिनीम्।। ॐ भूर्भुवः स्वः गौर्ये नमः गौरीमावाहयामि स्थापयामि॥

कण्ठे-ॐ नीलग्रीवाः शितिकण्ठा दिवर्ठ० रुद्रा उपश्रिताः। तेषार्ठ० सहस्त्रयोजनेऽव धन्वनि तन्मसि॥ ॐ कण्ठे नमः कण्ठमावाहयामि स्थापयामि॥

नाभिम्-ॐ नार्भिर्मे चित्तं विज्ञानं पायुर्मेऽपचितिर्भसत्। आनन्दनन्दावाण्डौ मे भगः सौभाग्यं पसः। जङ्घाभ्यां पद्भचां धर्म्मोऽस्मि विशि राजा प्रतिष्ठितः॥ ॐ नाभ्यै नमः नाभिमावाहयामि स्थापयामि॥

आचार्य — ॐ विश्वकर्मन्हविषा वर्द्धनेन् त्रातारिमन्द्रमकृणोर-वद्ध्यम्। तस्ममै विशः समनमन्त पूर्वीरयमुग्रो विहव्यो यथासत्॥ ॐ भूर्भुवः स्वः विश्वकर्मणे नमः, विश्वकर्माणमावाहयामि स्थापयामि॥

कर्ता प्राङ्गमुख होकर आसन पर बैठे, आचमन एवं प्राणायाम करे, तदुपरान्त आचार्य उसके दायें हाथ में जल, अक्षत एवं द्रव्य रखवाकर निम्न संकल्प करावें—

देशकालौ संकीर्त्य, अमुकगोत्रः अमुकशर्माऽहम् (वर्माऽहम्, गुप्तोऽहम्, दासोऽहम्) सपत्नीकोऽहं अस्मिन् सनवग्रहमख होमात्मक-श्रीसन्तानगोपाला-नुष्ठानकर्मणि पंचभूसंस्कारपूर्वकं शतमङ्गलनामाग्निस्थापनं करिष्ये।

आचार्य आवाहितदेवताओं का कर्ता से पूजन करवाके कुण्ड में सुवर्णखण्ड छोड़वा दें और कुण्ड को एक वस्त्र से ढक दें, पुनः आचार्य कर्ता को अरणी देते हुए यह वाक्य कहें—स्मार्ताग्निसाधनभूते योनिरूपे इमे अरणी युवाभ्यां प्रतिगृह्यताम्। इयमधरा। इयमुत्तरा॥ ततो यजमानः तौ स्मार्ताग्निसाधनभूते इमे अरणी आवाभ्यां परिगृहाण॥ पुनः ब्रह्मा कहें—इदं चात्र, इदमोवलीं इदं नेत्रम्। इमानि स्तुवादिनी पात्राणि प्रतिगृह्णा। ततो यजमानः इमानि स्तुवादीनि पात्राणि प्रतिगृह्णा। ततो यजमानः इमानि स्तुवादीनि पात्राणि प्रतिगृह्णानि।

कर्ता उपरोक्त पात्रों को ब्रह्मा से लेकर इनमें से अधर अरणी अपनी पली को दें, कर्ता व उसकी धर्मपत्नी अधर अरणी को अपनी गोद में रखे, फिर कर्ता व उसकी धर्मपत्नी इन अरणियों का पूजन करें।

आचार्य सपत्नीक कर्ता को निम्न श्लोक का उच्चारण करवाते हुए अग्निदेवता का ध्यान करावें—

> सप्तहस्तश्चतुःशृङ्गः सप्तजिह्वो द्विशीर्षकः। त्रिपात्प्रसन्नवदनः सुखासीनः शुचिस्मितः॥ मेषारूढो जटाबद्धो गौरवर्णो महौजसः। धूम्रध्वजो लोहिताक्षः सप्तार्चिः सर्वकामदः॥ शिखाभिर्दीप्यमानाभिरूर्ध्वगाभिस्तु संयुतः। स्वाहां तु दक्षिणे पार्श्वे देवीं वामे स्पर्धा तथा।

विभ्रद्दक्षिणहस्तैस्तु शक्तिमन्नं स्नुवं स्नुवम्। तोमरं व्यजनं वामे घृतपात्रं च धारयन्॥ आत्माभिमुखमासीन एवंरूपो हुताशनः।

भावार्थ—अग्नि के सात हाथ, चार सिंह, सात जिह्नायें, दो सिर और तीन पैर हैं। वे प्रसन्नमुख और मन्दहास्ययुक्त सुखपूर्वक आसन पर विराजमान रहते हैं। वे मेष (भेड़ा) पर आरूढ़ जटाबद्ध, गौरवर्ण, महातेजस्वी, धूम्रध्वज, लाल नेत्रवाले, सात ज्वालावाले, सब कामनाओं को पूर्ण करनेवाले, देदीप्यमान, ऊर्ध्वगामी ज्वालाओं से युक्त हैं। उनके दक्षिण भाग में स्वाहा और वामभाग में स्वधादेवी विराजमान हैं तथा वे अपने दाहिने हाथों में शक्ति, अन्न, स्त्रुक्, स्त्रुव, तोमर, पंखा एवं बायें हाथ में घृतपात्र धारण किये हुए हैं। अपने सम्मुख उपस्थित ऐसे रूपवाले अग्नि (देवता) का ध्यान करना चाहिए।

ध्यान के उपरान्त अधरा अरणी को कम्बल व मृगचर्म पर रखकर ओवली में रस्सी को लपेटकर कर्ता की धर्मपत्नी उसे चलावें और कर्ता ऊपर से जोर देकर मन्था को दबाये रहे। जब तक अग्नि प्रज्वलित न हो, तब तक अग्निमन्थन करते रहे। जब कर्ता और उसकी पत्नी थक जाये और अग्नि प्रज्वलित न हो, उस अवस्था में किसी पवित्र ब्राह्मण के द्वारा अग्निमन्थनकर्म करवाना चाहिए। यह क्रम तब तक होता रहेगा, जब तक कि पूर्णरूप से अग्निदेवता प्रकट न हो जाय। अग्निमन्थन के प्रारम्भ होते ही आचार्य सहित सभी ब्राह्मण पुरुषसूक्त और यजुर्वेदसंहिता के तीसरे अध्याय के मन्त्रों का उच्चारण करते रहे।

पुरुषसूक्तम् —ॐ सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात्। स भूमिर्ठ० सर्वत स्पृत्वाऽत्यतिष्ठदृशाङ्गुलम्॥ १॥ पुरुषऽ एवेदर्ठ० सर्वं यद्भृतं यच्च भाव्यम्। उतामृतत्वस्येशानो यदन्नेनातिरोहति॥ २॥ एतावानस्य महिमातो ज्यायाँश्च पूरुषः। पादोऽस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि॥ ३॥ त्रिपादूर्ध्वऽ उदैत्पुरुषः पादोऽस्येहा-भवत्पुनः। ततो विष्वङ् व्यक्रामत्साशनानशनेऽ अभि॥ ४॥ ततो विराडजायत विराजोऽ अधि पूरुषः। स जातोऽ अत्यरिच्यत पश्चाद्भिमिश्यो पुरः॥ ५॥ तस्माद्यज्ञात्सर्वहुतः सम्भृतं पृषदाज्यम्। पशूस्ताँ श्रके वायव्यानारण्या ग्राम्याश्च य॥ ६॥ तस्माद्यज्ञात्सर्वहुतऽ ऋचः सामानि जज़िरे। छन्दार्ठ०सि जज़िरे तस्माद्यजुस्तस्माद-जायत॥ ७॥ तस्मादश्वाऽ अजायन्त ये के चोभयादतः। गावो ह जिज्ञरे तस्मात्तस्माञ्चाताऽ अजावयः॥ ८॥ तं यज्ञं बर्हिषि प्रौक्षन्पुरुषं जातमग्रतः। तेन देवाऽ अयजन्त साघ्याऽ ऋषयश्च ये॥ ६॥ यत्पुरुषं व्यद्धुः कतिधा व्यकल्पयन्। मुखं किमस्यासीत्किं बाह् किमूरू पादाऽ उच्येते॥ १०॥ ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीद बाहु राजन्यः कृतः। ऊरू तदस्य यद्वैश्यः पद्भ्यार्ठ० शूद्रोऽ अजायत॥ ११॥ चन्द्रमा मनसो जातश्रक्षोः सूर्योऽ अजायत। श्रोत्राद्वायश्च प्राणश्च मुखाद्ग्निरजायत॥ १२॥ नाभ्याऽ आसीदन्तरिक्षर्ठ० शीर्ष्णो द्यौः समवर्त्तत। पद्भ्यां भूमिर्दिशः श्रोत्रात्तथा लोकाँ२ऽ अकल्प-यन्॥ १३॥ यत्पुरुषेण हविषा देवा यज्ञमतन्वत। वसन्तोऽस्या-सीदाज्यं ग्रीष्मऽ इध्मः शरुद्धविः॥ १४॥ सप्तास्यासन्परिधयस्त्रिः सप्त समिधः कृताः। देवा यद्यज्ञं तन्वानाऽ अबध्नन्पुरुषं पशुम्।। १५।। यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्म्माणि प्रथमा-न्यासन्। ते ह नाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः॥ १६॥

# शुक्लयजुर्वेद संहिता तृतीयोऽध्यायः

ॐ समिधाग्निं दुवस्यत घृतैर्बोधयतातिथिम्। आस्मिन्हव्या जुहोतन॥१॥ सुसमिद्धाय शोचिषे घृतं तीव्रं जुहोतन। अग्नये जातवेदसे॥२॥तंत्वा समिद्धिरङ्गिरो घृतेन वर्धयामिस। बृहच्छोचा यविष्ठय॥३॥ उप त्वाग्ने हविष्मतीर्घृताचीर्यन्तु हर्यत। जुषस्व समिधो मम॥४॥ भूर्भुवः स्वद्यौरिव भूम्ना पृथिवीव वरिम्णा।

तस्यास्ते पृथिवि देवयजनि पृष्ठेऽग्निमन्नादमन्नाद्यायादधे॥ ५॥ आयं गौः पृश्चिरक्रमीदसदन्मातरं पुरः।पितरं च प्रयन्स्वः॥ ६॥अन्तश्चरति रोचनास्य प्राणादपानती। व्यख्यन्महिषो दिवम्॥ ७॥ त्रिर्ठ०शद्धाम विराजित वाक् पतङ्गाय धीयते। प्रतिवस्तोरह द्युभिः॥८॥ अग्निज्योति-ज्योतिरग्निः स्वाहा सूर्यो ज्योतिज्योतिः सूर्यः स्वाहा। अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चः स्वाहा सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वचः स्वाहा। ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा॥ ६॥ सजूर्देवेन सवित्रा सजू रात्र्येन्द्रवल्या। जुषाणो अग्निर्वेतु स्वाहा। सजूर्देवेन सवित्रा सजूरुषसेन्द्रवत्या। जुषाणः सूर्यो वेतु स्वाहा॥ १०॥ उपप्रयन्तो अध्वरं मन्त्रं वोचेमाग्रये। आरे अस्मे च शृण्वते॥ ११॥ अग्निर्मूर्धा दिवः ककुत्पतिः पृथिव्या अयम्। अपार्ठ० रेतार्ठ०सि जिन्वति॥ १२॥ उभा वामिन्द्राग्नी आहुवध्या उभा राधसः सह मादयध्यै। उभा दाताराविषार्ठ० रयीणामुभा वाजस्य सातये हुवे वाम्॥ १३॥ अयं ते योनिर्ऋत्वियो यतो जातो अरोचथाः। तं जानन्नग्न आरोहाथा नो वर्धया रियम्॥ १४॥ अयमिह प्रथमो धावि धातुभिर्होता यजिष्ठो अध्वरेष्वीडचः। यमप्रवानो भृगवो विरुरुचुर्वनेषु चित्रं विश्वं विशेविशे॥ १५॥ अस्य प्रतामनु द्यतर्ठ० शुक्रं दिदुह्रे अह्नयः। पयः सहस्रसामृषिम्॥ १६॥ तनूपा अग्रेऽसि तन्वं मे पाह्यायुर्दा अग्नेऽस्यायुर्मे देहि वर्चोदा अग्नेऽसि वर्चो मे देहि। अग्ने यन्मे तन्वा ऊनं तन्म आपृण॥ १७॥ इन्धानास्त्वा शतर्ठ० हिमा द्युमन्तर्ठ० समिधीमहि। वयस्वन्तो वयस्कृतर्ठ० सहस्वन्तः सहस्कृतम्। अग्ने सपत्नदम्भनमदब्धासो अदाभ्यम्। चित्रावसो स्वस्ति ते पारमशीय॥ १८॥ सं त्वमग्ने सूर्यस्य वर्चसागथाः समृषीणार्ठ० स्तुतेन। सं प्रियेण धाम्ना समहमायुषा सं वर्चसा सं प्रजया सर्ठ० रायस्पोषेणिगमषीय॥ १६॥ अन्धस्थान्धो वो भक्षीय महस्थ महो वो भक्षीयोर्जस्थोर्जं वो भक्षीय रायस्पोषस्थ रायस्पोषं वो भक्षीय॥ २०॥ रेवती रमध्वमस्मिन्योनावस्मिन् गोष्टेऽस्मिँ-ल्लोकेऽस्मिन्क्षये। इहैव स्त मापगात॥ २१॥ सर्ठ०हितासि विश्वरूप्यूर्जामाविश गौपत्येन। उप त्वाग्ने दिवेदिवे दोषावस्तर्धिया वयम्। नमोभरन्त एमसि॥ २२॥ राजन्तमध्वराणां गोपामृतस्य दीदिविम्। वर्धमानर्ठ० स्वे दमे॥ २३॥ स नः पितेव सुनवेऽग्रे सुपायनो भव। सचस्वा नः स्वस्तये॥ २४॥ अग्ने त्वं नो अन्तम उत त्राता शिवो भवा वरूथ्य:। वसुरग्निर्वसुश्रवा अच्छा निक्ष द्युमत्तमर्ठ० रियं दा:॥ २५॥ तं त्वा शोचिष्ठ दीदिव: सुम्नाय नूनमीमहे सिखभ्य:। स नो बोधि श्रुधी हवमुरुष्या णो अघायतः समस्मात्॥ २६॥ इड एह्यदित एहि काम्या एत। मयि वः कामधरणं भूयात्।। २७॥ सोमानर्ठ० स्वरणं कृणुहि ब्रह्मणस्पते। कक्षीवन्तं य औशिजः॥ २८॥ यो रेवान् यो अमीवहा वसुवित् पृष्टिवर्धनः। स नः सिषक्त यस्तुर:॥ २८॥ मा नः शर्ठ० सो अररुषो धूर्तिः प्रणङ्गर्त्यस्य। रक्षा णो ब्रह्मणस्पते॥ ३०॥ महि त्रीणामवोऽस्तु द्युक्षं मित्रस्यार्यम्णः। दुराधर्षं वरुणस्य॥ ३९॥ नहि तेषाममा चन नाध्वसु वारणेषु। ईशे रिपुरधशर्ठ०सः॥ ३२॥ ते हि पुत्रासो अदितेः प्रजीवसे मर्त्याय। ज्योतिर्यच्छन्त्यजस्त्रम्॥ ३३॥ कदाचनः स्तरीरसि नेन्द्र सश्चिस दाशुषे। उपोपेन्नु मघवन्भूय इन्नु ते दानं देवस्य पुच्यते॥ ३४॥ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि। धियो यो नः प्रचोदयात्॥ ३५॥ परि ते दूडभो रथोऽस्माँ२ अश्रोत् विश्वतः। येन रक्षसि दाश्षः॥ ३६॥ भूर्भुवः स्वः सुप्रजाः प्रजाभिः स्यार्ठ० सवीरो वीरै: सुपोष: पोषै:। नर्य प्रजां मे पाहि शर्ठ०स्य पशूने पाह्यथर्य पितुं मे पाहि॥ ३७॥ आगन्म विश्ववेदसमस्मध्यं वस्वित्तमम्। अग्ने सम्राडिभ द्युम्रमि सह आयच्छस्व॥ ३८॥

अयमग्निर्गृहपतिर्गार्हपत्यः प्रजाया वसुवित्तमः। अग्ने गृहपतेऽभि द्युम्नमि सह आयच्छस्व॥ ३६॥ अयमग्निः पुरीष्यो रियमान्-पुष्टिवर्धनः। अग्ने पुरीष्याभि द्युम्नमभि सह आयच्छस्व॥ ४०॥ गृहा मा बिभीत मा वेपध्वमूर्जं बिभ्रत एमसि। ऊर्जं बिभ्रद्वः सुमनाः सुमेधा गृहानैमि मनसा मोदमानः॥ ४१॥ येषामध्येति प्रवसन्येषु सौमनसो बहु:। गृहानुप ह्वयामहे ते नो जानन्तु जानतः॥ ४२॥ उपहूता इह गाव उपहूता अजावय:। अथो अन्नस्य कीलाल उपहूतो गृहेषु नः। क्षेमाय वः शान्त्यै प्रपद्ये शिवर्ठ० शग्मर्ठ० शं योः शं योः॥ ४३॥ प्रघासिनो हवामहे मरुतश्च रिशादसः। करम्भेण सजोषसः॥ ४४॥ यद्रामे यदरण्ये यत्सभायां यदिन्द्रिये। यदेनश्च-कृमा वयमिदं तदवयजामहे स्वाहा॥ ४५॥ मो षू ण इन्द्रात्र पृत्सु देवैरस्ति हि ष्मा ते शुष्मिन्नवयाः। महश्चिद्यस्य मीढुषो यव्या हविष्मतो मरुतो वन्दते गीः॥ ४६॥ अक्रन्कर्म कर्मकृतः सह वाचा मयोभुवा। देवेभ्यः कर्म कृत्वास्त प्रेत सचाभुवः॥ ४७॥ अवभृथ निचुं पुण निचेरुरसि निचुं पुणः। अव देवैर्देवकृतमेनोऽयासिषमव मर्त्यैर्मर्त्यकृतं पुरुराव्यो देव रिषस्पाहि॥ ४८॥ पूर्णा दर्वि परापत सुपूर्णा पुनरापत। वस्नेव विक्रीणावहा इषमूर्जर्ठ० शतक्रतो॥ ४६॥ देहि मे ददामि ते नि मे देहि नि ते दधे। निहारं च हरासि मेनिहारं निहराणि ते स्वाहा॥ ५०॥ अक्षन्नमीमदन्त ह्यव प्रिया अधूषत। अस्तोषत स्वभानवो विप्रा नविष्ठया मती योजा न्विन्द्र ते हरी॥ ५१॥ सुसंदृशं त्वा वयं मघवन्वन्दिषीमहि। प्र नूनं पूर्णबन्धुरः स्तुतो यासि वशाँ अनु योजा न्विन्द्र ते हरी॥ ५२॥ मनो न्वाह्वामहे नाराशर्ठ०सेन स्तोमेन। पितृणां च मन्मिभः॥ ५३॥ आ न एतु मनः पुनः क्रत्वे दक्षाय जीवसे। ज्योक्च सूर्यं दृशे॥ ५४॥ पुनर्नः पितरो मनो ददातु दैव्यो जनः। जीवं व्रातर्ठ० सचेमिह।। ५५॥ वयर्ठ०सोम व्रते तव

मनस्तनूषु बिभ्रतः। प्रजावन्तः सचमेहि॥ ४६॥ एष ते रुद्र भागः सह स्वस्राऽम्बिकया तं जुषस्व स्वाहैष ते रुद्र भाग आखुस्ते पशुः॥ ४७॥ अव रुद्रमदीमह्मव देवं त्र्यम्बकम्। यथा नो वस्यसस्करद्यथा नः श्रेयसस्करद्यथा नो व्यवसाययात्॥ ४८॥ भेषजमसि भेषजं गवेऽश्वाय पुरुषाय भेषजम्। सुखं मेषाय मेष्ये॥ ४६॥ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धि पृष्टिवर्धनम्। उर्वारुकमिव बन्धनान्मृत्योर्मुक्षीय माऽमृतात्। त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धि पतिवेदनम्। उर्वारुकमिव बन्धनादितो मुक्षीय मामृतः॥ ६०॥ एतत्ते रुद्राऽवसं तेन परो मूजवतोऽतीहि। अवततधन्वा पिनाकावसः कृत्तिवासाऽ अहिर्ठ०सत्रः शिवोऽतीहि॥ ६१॥ त्र्यायुषं जमदग्रेः कश्यपस्य त्र्यायुषम्। यद्देवेषु त्र्यायुषं तन्नो अस्तु त्र्यायुषम्॥ ६२॥ शिवो नामासि स्वधितस्ते पिता नमस्ते अस्तु मा मा हिर्ठ०सीः। निवर्तयां यायुषेऽन्नाद्याय प्रजननाय रायस्पोषाय सुप्रजास्वाय स्वीर्याय॥ ६३॥

'अग्निदेवता के प्रगट होने पर एक थाली में नारियल की जटा, रूई व कपूर में प्रज्वलित अग्नि को रखकर उनका जयघोष करते हुए विशेष रूप से उस अग्नि को प्रज्वलित कर लें। फिर कुण्ड में गोहरी एवं लकड़ी के छिलकों में उस अग्नि को निम्न मंत्र का उच्चारण करके स्थापित करें—

ॐ अग्नि दूतं पुरोदधे हव्यवाहमुप ब्रुवे॥ देवाँ२॥ आसादयादिह। (शु.य.सं. २२/१७)

अग्निस्थापन के पश्चात् कर्ता संक्षिप्त पुण्याहवाचन एवं गोदानपूर्वक ब्राह्मणें को दक्षिणा दें।

# नवग्रहादिस्थापनम्

आचार्य ईशानकोण की ओर पीढ़े पर सफेद वस्त्र बिछाकर नवग्रहमण्डल का निर्माण कर सूर्यादिनवग्रहदेवताओं के निम्न मन्त्रों एवं वाक्यों के द्वारा उनका आवाहन व स्थापन कर्ता से करावें—

ॐ आ कृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्नमृतं मर्त्यं च। हिरण्ययेन सविता रथेनादेवो याति भुवनानि पश्यन्॥

ॐ भूर्भुवः स्वः कलिङ्गदेशोद्भव काश्यपसगोत्र रक्तवर्ण भो सूर्य! इहागच्छ इह तिष्ठ सूर्याय नमः, सूर्यमावाहयामि स्थापयामि॥ १॥

ॐ इमं देवा असपत्नर्ठ० सुवध्वं महते क्षत्राय महते ज्येष्ठचाय महते जानराज्यायेन्द्रस्येन्द्रियाय। इमममुख्य पुत्रममुष्ये पुत्रमुस्यै विश एष वोऽमी राजा सोमोऽस्माकं ब्राह्मणानार्ठ० राजा॥

ॐ भूर्भुवः स्वः यमुनातीरोद्धव आत्रेयसगोत्र शुक्लवर्ण भो सोम! इहागच्छ इह तिष्ठ सोमाय नमः, सोममामावाहयामि स्थापयामि॥ २॥

ॐ अग्निर्मूर्धा दिवः ककुत्पतिः पृथिव्या अयम्। अपार्ठ० रेतार्ठ० सि जिन्वति॥

ॐ भूर्भुवः स्वः अवन्तिकापुरोद्भव भरद्वाजसगोत्र रक्तवर्ण भो भौम! इहागच्छ इह तिष्ठ भौमाय नमः, भौममावाहयामि स्थापयामि॥ ३॥

ॐ उद्बुध्यस्वाग्ने प्रतिजागृहि त्विमिष्टापूर्तेसर्ठ० सृजेथामयं च। अस्मिन्सधस्थे अध्युत्तरस्मिन् विश्वेदेवा यजमानश्च सीदत॥

ॐ भूर्भुव: स्व: मगधदेशोद्भव आत्रेयसगोत्र हरितवर्ण भो बुध! इहागच्छेह तिष्ठ बुधाय नम:, बुधमावाहयामि स्थापयामि॥ ४॥

ॐ बृहस्पते अति यदर्यो अर्हाद्युमद्विभातिकुतुमज्जनेषु। यदीदयच्छवस ऋतप्रजात तदस्मासु द्रविणं धेहि चित्रम्।।

ॐ भूर्भुवः स्वः सिन्धुदेशोद्भव आङ्गिरसगोत्र पीतवर्ण भो बृहस्पते! इहागच्छ इह तिष्ठ बृहस्पतये नमः, बृहस्पतिमावाहयामि स्थापयामि॥ ५॥ हो. श्री. स. गो. अ. वि० १३ ॐ अन्नात्परिस्नुतो रसं ब्रह्मणा ब्यपिबत्क्षत्त्रं पयः सोमं प्रजापतिः। ऋतेन सत्यमिन्द्रियं विपानर्ठ० शुक्रमन्धस इन्द्रस्येन्द्रियमिदं पयो मृतं मघु॥

ॐ भूर्भुवः स्वः भोजकटदेशोद्भव भार्गवसगोत्र शुक्लवर्ण भो शुक्र! इहागच्छ इह तिष्ठ शुक्राय नमः, शुक्रमावाहयामि स्थापयामि॥ ६॥

ॐ शं नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये। शं योरभिस्रवनुः नः॥

ॐ भूर्भुवः स्वः सौराष्ट्रदेशोद्भव काश्यपसगोत्र कृष्णवर्ण भो शनैश्वर! इहागच्छ इह तिष्ठ शनैश्चराय नमः, शनिश्चरमावाहयामि स्थापयामि॥ ७॥

ॐ कया नश्चित्र आभुवदूती सदावृधः सखा। कया शचिष्ठया वृता॥

ॐ भूर्भुवः स्वः राठिनापुरोद्भव पैठिनसगोत्र कृष्णवर्ण भो राहो! इहागच्छ इह तिष्ठ राहवे नमः, राहुमावाहयामि स्थापयामि॥ ८॥

ॐ केतुं कृण्वन्नकेतवे पेशो मर्या अपेशसे समुषद्भिर-

ॐ भूर्भुवः स्वः अन्तर्वेदिसमुद्भव जैमिनिसगोत्र कृष्णवर्ण भो केते! इहागच्छ इह तिष्ठ केतवे नमः, केतुमावाहयामि स्थापयामि॥ ६॥

## अधिदेवतास्थापनम्

सूर्यादि ग्रहों के आवाहन व स्थापन के पश्चात् आचार्य दायीं ओर निम्न मन्त्रों
 एवं वाक्यों का उच्चारण करते हुए अधिदेवताओं का स्थापन कर्ता से करावें

ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धि पुष्टिवर्धनम्। उर्वारुकिमव बन्धनान्मृत्योर्मुक्षीय मा ऽमृतात्॥

ॐ भूर्भुवः स्वः ईश्वर इहागच्छ इह तिष्ठ ईश्वराय नमः, ईश्वर-मावाहयामि स्थापयामि॥ १॥ ॐ श्रीश्च ते लक्ष्मीश्च पत्यावहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमिश्वनौ व्यात्तम्। इष्णित्रषाणामुं म इषाण सर्वलोकं म इषाण॥

ॐ भूर्भुवः स्वः उमेहागच्छ इह तिष्ठ उमायै नमः, उमामावाहयामि स्थापयामि॥ २॥

ॐ यदक्रन्दः प्रथमं जायमान उद्यन्समुद्रादुत वा पुरीषात्। श्येनस्य पक्षा हरिणस्य बाहू उपस्तुत्यं महि जातं ते अर्वन्॥

ॐ भूर्भुवः स्वः स्कन्देहागच्छ इह तिष्ठ स्कन्दाय नमः, स्कन्दमावाहयामि

स्थापयामि॥ ३॥

ॐ विष्णोर राटमिस विष्णोः श्रप्ने स्थो विष्णोः स्यूरिस विष्णोर्धुवोऽसि वैष्णवमिस विष्णवे त्वा॥

ॐ भूर्भुवः स्वः विष्णो इहागच्छ इह तिष्ठ विष्णवे नमः, विष्णुमावाहयामि स्थापयामि॥ ४॥

ॐ आ ब्रह्मन्ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायतामा राष्ट्रे राजन्यः शूर इषव्योऽतिव्याधी महारथो जायतां दोग्ध्री धेनुर्वोढान-ड्वानाशुः सप्तिः पुरन्धिर्योषा जिष्णु रथेष्ठाः सभेयो युवास्य यजमानस्य वीरो जायतां निकामे निकामे नः पर्जन्यो वर्षतु फलवत्यो न ओषधयः पच्यन्तां योगक्षेमो नः कल्पताम्॥

ॐ भूर्भुवः स्वः ब्रह्मन् इहागच्छ इह तिष्ठ ब्रह्मणे नमः, ब्रह्माणमावाहयामि स्थापयामि॥ ४॥

ॐ सज़ोषा इन्द्र सगणो मरुद्धिः सोमं पिब वृत्रहा शूर विद्वान्। जिह शत्रूर्ठ०२॥ रप मृधो नुदस्वाथाभयं कृणुहि विश्वतो नः॥

ॐ भूर्भुवः स्वः इन्द्रेहागच्छ इह तिष्ठ इन्द्राय नमः, इन्द्रमावाहयामि स्थापयामि॥ ६॥

ॐ यमाय त्वाङ्गिरस्वते पितृमते स्वाहा। स्वाहा घर्माय स्वाहा घर्मः पित्रे॥ ॐ भूर्भुवः स्वः यम इहागच्छ इह तिष्ठ यमाय नमः, यममावाहयामि स्थापयामि॥ ७॥

ॐ कार्षिरसि समुद्रस्य त्वाक्षित्या उन्नयामि। समापो अद्भिरग्मत समोषधीभिरोषधीः॥

ॐ भूर्भुवः स्वः कालेहागच्छ इह तिष्ठ कालाय नमः, कालमावाहयामि स्थापयामि॥ ८॥

ॐ चित्रावसो स्वस्ति ते पारमशीय॥

ॐ भूर्भुवः स्वः चित्रगुप्तेहागच्छ इह तिष्ठ चित्रगुप्ताय नमः चित्रगुप्तमावाहयामि स्थापयामि॥ ६॥

## प्रत्यधिदेवतास्थापनम्

आचार्य ग्रहों के बायीं ओर प्रत्यधिदेवताओं का आवाहन व स्थापन निम्न मन्त्रों एवं वाक्यों का उच्चारण करते हुए कर्ता से करावें—

ॐ अग्नि दूर्त पुरो दधे हव्यवाहमुप ब्रुवे। देवाँ२॥ आसादयादिह॥

ं ॐ भूर्भुवः स्वः अग्ने इहागच्छ इह तिष्ठ अग्नये नमः, अग्नि-मावाहयामि स्थापयामि॥ १॥

ॐ आपो हि ष्ठा मयोभुवस्ता न ऊर्जे दधातन। महेरणाय चक्षसे॥

ॐ भूर्भुवः स्वः अप इहाऽऽगच्छत इह तिष्ठत अद्भ्यो नमः, अपआवाहयामि स्थापयामि॥ २॥

ॐ स्योना पृथिवी नो भवानृक्षरा निवेशनी। यच्छा नः शर्म सप्रथाः॥

ॐ भूर्भुवः स्वः पृथ्वी इहागच्छ इह तिष्ठ पृथिव्यै नमः, पृथिवीमावाहयामि स्थापयामि॥ ३॥

ॐ इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा निदधे पदम्। समूढमस्यपार्ठ० सुरे स्वाहा॥ ॐ भूर्भुवः स्वः विष्णो इहागच्छ इह तिष्ठ विष्णवे नमः, विष्णुमावाहयामि स्थापयामि॥ ४॥

ॐ इन्द्र आसां नेता बृहस्पतिर्दक्षिणा यज्ञःपुर एतु सोमः। देवसेनानामभिभञ्जतीनां जयन्तीनां मरुतो यन्त्वग्रम्॥

ॐ भूर्भुवः स्वः इन्द्रेहागच्छ इह तिष्ठ इन्द्राय नमः, इन्द्रमावाहयामि स्थापयामि॥ ४॥

ॐ अदित्यै रास्नासीन्द्राण्या उष्णीष:। पूषासि घर्माय दीष्व॥ ॐ भूर्भुव: स्व: इन्द्राणि इहागच्छेह तिष्ठ इन्द्राण्यै नमः,

इन्द्राणीमावाहयामि स्थापयामि॥ ६॥

ॐ प्रजापते न त्वदेतान्यन्यो विश्वा रूपाणि परि ता बभूव। यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्त्वयममुष्य पितासावस्य पिता वयर्ठ० स्याम पतयो रयीणाम्॥

ॐ भूर्भुवः स्वः प्रजापते इहागच्छेह तिष्ठ प्रजापतये नमः, प्रजापतिमावाहयामि स्थापयामि॥ ७॥

ॐ नमोऽस्तु सर्पेभ्यो ये के च पृथिवी मनु। ये अन्तरिक्षे ये दिवि तेभ्यः सर्पेभ्यो नमः॥

ॐ भूर्भुवः स्वः सर्पा इहागच्छ इह तिष्ठ सर्पेभ्यो नमः, सर्पाना-मावाहयामि स्थापयामि॥ ८॥

ॐ ब्रह्म जज्ञानं प्रथमं पुरस्ताद्वि सीमतः सुरुचो वेन आवः। स बुध्या उपमा अस्य विष्ठाः सतश्च योनिमसतश्च विवः॥

ॐ भूर्भुवः स्वः ब्रह्मन् इहागच्छेह तिष्ठ ब्रह्मणे नमः, ब्रह्माण-मावाहयामि स्थापयामि॥ ६॥

## पंचलोकपालस्थापनम्

प्रत्यधिदेवताओं के स्थापन के पश्चात् आचार्य विनायक आदि पंचलोकपाल, वाष्पोष्पति तथा क्षेत्रपाल का आवाहन व स्थापन निम्न मन्त्रों एवं वाक्यों का उच्चारण करते हुए कर्ता से करावें— ॐ गणानां त्वा गणपतिर्ठ० हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिर्ठ० हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिर्ठ० हवामहे वसो मम। आहमजानि गर्भधमा त्वमजासि गर्भधम्॥

ॐ भूर्भुवः स्वः गणपते इहागच्छेह तिष्ठ गणपतये नमः, गणपतिमावाहयामि स्थापयामि॥ १॥

ॐ अम्बे अम्बिकेऽम्बालिके न मा नयति कश्चन। ससस्त्यश्चकः सुभद्रिकां काम्पीलवासिनीम्॥

ॐ भूर्भुवः स्वः दुर्गे इहागच्छेह तिष्ठ दुर्गायै नमः, दुर्गामावाहयामि स्थापयामि॥ २॥

ॐ वायो ये ते सहस्त्रिणो रथासस्तेभिरागिह। नियुत्वान्सोमपीतये॥

ॐ भूर्भुवः स्वः वायो इहागच्छेह तिष्ठ वायवे नमः, वायुमावाहयामि स्थापयामि॥ ३॥

ॐ घृतं घृतपावनः पिबत वसां वसापावानः पिबतान्तरिक्षस्य हविरसि स्वाहा। दिशः प्रदिश आदिशो विदिश उद्दिशो दिग्भ्यः स्वाहा॥

ॐ भूर्भुवः स्वः आकाश इहागच्छेह तिष्ठ आकाशाय नमः, आकाशमावाहयामि स्थापयामि॥ ४॥

ॐ या वां कशा मधुमत्यश्चिना सूनृतावती। तया यज्ञं मिमिक्षतम्॥

ॐ भूर्भुवः स्वः अश्विनौ इहागच्छतां इह तिष्ठतां अश्विभ्यां नमः, अश्विनौ आवाहयामि स्थापयामि॥ ५॥

ॐ वास्तोष्पते प्रतिजानीह्यस्मान्स्वावेशो अनमीवा भवो नः। यत्वेमहे प्रति तन्नो जुषस्व शन्नो भव द्विपदे शं चतुष्पदे॥

ॐ भूर्भुवः स्वः वास्तोष्पते इहागच्छेह तिष्ठ वास्तोष्पतये नमः, वास्तोष्पतिमावाहयामि स्थापयामि॥ ६॥ ॐ नहि स्पशमविदन्नन्यमस्माद्वैश्वानरात्पुर एतारमग्नेः। ऐमेनमवृधन्नमृता अमर्त्यं वैश्वानर क्षेत्रजित्याय देवाः॥

ॐ भूर्भुवः स्वः क्षेत्राधिपतये इहागच्छेह तिष्ठ क्षेत्राधिपतये नमः,

क्षेत्राधिपतिमावाहयामि स्थापयामि॥ ७॥

### दशदिक्पालस्थापनम्

आचार्य ग्रहमण्डल के बाहर पूर्वदिशा से प्रदक्षिण क्रम द्वारा दशदिक्पालों का आवाहन व स्थापन निम्न मन्त्रों एवं वाक्यों का उच्चारण करके कर्ता से करावें—

ॐ त्रातारिमन्द्रमिवतारिमन्द्रर्ठ० हवे हवे सुहवर्ठ० शूरिमद्रम्। ह्यामि शक्रं पुरुहृतिमन्द्रर्ठ० स्विस्तिनो मघवा धात्विन्द्रः॥

ॐ भूर्भुवः स्वः इन्द्र इहागच्छ इह तिष्ठ इन्द्राय नमः, इन्द्रमावाहयामि स्थापयामि॥ १॥

ॐ त्वं नो अग्ने तव देव पायुभिर्मघोनो रक्ष तन्वश्रश्च वन्द्य। त्राता तोकस्य तनये गवामस्य निमेषर्ठ० रक्षमाणस्तव व्रते॥

ॐ भूर्भुवः स्वः अग्ने इहागच्छेह तिष्ठ अग्नये नमः, अग्निमावाहयामि स्थापयामि॥ २॥

ॐ यमाय त्वाङ्गिरस्वते पितृमते स्वाहा। घर्माय स्वाहा घर्मः पित्रे॥

ॐ भूर्भुवः स्वः यम इहागच्छेह तिष्ठ यमाय नमः, यममावाहयामि स्थापयामि॥ ३॥

ॐ असुन्वन्तमयजमानिमच्छ स्तेनस्येत्यामिन्विहि तस्करस्य। अन्यमस्मदिच्छ सा त इत्या नमो देवि निर्ऋते तुभ्यमस्तु॥

ॐ भूर्भुवः स्वः निर्ऋते इहागच्छेह तिष्ठ निर्ऋतये नमः, निर्ऋतिमावाहयामि स्थापयामि॥ ४॥

ॐ तत्त्वा यामि ब्रह्मणा वन्दमानस्तदाशास्ते यजमानो हिविभि:। अहेडमानो वरुणेह बोध्युरुशर्ठ० स मा न आयु: प्रमोषी:॥ ॐ भूर्भुवः स्वः वरुण इहागच्छेह तिष्ठ वरुणाय नमः, वरुण-मावाहयामि स्थापयामि॥ ५॥

ॐ आ नो नियुद्धिः शतिनीभिरध्वरर्ठ० सहस्त्रिणीभि-रुपयाहि यज्ञम्। वायो अस्मिन्सवने मादयस्व यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः॥

ॐ भूर्भुवः स्वः वायो इहागच्छेह तिष्ठ वायवे नमः, वायुमावाहयामि स्थापयामि॥६॥

ॐ वयर्ठ० सोम व्रते तव मनस्तनूषु बिभ्रतः। प्रजावनः सचेमहि॥

ॐ भूर्भुवः स्वः सोमेहागच्छेह तिष्ठ सोमाय नमः, सोममावाहयामि स्थापयामि॥ ७॥

ॐ तमीशानं जगतस्तस्थुषस्पतिं धियं जिन्वमवसे हूमहे वयम्। पूषा नो यथा वेदसामसद्वृधे रक्षिता पायुरदब्धः स्वस्त्ये॥

🕉 भूर्भुवः स्वः इशानेहागच्छेह तिष्ठ ईशानाय नमः, ईशान-मावाहयामि

स्थापयामि॥ ८॥

ॐ अस्मे रुद्रा मे हना पर्वतासो वृत्रहत्ये भरहूतौ सजोषा:। यः शर्ठ० सते स्तुवते धायि पज्र इन्द्र ज्येष्ठा अस्माँ२॥ अवन्तु देवा:॥

पूर्वेशानयोर्मध्ये-ॐ भूर्भुवः स्वः ब्रह्मन् इहागच्छेह तिष्ठ ब्रह्मणे नमः,

ब्रह्माणं आवाहयामि स्थापयामि॥ ६॥

ॐ स्योना पृथिवी नो भवानृक्षरा निवेशनि। यच्छा नः शर्म सप्रथाः॥

निर्ऋति-पश्चिमयोर्मध्ये-ॐ भूर्भुवः स्वः अनन्तेहागच्छेह तिष्ठ अनन्ताय नमः, अनन्तमावाहयामि स्थापयामि॥ १०॥

निम्न मन्त्र और श्लोक से अक्षत छोड़ते हुए प्रतिष्ठा करे-

ॐ मनो जूतिर्जुषतामाज्यस्य बृहस्पितर्यज्ञमिमं तनोत्वरिष्टं। यज्ञठं० समिमं दधातु। विश्वेदेवास इह मादयन्तामो ३ँ प्रतिष्ठ॥

अस्यै प्राणाः प्रतिष्ठन्तु अस्यै प्राणाः क्षरन्तु च। अस्यै देवत्वमर्चायै मामहेति च कश्चन्॥

## ग्रहपूजनम्

ध्यानम्

बृहस्पतिं दैत्यगुरुं महीसुतं शनैश्चरं चन्द्रसुतं च राहुम्। दिवाकरं चन्द्रमसं सुकेतुं स्वकीयचित्ते बहुचिन्तयामि॥ ॐ भूर्भुवः स्वः साङ्गेभ्यः सपरिवारेभ्यः सायुधेभ्यः सशक्तिकेभ्यः नवग्रहेभ्यो नमः, ध्यानं निवेदयामि।

#### आवाहनम्

समस्तप्रत्यृहसमुच्चयस्य विनाशने प्राप्तगुणाः शुभव्याः। आवाहनं वो वितनोमि देवाः भवन्तु कल्याणकरा भवन्तः॥ ॐ भूर्भुवः स्वः सा० स० सा० सशक्तिकेभ्यः नवग्रहेभ्यो नमः, आवाहनं करोमि।

#### आसनम्

रोचिष्णुकाञ्चनचयांशुपिशङ्गिताशं वैदूर्यरत्ननिकरैरभिभासितं तम्। पीठं सदा सदमरैः प्रियमाद्दतं च साङ्गा नवग्रहवराः सततं भजन्तु॥ ॐ भूर्भुवः स्वः सा० स० सा० स० नवग्रहेभ्यो नमः, आसनार्थे अक्षतान् स०।

#### पाद्यम्

कस्तुरिका सुरभिचन्दनमोदयुक्तमेलालवङ्गधनसारसुवासितं च। पाद्यं ददामि जगदेकनिवासदेवाः साङ्गा नवग्रहवराः प्रतिमानयन्तु॥ ॐ भूर्भुवः स्वः सा० स० सा० स० नवग्रहेभ्यो नमः, पादयो पाद्यं समर्पयामि।

### अर्घ्यम्

सौजन्यसौख्यजननीजननीजनानां येषां कृपैव वसुधा वसुधारिणी वै। ते सर्वदेवगुरुगौरवधारिदेहा अर्घ्यं सदैव हि ग्रहा मम धारयन्तु॥ ॐ भूर्भुवः स्वः सा० स० सा० स० नवग्रहेभ्यो नमः, हस्तयोरर्घ्यं समर्पयामि।

### आचमनीयम्

कंकोलपत्रहरिचन्दनपुष्पयुक्तं एलालवङ्गलवलीघनसारसारम्। दत्तंसदैव हृदये करुणाशयेऽत्मन् देवाः भजन्तु शुभमाचमनीयमम्भः॥ ॐ भूर्भुवः स्वः सा० स० सा० स० नवग्रहेभ्यो नमः, अर्धाङ्गमाचमनीयं स०। मधुपर्कम्

अधिकमानयुतः प्रियकारकः स मधुपर्क इतः समुपस्थितः। सुविहितस्य तथास्यसुरप्रियाः कुरुतः स्वीकरणं नवसंख्यकाः!॥ ॐ भूर्भुवः स्वः सा० स० सा० स० नवग्रहेभ्यो नमः, मधुपर्कं समर्पयामि।

स्नानम्

जले समादाय विचित्रपुष्पाण्यगण्याणि चानीय निपातितानि। स्नानं विधेयं बिबुधाः! समन्तादागत्य युष्पाभिरिहाङ्गणे मे॥ ॐ भूर्भुवः स्वः सा०स०सा०स० नवग्रहेभ्यो नमः, मधुपर्कान्ते आचमनीयं जलं स०। रक्तचूर्णम्

धूपादिकेनातिसुवासितं तथा शोणिश्रियानन्दिवविर्धितेन च। श्रीरक्तचूर्णं मलतापहारकं नवग्रहा वो मनसार्पयामि॥ ॐ भूर्भुवः स्वः सा० स० सा० स० नवग्रहेभ्यो नमः, रक्तचूर्णं समर्पयामि।

लवङ्गपाटीरजचूर्णवर्धितं नरासुराणामिप सौख्यदायकम्। लोकत्रये गन्धचयप्रसारकं गृह्णन्तु धूपं गुरुकं नवग्रहाः!॥ ॐ भूर्भुवः स्वः सा० स० सा० स० नवग्रहेभ्यो नमः, धूपमाघ्रापयामि। हस्तप्र०। दीपम्

सद्वर्तिकां ज्ञानविवर्धिकामिमां निपात्य दीपे विनिवेदितां तथा। प्रज्वालितं ध्वान्तविनाशकारकं गृह्णन्तु ज्ञानस्य विशालरूपकम्॥ ॐ भूर्भुवः स्वः सा० स० सा० स० नवग्रहेभ्यो नमः, दीपं दर्शयामि।

नैवेद्यम्

सिद्धान्नकर्पूरविराजितं पुरः सौरभ्यसान्द्रेण विवर्धितं तथा। नैवेद्यमेतद्गुचिरं सुगन्धितं स्वीकृत्य मामत्र कृतार्थयन्तु वै॥ ॐ भूर्भुवः स्वः सा० स० सा० स० नवग्रहेभ्यो नमः, नैवेद्यं निवेदयामि।

ताम्बूलम्

दिव्या गृहा! नव समेत्य गृहे मदीये भक्त्यार्पितं परमगन्धयुतं सुरम्यम्।
एलालवङ्गबहुलं क्रमुकादियुक्तं ताम्बूलमद्य मम गृह्णत हे सुरेन्द्राः!॥
ॐ भूर्भुवः स्वः सा० स० सा० स० नवग्रहेभ्यो नमः, ताम्बूलपत्रं पुङ्गफलं च सम०।
विक्षणाः

दैवासुरैर्नित्यमशेषकाले प्रगीयमानाः प्रभवः! पुराणाः!। गृह्णन्तु सद्यः खलु दक्षिणां च ध्यानेन भक्ते मिय वर्तितव्यम्॥ ॐ भूर्भुवः स्वः सा० स० सा० स० नवग्रहेभ्यो नमः, दक्षिणाद्रव्यं समर्पयामि।

### नीराजनम्

नीराजना सौख्यप्रदा सदैव गाढान्धकारादिप दूरकर्त्री। अशेषपापैः परिपूरितस्य शुद्धिं करोति प्रियमानवस्य॥ ॐ भूर्भुवः स्वः सा० स० सा० स० नवंग्रहेभ्यो नमः, नीराजनं समर्पयामि।

### प्रदक्षिणाम्

प्रदक्षिणाः सन्ति प्रदक्षिणास्तथा पदे-पदे दुःखविनाशिका अपि। जन्मान्तरस्यापि विनाशकारिकाः पापस्य याश्चित्तविवर्धितस्य च॥ ॐ भूर्भुवः स्वः सा० स० सा० स० नवग्रहेभ्यो नमः, प्रदक्षिणां समर्पयामि।

### पुष्पाअलिम्

पुष्पाञ्जलि सकलदिव्यग्रहाः! मदीयं भक्त्यार्पितं मधुरगन्धयुतं ससारम्। दीने विधाय करुणां मयि हे सुरेन्द्राः! स्वीकृत्य दीनजनवत्सलतां किरन्तु॥ ॐ भूर्भुवः स्वः सा० स० सा० स० नवग्रहेभ्यो नमः, पुष्पाञ्जलिं समृर्प्यामि।

#### स्तवनम्

भानुः शशी धरणिजः सबुधो गुरुश्च शुक्रस्तथा दिवसनायकसूनुरेषः। राहुः सदैव जगतां सुहितः सकेतुरेते गृहाः शिवकराः सततं भवन्तु॥ ॐ भूर्भुवः स्वः सा० स० सा० स० नवग्रहेभ्यो नमः, स्तवनं समर्पयामि।

# असङ्खचात रुद्रकलश स्थापनं पूजनं च

आचार्य ग्रहमण्डल के ईशानकोण में पूर्व में बताई गई कलशस्थापनविधि के द्वारा असङ्ख्यात् रुद्र के कलश की स्थापना करवाये। उसमें वरुण एवं असङ्ख्यात रुद्र का निम्न मन्त्र एवं वाक्य का उच्चारण करके कर्ता से पूजन करवायें—ॐ असङ्ख्याता सहस्त्राणि ये रुद्रा अधि भूम्याम्। तेषार्ठ० सहस्त्रयोजने ज्वधन्वानितन्मसि॥ ॐ असङ्ख्यातरुद्रेभ्यो नमः असङ्ख्यातरुद्राना–मावाहयामि स्थापयामि। 'ॐ मनो जूतिर्जु०' इति मन्त्रेण प्रतिष्ठाप्य 'असङ्ख्यातरुद्रेभ्यो नमः' इति लब्धोपचारेण सम्पूजयेत्।

# असङ्ख्यातरुद्रपूजनम्

ध्यानम्

वृष वाहन! सर्प-भूषण! डमरु -बादक! शूल-धारक!। संततं हृदि चिन्तयामि त्वामिय गङ्गाधर! चन्द्रशेखर!॥ आवाहनम्

क्रियते करुणा-निधे! विभो! गिरिशाऽवाहनमद्य ते मया। भगवन्निज-पाद-पङ्कजै: कुरु पूतं मम सद्मपावनै:॥ आसनम

अयि रुद्र! सुसिजितं मया तव हेतोरिदमद्य चासनम्। करुणेश! गृहाण वर्धय-दासस्य-यशो-वितानकम्॥ पाद्यम्

अयि पाद्यमिदं प्रदीयते बहुभीतेन मया दयानिधे!। करुणां कुरु गृह्यतामिदं शिव! दूरी कुरु मामकं भयम्॥ अर्घ्यम्

करुणा यदि नाथ ते मयि श्रद्धार्पितमेव गृह्यते। पुनरीश! विलम्ब्यते कथं कथमर्घ्यन्तममाद्य गृह्यते॥ आचमनीयम्

गिरिशोपहरामि ते पुरो निज भक्त्या परिपूरितं मुदा। इदमाचमनीयमीश्वर! करुणां दर्शय गृह्यतां प्रभो!॥

मधुपर्कम् अयि दयामय! देव! समर्प्यते शिव! हरे! मधुपर्कलवस्त्व। पतित-पावन! पावन-पादयोरनुगृहाण जपं कुरु मे विभो!॥ स्नानम्

मया ते प्रियं संभृतं गाङ्गमीश! जलं पूतपूतं त्वदर्थं त्रिनेत्र!। प्रसीद प्रभो! जटाजूटधारिन्! कुरु स्नानमीशान! देवाधिदेव!॥

कुंकुमम्

श्रुतस्त्वं मया दीनबन्धुर्दयालुस्तथा चाशुतोषः पुनः को विल्मबः!। मया भक्तियुक्तेन दानेन दत्तं गृहाणाधुना कौङ्कुमं चूर्णमेतत्॥ धूपम्

इदं गन्धयुक्तं विभो! धूपजालं त्वदर्थं मया संभृतं किं नवाऽलम्। यदि स्यादिदं स्वीकृतं ह्याशुतोषं! यथार्थं भवेन्नाम ते दीनबन्धो!॥ दीपम

प्रदीपायसे त्वं जगत्यां दयालो! प्रदीप! पुरस्ते न शोभां दथाति। विलोक्येश! लोकस्य रीतिं तथापि महादेव! दीपं पुरस्तेऽअपर्यामि॥ नैवेद्यम

समानीतमीशान! नैवेद्यमेतत् त्वदर्थे मनोहारि पक्वं सुगन्धिम्। दयानाथ! मन्ये न योग्यं तथापि विभो! तेऽस्मि किं वा दयापात्रमेवम्॥ ताम्बूलम्

चिदानन्दमूत्ते! दयानाथ! रुद्र! लवङ्गादियुक्तं सुताम्बूलमेतत्। मया दीयते दीन-बन्धुर्यत्स्त्वं गृहाणेश! भक्त्यार्पितं तापहारिन्॥ दक्षिणाः

त्वमेवाऽसि दाता विधाता दयालुर्ददामीश! किं दक्षिणाब्याजतोऽहम्। तथापीश! मत्वा स्वदासार्पितां तामिमां दक्षिणां दीनबन्धो! गृहाण॥ आरार्तिक्यम

कर्पूर गौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्र हारम्। सदा वसन्तं हृदयारबिन्दे भवं भवानी सहितं नमामि॥ प्रदक्षिणाम्

पुनाति विश्वं हि परिक्रमा ते सुरासुरैरर्चित-पाद-पद्म!। अतो दया नाथ! यथाविधं तां करोमि भक्त्यानतमस्तकोऽहम्॥ पुष्पाअलिम्

पुष्पांजलिं नाथ समर्पयामि गृहाणदेवेश! जगन्निवास!। समर्पितं त्वं किल भक्तिपूर्वं जहासि नो नाथ! गणेश! जाने॥

स्तवनम् सौख्याकरस्त्वं करुणा-करश्च-भक्तार्त्ति-हर्तासि ददासि सर्वम्। अहं न याचे परमीश! किञ्चिद्विहाय भक्तिं परमां त्वदीयाम्॥ दीनं ज्वलन्मम मनो विषयाग्निकुण्डे, आकारयत्यतितमां किल दीन-बन्धुम्। त्वत्तोऽपरं कथय कं परमेश्वरं हा! पायाद्, दयामय! विभो! शिव! शूलधारिन!॥

# चतुःषष्टियोगिनीस्थापनम्

जिस स्थान पर सन्तानगोपालअनुष्ठान के लिए मण्डप का निर्माण किया गया हो, उसी मण्डप में आचार्य एक हाथ चौड़ी वेदी या परिखायुक्त वेदी पर लालवस्त्र से उसको ढक कर उस पर नौ—नौ रेखाएँ पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण की ओर खीचें। तदुपरान्त चौसठखानों में चतुष्टीपद योगिनी के बनेगे, जिनमें रंगीन अक्षत भर कर योगिनी का आवाहन होगा, इनमें कुछ विद्वान् त्रिकोण आकृति का भी निर्माण करते हैं। स्वरितवाचन के मंत्रों की आवृति से मध्य में तीन कलश् स्थापित कर महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती का आवाहन कर पूजन करें, योगिनीवेदी के पास बैठकर आचार्य यह संकल्प कर्ता से करावें—देशकालौ स्मृत्वा, अस्य होमात्मक-श्रीसन्तानगोपालानुष्ठानकर्मणः समृद्धये महाकाली-महालक्ष्मी-महासरस्वतीसहितानां चतुःषष्टियोगिनीनां पूजनं करिष्ये।

उपरोक्त संकल्प के पश्चात् महाकाली की प्रतिमा योगिनी की प्रतिमा में 'ॐ अश्मनूर्जम्o' इस वाक्य के द्वारा अग्नयुत्तारण करके प्रतिमा को यथास्थान स्थापित कर आवाहनादि करें—

ॐ अम्बेऽ अम्बिकेऽम्बालिके नमानयति कश्चन। ससस्त्यश्वकः सुभद्रिकाङ्काम्पीलवासिनीम्॥

अयमेव मन्त्रः सर्वेषूपचारेषु महाकालीपूजने आवर्तनीयः। एवं महालक्ष्मी-महासरस्वतीपूजने-ॐ श्रीश्चते लक्ष्मीश्च पत्न्यावहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमश्चिनौ व्यात्तम्। इष्णन्निषाणामुं म इषाण सर्वलोकं म इषाण॥ ॐ पावका नः सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती। यज्ञं वष्टु धियावसुः॥ इति मन्त्रावावर्तनीयौ।

आचार्य पहली पंक्ति में निम्न मन्त्रों का उच्चारण कर निम्न क्रम से आवाहन और स्थापन करावें—

ॐ तमीशानं जगतस्तस्थुषस्पतिं धियंजिन्वमवसे हूमहे वयम्॥ पूषा नो यथा वेदसामसद्वृधे रक्षिता पायुरदब्धः स्वस्तये॥ ॐ गजाननायै नमः।गजाननामावाहयामि स्थापयामि॥ १॥ ॐ आ ब्रह्मन्ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायतामा राष्ट्रे राजन्यः शूर इषव्योऽतिव्याधी महारथो जायतां दोग्ध्री धेनुर्वोढा-नड्वानाशुः सप्तिः पुरन्धिर्योषा जिष्णू रथेष्ठाः सभेयो युवास्य यजमानस्य वीरो जायतां निकामे निकामे नः पर्जन्यो वर्षतु फलवत्यो न ओषधयः पच्यन्तां योगक्षेमो नः कल्पताम्॥ ॐ सिंहमुख्यै नमः। सिंहमुखी-मावाह्यामि स्थापयामि॥ २॥

ॐ महाँ२॥ इन्द्रो वज्रहस्तः षोडशी शर्म यच्छतु। हन्तु पाप्मानं योऽस्मान्द्रेष्टि। उपयामगृहीतोऽसि महेन्द्राय त्वैष ते योनिर्महेन्द्राय त्वा॥ ॐ गृधास्यायै नमः। गृधास्यामावाहयामि स्थापयामि॥ ३॥

ॐ सद्योजातो व्यमिमीत यज्ञमग्निर्देवानामभवत्पुरोगाः। अस्य होतुः प्रदिश्यृतस्य वाचि स्वाहा कृतर्ठ० हविरदन्तु देवाः॥ ॐ काकतुण्डिकायै नमः।ॐ काकतुण्डिकामावाहयामि स्थापयामि॥ ४॥

ॐ आदित्यं गर्भं पयसा समङ्ग्धि सहस्त्रस्य प्रतिमां विश्वरूपम्। परिवृङ्ग्धि हरसा माभिमर्ठ०स्थाः शतायुषं कृणुहि चीयमानः॥ ॐ उष्टग्रीवायै नमः। उष्टग्रीवामावाहयामि स्थापयामि॥ ५॥

ॐ स्वर्ण घर्मः स्वाहा स्वर्णाकः स्वाहा स्वर्ण शुक्रः स्वाहा स्वर्ण ज्योतिः स्वाहा स्वर्ण सूर्यः स्वाहा॥ ॐ हयग्रीवायै नमः। हयग्रीवामावाहयामि स्थापयामि॥ ६॥

ॐ सत्यं च मे श्रद्धा च मे जगच्च मे धनं च मे विश्वं च मे महश्च मे क्रीडा च मे मोदश्च मे जातं च मे जनिष्यमाणं च मे सूक्तं च मे सुकृतं च मे यज्ञेन कल्पन्ताम्॥ ॐ वाराह्यै नमः। वाराहीमावाहयामि स्थापयामि॥ ७॥

ॐ भायै दार्वाहारं प्रभाया अग्न्येधं ब्रध्नस्य विष्टपायाभिषेक्तारं वर्षिष्ठाय नाकाय परिवेष्टारं देवलोकाय पेशितारं मनुष्यलोकाय प्रकरितारर्ठ० सर्वेभ्यो लोकेभ्य उपसेक्तारमवऋत्यै वधायोपमन्थितारं मेधाय वासः पल्पूलीं प्रकामाय रजियत्रीम्।। ॐ शरभाननायै नमः। शरभाननामावाहयामि स्थापयामि॥ ८॥

आचार्य दूसरी पंक्ति में निम्न मन्त्रों का उच्चारण कर निम्न क्रम से आवाहन और स्थापन करावें—

ॐ जिह्वामे भद्रं वाङ्महो मनो मन्युः स्वराङ्भामः॥ मोदाः प्रमोदा अङ्गुलीरङ्गानि मित्रं मे सहः॥ ॐ उल्किकायै नमः। उल्किका-मावाहयामि स्थापयामि॥ १॥

ॐ हिङ्काराय स्वाहा हिङ्कृताय स्वाहा क्रन्दते स्वाहा-ऽवक्रन्दाय स्वाहा प्रोथते स्वाहा प्रप्रोथाय स्वाहा गन्धाय स्वाहा घाताय स्वाहा निविष्टाय स्वाहोपविष्टाय स्वाहा संदिताय स्वाहा वलाते स्वाहासीनाय स्वाहा शयानाय स्वाहा स्वपते स्वाहा जाग्रते स्वाहा कूजते स्वाहा प्रबुद्धाय स्वाहा विजृम्भमाणाय स्वाहा विचृत्ताय स्वाहा सर्ठ०हानाय स्वाहोपस्थिताय स्वाहा यनाय स्वाहा प्रायाणाय स्वाहा॥ ॐ शिवारावायै नमः। शिवारावामावाहयामि स्थाप-यामि॥ २॥

ॐ अग्निश्च मे घर्मश्च मेऽर्कश्च मे सूर्यश्च मे प्राणश्च मेऽश्वमेघश्च मे पृथिवी च मेऽदितिश्च मे दितिश्च मे द्यौश्च मेऽङ्गुलयः शक्करयो दिशश्च मे यज्ञेन कल्पन्ताम्॥ ॐ मयूरायै नमः। मयूरामावाहयामि स्थापयामि॥ ३॥

ॐ पूषन् तव व्रते वयं न रिष्येम कदाचन॥ स्तोतारस्त इह स्मसि॥ॐ विकटाननायै नमः। विकटाननामावाहयामि स्थापयामि॥ ४॥

ॐ वेद्या वेदिः समाप्यते बर्हिषा बर्हिरिन्द्रियम्। यूपेन यूप आप्यते प्रणीतो अग्निरग्निना॥ ॐ अष्टवक्त्रायै नमः। अष्टवक्त्रामावाहयामि स्थापयामि॥ ४॥

ॐ अयमग्निः सहस्रिणो वाजस्य शतिनस्पतिः। मूर्घा कवी रयीणाम्।। ॐ कोटराक्ष्यै नमः। कोटराक्षीमावाहयामि स्थापयामि॥ ६॥ ॐ इमं मे वरुण श्रुधी हवमद्या च मृडय। त्वामवस्युराचके॥ ॐ कुब्जायै नमः। कुब्जामावाहयामि स्थापयामि॥ ७॥

ॐ यमाय त्वा मखाय त्वा सूर्यस्य त्वा तपसे। देवस्त्वा सविता मध्वानक्तु। पृथिव्याः सर्ठ० स्पृशस्पाहि। अर्चिरसि शोचिरसि तपोऽसि॥ ॐ विकटलोचनायै नमः। विकटलोचनामावाहयामि स्थाप-यामि॥ ८॥

आचार्य तीसरी पंक्ति में निम्न मन्त्रों का उच्चारण कर निम्न क्रम से आवाहन और स्थापन करावें—

ॐ यमेन दत्तं त्रित एनमायुनगिन्द्र एणं प्रथमो अध्यतिष्ठत्। गन्धर्वो अस्य रशनामगृभ्णात्सूरादश्चं वसवो निरतष्ट्र॥ ॐ शुष्कोदयैं नमः।शुष्कोदरीमावाहयामि स्थापयामि॥१॥

ॐ मित्रस्य चर्षणीधृतोऽवो देवस्य सानसि। द्युम्नं चित्र-श्रवस्तमम्।। ॐ ललजिह्वायै नमः। ॐ ललजिह्वामावाहयामि स्थाप-यामि॥२॥

ॐ अग्ने ब्रह्म गृभ्णीष्व धरुणमस्यन्तरिक्षं द्वर्ठ०ह ब्रह्मविन त्वा क्षत्रविन सजातवन्युपद्धामि भ्रातृव्यस्य वधाय। धर्त्रमिस दिवं द्वर्ठ०ह ब्रह्मविन त्वा क्षत्रविन सजातवन्युपद्धामि भ्रातृव्यस्य वधाय। विश्वाभ्यस्त्वाशाभ्य उपद्धामि चितः स्थोर्ध्वचितो भृगूणामङ्गिरसां तपसा तप्यध्वम्॥ ॐ श्वदंष्ट्रायै नमः। श्वदंष्ट्रामावाह्यामि स्थापयामि॥ ३॥

ॐ भग प्रणेतर्भग सत्यराधो भगेमां धियमुदवा ददन्नः। भग प्र नो जनय गोभिरश्वैर्भग प्र नृभिर्नृवन्तः स्याम॥ ॐ वानराननायै नमः। वानराननामावाहयामि स्थापयामि॥ ४॥

ॐ सुपर्णोऽसि गरुत्मांस्त्रिवृत्ते शिरो गायत्रं चक्षुर्बृहद्रथन्तरे पक्षौ। स्तोम आत्मा छन्दार्ठ०स्यङ्गानि यजूर्ठ० षि नाम। साम ते तनूर्वामदेव्यं यज्ञायज्ञियं पुच्छं धिष्णयाः शफाः। सुपर्णोसि

हो. श्री. स. गो. अ. वि० १४

गरुत्मान्दिवं गच्छ स्वः पत।। ॐ ऋक्षाक्ष्यै नमः। ऋक्षाक्षीमावाहयामि स्थापयामि॥ ५॥

ॐ पितृभ्यः स्वधायिभ्यः स्वधा नमः पितामहेभ्यः स्वधायिभ्यः स्वधा नमः। स्वधायिभ्यः स्वधा नमः। अक्षन्पितरोऽमीमदन्त पितरोऽतीतृपन्त पितरः पितरः शुन्धध्वम्॥ ॐ केकराक्ष्यै नमः। केकराक्षीमावाह्यामि स्थापयामि॥ ६॥

ॐ या ते रुद्र शिवा तनूरघोराऽपापकाशिनी। तया नस्तन्वा शन्तमया गिरिसन्ताभिचाकशीहि॥ ॐ बृहत्तुण्डायै नमः। बृहत्तुण्डामा-वाहयामि स्थापयामि॥ ७॥

ॐ वरुणः प्राविता भुवन्मित्रो विश्वाभिरूतिभिः। करतां नः सुराधसः॥ॐ सुरप्रियायै नमः। सुरप्रियामावाहयामि स्थापयामि॥ ८॥

आचार्य चौथी पंक्ति में निम्न मन्त्रों का उच्चारण कर निम्न क्रम से आवाहन और स्थापन करावें—

ॐ हर्ठ०सः शुचिषद्वसुरन्तरिक्षसद्धोता वेदिषदितर्दुरोणसत्। नृषद्वरसदृतसद्वचोमसदब्जा गोजा ऋतजा अद्रिजा ऽऋतं बृहत्॥ ॐ कपालहस्तायै नमः। कपालहस्तामावाहयामि स्थापयामि॥ १॥

ॐ सुसंदृशं त्वा वयं मघवन्विन्दिषीमिहि। प्र नूनं पूर्णबन्धुरः स्तुतो यासि वशाँ अनु योजा न्विन्द्र ते हरी॥ ॐ रक्ताक्ष्यै नमः। रक्ताक्षीमा-वाह्यामि स्थापयामि॥ २॥

ॐ प्रतिपदिस प्रतिपदे त्वानुपदस्यनुपदे त्वा सम्पदिस सम्पदे त्वा तेजोऽसि तेजसे त्वा॥ ॐ शुष्ट्यै नमः। शुष्टीमावाहयामि स्थाप-यामि॥ ३॥

ॐ देवीरापो अपांनपाद्यो व ऊर्मिईविष्य इन्द्रिया-वान्मदिन्तमः। तं देवेभ्यो देवत्रा दत्त शुक्रपेभ्यो येषां भाग स्थ स्वाहा॥ॐ श्येन्यै नमः।शेनीमावाहयामि स्थापयामि॥४॥ ॐ देवीरापो अपांनपाद्यो व ऊर्मिर्हविष्य इन्द्रिया-वानमदिन्तमः। तं देवेभ्यो देवत्रा दत्त शुक्रपेभ्यो येषां भाग स्थ स्वाहा॥ॐ कपोतिकायै नमः। कपोतिकामावाहयामि स्थापयामि॥ ५॥

ॐ श्रीश्च ते लक्ष्मीश्च पत्यावहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमिश्वनौ व्यात्तम्। इष्णित्रिषाणामुं म इषाण सर्वलोकं म इषाण॥ ॐ पाश-

हस्तायै नमः। पाशहस्तामावाहयामि स्थापयामि॥ ६॥

ॐ भुवो यज्ञस्य रजसश्च नेता यत्रा नियुद्धिः सचसे शिवाभिः। दिवि मूर्धानं दिधषे स्वर्षां जिह्वामग्ने चकृषे हव्यवाहम्॥ ॐ दण्ड-हस्तायै नमः। दण्डहस्तामावाहयामि स्थापयामि॥ ७॥

ॐ कदाचन स्तरीरिस नेन्द्र सश्चिस दाशुषे। उपोपेन्नु मघवन्भूय इन्तु ते दानं देवस्य पृच्यत आदित्येभ्यस्त्वा॥ ॐ प्रचण्डायै नमः। प्रचण्डामावाहयामि स्थापयामि॥ ८॥

आचार्य पाँचवी पंक्ति में निम्न मन्त्रों का उच्चारण कर निम्न क्रम से आवाहन

और स्थापन करावें-

ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवार्ठ०सस्तनूभिर्व्यशेमहि देवहितं यदायुः॥ ॐ चण्ड-विक्रमायै नमः। चण्डविक्रमावाहयामि स्थापयामि॥१॥

ॐ इषे त्वोर्जे त्वा व्वायव स्थ देवो वः सविता प्रार्पयतु श्रेष्ठतमाय कर्मण आप्यायध्वमघ्या इन्द्राय भागं प्रजावती-रनमीवा अयक्ष्मा मा वस्तेन ईशत माघशर्ठ०सो ध्रुवा अस्मिग्रोपतौ स्यात बह्वीर्यजमानस्य पशून्पाहि॥ ॐ शिशुष्ट्यै नमः। शिशुष्टीमावाहयामि स्थापयामि॥ २॥

ॐ देवी द्यावापृथिवी मखस्य वामद्य शिरो राध्यासं देवयजने पृथिव्याः। मखाय त्वा मखस्य त्वा शीर्ष्णे॥ ॐ पापहन्त्र्ये नमः पाहन्त्रीमावाह्यामि स्थापयामि॥ ३॥

ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव। यद्धद्रं तन्न आसुव॥ ॐ काल्यै नमः। कालीमावाहयामि स्थापयामि॥ ४॥ ॐ असुन्वन्तमयजमानिमच्छ स्तेनस्येत्यामन्विहि तस्करस्य। अन्यमस्मदिच्छ सा त इत्या नमो देवि निर्ऋते तुभ्यमस्तु॥ ॐ रुधिर-पायिन्ये नमः। रुधिरपायिनीमावाहयामिस्थापयामि॥ ५॥

ॐ अग्निश्च म आपश्च में वीरुधश्च म ओषधयश्च में कृष्टपच्याश्च मेऽकृष्टपच्याश्च में ग्राम्याश्च में पशव आरण्याश्च में वित्तं च में वित्तिश्च में भूतं च में भूतिश्च में यज्ञेन कल्पन्ताम्॥ ॐ वसाधयायै नमः। वसाधयामावाह्यामि स्थापयामि॥ ६॥

ॐ बह्वीनां पिता बहुरस्य पुत्रश्चिश्चाकृणोति समनावगत्य। इषुधिः संकाः पृतनाश्च सर्वाः पृष्ठेनिनद्धो जयति प्रसूतः॥ ॐ गर्भ-भक्षायै नमः। गर्भक्षामावाहयामि स्थापयामि॥ ७॥

ॐ नमस्ते रुद्र मन्यव उतो त इषवे नमः। बाहुभ्यामुत ते नमः॥ ॐ शवहस्तायै नमः। शवहस्तामावाहयामि स्थापयामि॥ ८॥

आचार्य छठवीं पंक्ति में निम्न मन्त्रों का उच्चारण कर निम्न क्रम से आवाहन और स्थापन करावें—

ॐ ऋतं च मेऽमृतं च मेऽयक्ष्मं च मेऽनामयच्च मे जीवातुश्च मे दीर्घायुत्वं च मेऽनिमत्रं च मेऽभयं च मे सुखं च मे शयनं च सूषाश्च मे सुदिनं च मे यज्ञेन कल्पन्ताम्॥ ॐ आन्त्रमालिन्यै नमः। आन्त्रमालिनी-मावाह्यामि स्थापयामि॥ १॥

ॐ ते आचरन्ती समनेव योषा मातेव पुत्रं बिभृतामुपस्थे। अप शत्रून्विध्यतार्ठ० संविदाने आर्त्नी इमे विष्फुरन्ती अमित्रान्।। ॐ स्थूल-केश्यै नमः। स्थूलकेशीमावाहयामि स्थापयामि॥ २॥

ॐ वेद्या वेदिः समाप्यते बर्हिषा बर्हिरिन्द्रियम्। यूपेन यूपे आप्यते प्रणीतो अग्निरिग्नना।। ॐ बृहत्कुक्ष्यै नमः। बृहत्कुक्षीमावाह्यािम स्थापयामि॥ ३॥ ॐ पावका नः सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवति। यज्ञं वष्टु धियावसुः॥ॐ सर्पास्यायै नमः। सर्पास्यामावाह्यामि स्थापयामि॥ ४॥

ॐ अस्कन्नमद्य देवेभ्य आज्यर्ठ०संभ्रियासमङ्ग्रिणा विष्णो मा त्वावक्रमिषं वसुमतीमग्ने ते च्छायामुपस्थेषं विष्णो स्थानमसीत इन्द्रो वीर्यमकृणोदूर्ध्वोध्वर आस्थात्॥ ॐ प्रेतवाहिन्यै नमः। प्रेतवाहिनी-मावाहयामि स्थापयामि॥ ४॥

ॐ तोव्रान्घोषान्कृण्वते वृषपाणयोश्वारथेभिः सहवाज-यन्तः॥ अवक्रामन्तः प्रपदैरमित्रान्क्षिणन्तिशत्रूप् । रनपव्ययन्तः॥ ॐ दन्तशूककरायै नमः। दन्तशूककरामावाहयामि स्थापयामि॥ ६॥

ॐ मही द्यौ: पृथिवी च न इमं यज्ञं मिमिक्षताम्। पिपृतां नो भरीमभि:॥ॐ क्रौञ्चौ नमः।क्रौञ्चीमावाहयामि स्थापयामि॥७॥

ॐ उपयामगृहीतोऽसि सावित्रोऽसि चनोधाश्चनोधा असि चनो मिय धेहि। जिन्व यज्ञं जिन्व यज्ञपतिं भगाय देवाय त्वा सिवत्रे॥ ॐ मृगशीर्षायै नमः। मृगशीर्षामावाह्यामि स्थापयामि॥८॥

आचार्य सातवीं पंक्ति में निम्न मन्त्रों का उच्चारण कर निम्न क्रम से

आवाहन और स्थापन करावें-

ॐ आप्यायस्व समेतु ते विश्वतः सोम वृष्णयम्। भवा वाजस्य संगथे॥ॐ वृषवाहिन्यै नमः। वृषवाहिनामावाहयामि स्थापयामि॥ १॥

ॐ कार्षिरसि समुद्रस्य त्वाक्षित्या उन्नयामि। समापो अद्भिरग्मत समोषधीभिरोषधीः॥ ॐ व्यात्तास्यायै नमः। व्यात्तास्या-मावाहयामि स्थापयामि॥ २॥

ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धि पुष्टिवर्धनम्। उर्वारुकिमिव बन्धनान्मृत्योर्मुक्षीय माऽमृतात्। त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धि पति-वेदनम्॥ उर्वारुकिमिव बन्धनादितो मुक्षीय मामुतः॥ ॐ धूम-विश्वासायै नमः। धूमविश्वासामावाहयामि स्थापयामि॥ ३॥ ॐ अम्बेऽअम्बिकेम्बालिके नमानयतिकश्चन। ससस्त्य-श्वकः सुभद्रिकाङ्कांपीलवासिनीम्॥ ॐ व्योमैकचरणोर्ध्वद्दशे नमः। व्योमैक-चरणोर्ध्वद्दशमावाहयामि स्थापयामि॥ ४॥

ॐ विष्णो रराटमसि विष्णोः श्रप्ने स्थो विष्णोः स्यूरिस विष्णोधुंवोऽसि। वैष्णवमसि विष्णवे त्वा।। ॐ तापिन्यै नमः। तापिनी-मावाह्यामि स्थापयामि॥ ४॥

ॐ ब्राह्मणमद्य विदेयं पितृमन्तं पैतृमत्यमृषिमार्षेयर्ठ० सुधातुदक्षिणम्। अस्मद्राता देवत्रा गच्छत प्रदातारमाविशत॥ ॐ शोषणीदृष्टचै नमः।शोषणीदृष्टिमावाहयामि स्थापयामि॥ ६॥

ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। स्थिररङ्गैस्तुष्टुवार्ठ०सस्तनूभिर्व्यशेमिह देवहितं यदायुः॥ ॐ कोट्यै नमः। कोटरीमावाहयामि स्थापयामि॥ ७॥

आचार्य आठवीं पंक्ति में निम्न मन्त्रों का उच्चारण कर निम्न क्रम से आवाहन और स्थापन करावें— ॐ ब्रह्माणि मे मतयः शर्ठ० सुतासः शुष्म इयर्ति प्रभृतो मे अद्रिः। आशासते प्रतिहर्यन्त्युक्थेमा हरी वहतस्ता नो अच्छ॥ ॐ विद्युत्प्रभायै नमः। विद्युतप्रभामावाहयामि स्थापयामि॥१॥

ॐ असंख्याता सहस्राणि ये रुद्रा अधि भूम्याम्। तेषार्ठ० सहस्रयोजनेऽव धन्वानि तन्मसि॥ ॐ बलाकास्यायै नमः। बलाका-स्यामावाहयामि स्थापयामि॥ २॥

ॐ अहिरिव भोगैः पर्येति बाहुं जाया हेतिं परिबाधमानः। हस्तघ्नो विश्वा वयुनानि विद्वान्युमान्युमार्ठ०सं परिपातु विश्वतः॥ ॐमार्जायैं नमः।मार्जारीमावाहयामि स्थापयामि॥ ३॥

ॐ तिस्त्रस्त्रेधा सरस्वत्यश्चिना भारतीडा। तीव्रं परिस्तुता सोममिन्द्राय सुषुवुर्मदम्॥ ॐ कटपूतनायै नमः। कटपूतनामावाहयामि स्थापयामि॥ ४॥

ॐ सरस्वती योन्यां गर्भमन्तरश्चिभ्यां पत्नी सुकृतं बिभर्ति। अपार्ठ० रसेन वरुणो न साम्नेन्द्रर्ठ० श्रियै जनयन्नप्सु राजा॥ॐ अट्टा-इहासायै नमः।अट्टाट्टहासामावाह्यामि स्थापयामि॥ ५॥

ॐ इदं विष्णु विंचक्रमे त्रेधानिदधे पदम्॥ समूढमस्यपार्ठ० सुरेस्वाहा॥ॐकामाक्ष्यै नमः।कामाक्षीमावाहयामि स्थापयामि॥ ६॥

ॐ वृष्ण ऊर्मिरसि राष्ट्रदा राष्ट्रं मे देहि स्वाहा वृष्ण ऊर्मिरसि राष्ट्रदा राष्ट्रं मे देहि कृषसेनोऽसि राष्ट्रदा राष्ट्रं मे देहि स्वाहा वृषसेनोऽसि राष्ट्रदा राष्ट्रममुष्मै देहि॥ ॐ मृगाक्ष्मै नमः। मृगाक्षीभावाहयामि स्थापयामि॥७॥

ॐ मृगो न भीमः कुचरो गिरिष्ठाः परावत आजगन्था परस्याः। पृकर्ठ०सर्ठ०शाय पविमिन्द्र तिग्मं वि शत्रून् ताढि वि मृधो नुदस्व॥ ॐ मृगलोचनायै नमः।मृगलोचनामावाहयामि स्थापयामि॥८॥ ईशाने—ॐ जयायै नमः, जयामावाहयामि स्थापयामि॥ पूर्वे—ॐ विजयायै नमः, विजयामावाहयामि स्थापयामि॥ आग्नेये—ॐ अजितायै नमः, अजितामावाहयामि स्थापयामि॥ दक्षिणे—ॐ अपराजितायै नमः, अपराजिता-मावाहयामि स्थापयामि॥ नैऋंत्ये—ॐ क्षेमकर्त्र्ये नमः, क्षेमकर्त्रीमावाहयामि स्थापयामि॥ नैऋंत्ये—ॐ क्षेमकर्त्री नमः, क्षेमकर्त्रीमावाहयामि स्थापयामि॥ वायव्ये—ॐ वैष्णव्ये नमः, वैष्णवीमावाहयामि स्थापयामि॥ उत्तरे—ॐ पार्वत्ये नमः, पार्वतीमावाहयामि स्थापयामि॥

श्रीसन्तानगोपालानुष्ठाने चतुर्वेदोक्तमन्त्रैर्द्वारा योगिनीस्थापनम्

- (१) ऋग्वेद-तमीशानं जगतस्तस्थुषस्पतिं धिजञ्जिन्व-मवसे हूमहे वयम्। पूषा नो यथा वेदसामसद् वृधे रक्षिता पायुरदब्धः स्वस्तये॥ १॥ यजुर्वेद-तमीशानं जगतस्तस्थुषस्पतिं धियञ्जिन्व-मवसे हूमहे वयम्। पूषा नो यथा वेदसामसद् वृधे रक्षिता पायुरदब्धः स्वस्तये॥ २॥ (सामवेद) आवो राजा॥ नमध्व। रस्यरुद्राम्। हो। ता। राम। स। त्ययजाइम्। रोदसीयोः अग्निंपु। रा। तनिय। तोरचित्तात्। हिरण्य। रू॥ पा ३ मव। सा ३४३ इ॥३॥ अथर्ववेद-ईशां वो मरुतो देव अदित्यो ब्रह्मणस्पतिः। ईशां वा इन्द्रश्चाग्निश्च धाता मित्रः प्रजापतिः। ईशां व ऋषयश्च क्रुरमित्रेषु समीक्षयन्त्रदिते अर्बुदे तव॥४॥ एह्योहि यज्ञेऽत्र गजानने त्वं सिन्दूरवर्णे गणपेऽनुकूले। रक्ताम्बरे रक्तविलोचने च गृहाण पूजां वरदे नमस्ते॥ गजाननायै नमः—गजाननामावाहयामि॥४॥
- (२) ऋग्वेद-ब्रह्मा देवानां पदवीः कवीनामृषिर्विप्राणां महिषो मृगाणाम्। श्येनो गृधाणां स्वधितिर्वनानां सोमः पिवत्रमत्येति रेभन्॥१॥ यजुर्वेद-आ ब्रह्मन्ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायतामा राष्ट्रे राजन्यः शूरऽइषव्योऽतिव्याधी महारथो जायतां दोग्ध्री धेनुर्वोढानड्वानाशुः सिप्तः पुरन्धिर्योषा जिष्णू रथेष्ठाः सभेयो युवास्य यजमानस्य वीरो जायतां निकामे निकामे नः

पर्जन्यो वर्षतु फलवत्यो न ऽओषधयः पच्यन्तां योगक्षेमो नः कल्पताम् ॥ २॥ (सा०) ब्रह्मा। ब्रा २३ ह्चा। जज्ञानं प्रथमं पुरस्तात्॥ विसाइ। वा २३ इसी। मतः सुरुचोवेन आवः। सबू। सा२३ बू। न्धिया,उपमा अस्य वा इष्ठाः॥ सताः। सा २३ ताः। चयोनिमसतश्च वा इ वा ३४३। ओ २३४५ इ॥ डा॥३॥ स्वधितिर्वनानां सोमः पवित्रमत्येति रेभन्॥ अथर्ववेदं — ब्रह्म जज्ञानं प्रथमं पुरस्ताद्वि सीमतः सुरुचो वेन आवः। स बुध्न्याऽउपमा अस्य विष्ठाः सतश्च योनिमसतश्च वि वः॥४॥ आवाहये सिंहमुखीं सुरूपां सर्वार्तिहन्त्री सकलार्थदात्रीम्। विद्युन्निभां सर्वजगत्प्रणम्यां रक्षाध्वरं नो वरदे नमस्ते॥ सिंहमुख्ये० सिंहमुखीमा०॥ ५॥

(३) ऋग्वेद-महाँऽ इन्द्रो य ओजसा पर्जन्यो वृष्टिमाँ इव। स्तोमैर्वत्सस्य वावृधे ॥१॥ यजुर्वेद-महाँऽ इन्द्रो य ऽओजसा पर्जन्यो वृष्टिमाँ इव। स्तोमैर्वत्सस्य वावृधे। उपयाम गृहीतोऽिस महेन्द्राय त्वैषते योनिर्मिहेन्द्राय त्वा॥२॥(सा.)इन्द्र हाउ।इा हो इ। पर्वता बृहता रथा २ इना २३ वा ३। ऊ ३४ पा॥ वामीर्हा उ। हा हो इ।इष आ वह तूँ सुवा २ इ रा २३ उवा ३। ऊ ३४ पर॥ वीत्ँ हाउ। हा हो इ।हव्यानध्वरे सुदा २ इ वा २ उवा ३॥ ऊ ३४ पर॥ वीत्ँ हाउ। हा हो शां गीर्भिरिडयामदा २० ना २ उवा ३॥ ऊ ३२३४ पा॥३॥ (अ०) महाँ इन्द्रो य ओजसा पर्जन्यो वृष्टिमाँ इव। स्तोमैर्वत्सस्य वा वृधे॥४॥ एह्येहि गृधास्य इहामरेशि प्रचण्डदैतेय विमर्दने त्वम्। कुरु प्रसाद मिय देवि मातः पूजा त्वदर्था रचित्वा परेयन्॥गृधास्यायै०।गृधास्यामा०॥४॥

(४) ऋग्वेद-कद्रुद्राय प्रचेतसे मीढुष्टमाय तव्यसे। वो चेम शंतमं हृदे॥ १॥ यजुर्वेद-सद्योजातो व्यमिमीत यज्ञमग्निर्देवानाम-भवत्पुरोगाः। अस्य होतुः प्रदिश्यतस्य वाचि स्वाहा कृतर्ठ० हिवरदन्तु देवाः॥ २॥ (सा.) तद्वौहोवा॥ गाया २ सुताइसा २३४ चा। पुरुहूता। यसात्वा १ ना २ इ॥ शंयत्। हा। औ ३ होई। गा २२४ वा इ॥ ना २ शा २३४ औ हो वा॥ ए ३। किने २३४५॥ ३॥ (अ. देवस्य सिवतुः सर्वे कर्म कृण्वन्तु मानुषाः। शं नो भवन्त्वप ओषधीः शिवा॥ ४॥ आवाहये त्वामिह काकतुण्डै यज्ञ चतुर्वेद भवे सदैव। कोष्ठे तुरीये वसित विधत्स्व पूजां तवाहं विद्रधे विनम्रः॥ काकतुण्डिकायै० काकतुण्डिकामा०॥ ५॥

(५) (ऋ०) वपुर्ने तिच्चिकिनुषे चिदस्तु समानं नाम धेनु पत्यभानम्। मर्तेष्वन्यद् दो ह से पीपाय सकृच्छुक्रं दुदुहे पृष्टिनरूधः॥१॥(य०) आदित्यं गर्भं पयसा समङ्ग्धि सहस्रस्य प्रतिमां विश्वरूपम्। परिवृङ्धि हरसा माभिमर्ठ०स्थाः शतायुषं कृणुहि चीयमानः॥२॥(सा०) उदुत्यम्। ओहाइ। जा। तवे २ दा २३४ साम्। देवं वहा। हीकेता २३४ वाः। दा २३४ शें हाइ। वा इश्वायस्। याम्। औ २३ हो वा। हो ५ इ॥ डा॥३॥(अ०) कालो अश्वो वहति सप्तरिष्टमः सहस्त्राक्षो अजरो भूरिरेताः। तमा रोहन्ति कवयो विपश्चितस्तस्य चक्रा युवनानि विश्वा॥४॥ एह्येहि यज्ञेत्र सरोजहस्ते कल्याणदे रक्तमुखोष्ट्रग्रीवे। कलापदण्डास्त्रधरे प्रसीद विशाध्वरं नः सततं शुभाय॥ उष्ट्रग्रीवायै० उष्ट्रग्रीवामा०॥ ५॥

(६)(ऋ.) इतो वा सातिमीहसे दिवो वा पार्थिवा दिध। इन्द्रं महो वा रजसः॥१॥(य.) स्वर्ण धर्मः स्वाहा स्वर्णार्कः स्वाहा स्वर्ण शुक्रः स्वाहा स्वर्ण ज्योतिः स्वाहा स्वर्ण सूर्यः स्वाहा॥२॥ (सा.) अबोधिया॥ ग्नाइः समिधाजना २ नाम्। प्रताइधे ३ नूम्। इवायती मुषासम्। यह्वाई ३ वा। प्रवा २ यामुञ्जिहानाः॥ प्रभाना २३ वा.। सस्त्रते नाकमच्छ। इडा २३ भा ३४३। ओ २३४५ इ। डा॥३॥ (अ.) कुहू देवीं सुकृतं विद्यनायसमस्मिन् यज्ञे सुहवा जोहवीमि। सानो रियं विश्ववारं नि यच्छाद्दातु वीरं शतदायमुक्थ्यऽम् ॥४॥ एह्योहि यज्ञेऽत्र सुवाजिग्रीवे विशालनेत्रे भव भूतिकर्त्री। देवान्समावाहय हव्यकामान् गृहाण पूजां सततं नमस्ते। हयग्रीवायै०। हयग्रीवामा०॥ ५॥

- (७) (ऋ०) श्रद्धयाग्निः सिमध्यते श्रद्धया हूयते हिवः। श्रद्धां भगस्य मूर्धिन वचसा वेदया मिस ॥१॥ (य.) सत्यं च मे श्रद्धा च मे जगच्च मे धनं च मे विश्वं च मे महश्च मे क्रीडा च मे मोदश्च मे जातं च मे जिनष्यमाणं च मे सूक्तं च मे स्कृतं च मे यज्ञेन कल्पन्ताम् ॥२॥ (सा.) तु चेतुना। यता ३२ त्सु २३४ नाः द्राधीया र ३४ यूः जीवासा २ इ। जादी २ त्यासाः २॥ समहसा २:। कृणो ३ ता ५॥ ना २३४५ ॥ ३॥ (अ.) वाताज्ञातो अन्तरिक्षा-द्विद्युतो ज्योतिषस्परि स नो हिरण्यजाः शंखः कृशनः पा त्वं हसः॥४॥ एह्येहि वाराहि विशालक्षपे द्रष्ट्राग्रलीलोद्धृतभूमि के च। पीताम्बरे देवि नमोऽस्तु तुभ्यं गृहाण पूजां वरदे नमस्ते॥ वाराह्यै० वाराहीमा०॥५॥
- (८)(ऋ०) गौरीर्मिमाय सिललानि तक्षत्येकपदी द्विपदी। सा चतुष्पदी। अष्टापदी नवपदी बभूवुषी सहस्राक्षरा परमे व्योमन् ॥१॥(य०) भायै दार्वाहारं प्रभाया अग्न्येधं ब्रध्नस्य विष्टपायाभिषेक्तारं विष्टियाय नाकाय परिवेष्टारं देवलोकाय पेशितारं मनुष्यलोकाय प्रकरितार्ठ० सर्वेभ्यो लोकेभ्यऽ उपसेक्तारम ऋत्यै वधायौपमन्थितारं मेधाय वासः पल्पूलीं प्रकामाय रजियत्रीम्॥२॥(सा०) आतू औ हो। आतू औ हो न इन्द्र वृत्रा २३४ हान्। अस्माकमर्द्धम्। आगा २३ ही। गाही॥२॥ माहा २० माही २३॥भिक्त ३४ वा।ता ५ इभो ६ हाइ॥३॥(अ० अहमेव स्वयमिद वदामि जुष्टं देवानामृत मानुषाणाम्। यं कामये तं तमुग्रं कृणोमि तं ब्रह्माणं तंमृषि तं सुमेधाम्। आवाहयेहं शरभाननां त्वां समस्तसंसार विधानदक्षाम्। देवाधिदेवेशि परेशि नित्यं गृहाण पूजां वरदे नमस्ते॥शरभाननायै० शरभाननामा०॥५॥

- (६) (ऋ०) उपैतु मां देवसखः कीर्तिश्च मणिना सह। प्रादुर्भूतोऽस्मि राष्ट्रेस्मिन् कीर्तिमृद्धिं ददातु मे॥ १॥ (७०) जिह्वा मे भद्रं वाङ्महो मनो मन्युः स्वराङ् भामः। मोदाः प्रमोदा अङ्गुलीरङ्गानि मित्रं मे सहः ॥ २॥ (सा०) हा। वो वो। ३ हा ३ हा। ओ २३४ सी॥ आरत्ना २३४ सौ। माधारापा २३४॥ आपो वा २३४ सा। नो अर्षा २३४ सी॥ आरत्ना २३४ घाः। योनीमा २३४ र्ता। स्यासीदा २३४ सी॥ ऊत्सोदा २३४ इवो। हा इरण्या २३४ याः। हा। हा। वो ३ हा ३। हा ओ हो वा ॥ ए ३। अतिविश्वानिदुरितातरमा २३४५ ॥ ३॥ (अ०) अङ्गेभ्यस्त उदराय जिह्वाया आस्याऽयते। दद्भ्यो गन्धाय ते नमः॥ ४॥ उल्किके त्वामिह भावयेहं काश्मीरपाटीरविलेपनाढ्याम्। नानाविधालङ्करणोपपन्नां यज्ञे समागन्तुमशेषवन्द्याम्॥ उल्किकायै० उल्किकामा०॥ ४॥
- (१०) (ऋ०) अभि प्रवन्त समनेव योषाः कल्याण्य १ः स्मयमानासो अग्निम्। घृतस्य धारासमिधो नसन्त ता जुषाणो हर्यति जात वेदाः॥१॥(य०) हिङ्काराय स्वाहा हिङ्कृताय स्वाहा क्रन्दते स्वाहाऽवक्रन्दाय स्वाहा प्रोथते स्वाहा पप्रोथाय स्वाहा गन्धाय स्वाहा घाताय स्वाहा निविष्टाय स्वाहो पविष्टाय स्वाहा सन्दिताय स्वाहा वलाते स्वाहासीनाय स्वाहा शयानाय स्वाहा स्वपते स्वाहा जाग्रते स्वाहा कूजते स्वाहा प्रबुद्धाय स्वाहा वृजिम्भभाणाय स्वाहा विचृत्ताय स्वाहा सर्ठ० हानाय स्वाहोपस्थिताय स्वाहायनाय स्वाहा प्रायणाय स्वाहा ॥२॥(सा०) अश्वी अश्वी॥ रथीसु ३ रूपा १ ई २ त्। गोमाँ यदि। द्राते १ साखा २। श्वात्रा २ भाजा २। वयसास चतेसा २३ दा॥ चुन्द्राइर्या ३ ती ३॥ सा २३ भा ३ म्०। ३४३ पो ६ हाइ॥३॥ (अ०) यत्ते देवी निर्ऋत्तिराबबन्ध दाम ग्रीवास्वविमोक्यं यत्। तत्ते विष्याम्यायुषे वर्चसे बलाया-

दोमदमन्नमिद्ध प्रसूतः॥ ४॥ आवाहयेहं शिवपूर्विकां त्वां रावां महारावजितित्रलोकीम्। कुरु प्रसादं मम विष्णुयज्ञे गृह्णीष्व पूजां करुणामये च॥ शिवरावायै० शिवारावामा०॥ ४॥

(११) (ऋ०) अद्या चित्रू चित् तदपो नदीनां यदाभ्यो अरदो गातुमिन्द्र। नि पर्वता अद्यसदो न सेदुस्त्वया दृल्हानि सुक्रतो रजांसि ॥१॥(य०) अग्निश्च मे धर्मश्च मेऽर्कश्च मे सूर्यश्च मे प्राणश्च मे ऽश्वमेधश्च मे पृथिवी च मेऽदितिश्च मे दितिश्च मे द्यौश्च मेऽङ्गुलयः शक्वरयो दिशश्च मे यज्ञेन कल्पन्ताम् ॥२॥ (सा०) पिबासुतस्यरसिनोमत्स्वाहा ३॥ ना २:। इन्द्रा २ गोमता २३:। हा उ। आपिनों २ वो। धिसाधमा २। दिये वृधा २३। हा उ॥ अस्मार्ठ० अवाँ २३। हा॥ तु ते ३ हो २। २३४ औ होवा॥ धियऊ २३४५ ॥३॥ (अ०) इन्द्रस्य वृष्णो वरुणस्य राज्ञ अदित्यानां मरुतां शर्ध उग्रम्। महामनसां भुवनच्यवानां धोषो देवानां जयतामुदस्यात्॥४॥ मयूरिके त्वं विश् मेऽध्वरेऽस्मिन् लोकत्रयेऽप्यप्रतिमप्रभावे। मयूरिकपे त्रिदशैकवन्द्ये ममाध्वरं पाहि वरे नमस्ते॥ मयूरिकायै० मयूरिकामा०॥ ५॥

(१२)(ऋ०) यज्ञायज्ञा वो अग्नये गिरा गिरा च दक्षसे। प्र वयममृतं जातवेदसं प्रियं मित्रं न शंसिषम् ॥१॥(य०) पूषन् तव व्रते वयं न रिष्येम कदाचन। स्तोतारस्त इह स्मिस ॥२॥(सा०) यज्ञायज्ञा। होइ। वो ३ ग्नय ए ३४॥ हिया॥ गिरा गिरा। चा २ दक्षसाइ। प्रप्रावयाम्। अमृतं जा ३। त वे २ वा २३४ साम। प्रियम्मित्राम्। नशर्ठ० सिषाम्। एहिया। औ हो २३४५ इ॥ डा॥ ३॥ (अ० विश्वजित् कल्याण्यैऽ मा परि देहि। कल्याणि द्विपाच्च सर्वं नो रक्ष चतुष्पाद्यच्च नः स्वम्॥४॥ आवाहयेहं कमलासनस्थां विशालनेत्रा विकटाननां त्वाम्। सर्वज्ञकल्पां बहुमानयुक्तामागत्य रक्षां कुरु सुप्रसन्ते॥ विकटाननायै० विकटाननामा०॥ ४॥ (१३)(ऋ०) ईले द्यावा पृथिवी पूर्विचत्तयेऽग्निं घर्म सुरुचं यामित्रष्टये। याभिर्भरे कार मशाय जिन्वण्य स्ताभिरूषु ऊतिभिरिश्चना गतम् ॥१॥(य०) वेद्या वेदिः समाप्यते बहिषा बर्हिरिन्द्रियम्। यूपेन यूप आप्यते प्रणीतो अग्निरिग्नना ॥२॥(सा०) भूमिः।(त्रिः)। अन्तरिक्षम्(त्रिः) द्यौः।(द्विः) द्य। ३४। ओहो वा॥ ए ३। भूताया २३४५ ॥३॥(अ०) प्रोष्ठेशयास्त-ल्पेशया नारीर्या वह्यशीवरीः। स्त्रियो याः पुण्यगन्थस्ताः सर्वाः स्वापयामिस ॥४॥ आवाहये त्वामष्टवक्तां कल्याणदात्रीं शुभ-कारिणीं मे। प्रसादये त्वां बहुचाटुकारैर्गृहाण पूजां वरदे नमस्ते॥ अष्टवक्तायै० अष्टवक्तामा०॥४॥

(१४)(ऋ०) अग्निं दूतं पुरो दधे हव्यवाहमुप बुवे। देवाँ आ सा दयादिह॥१॥ (य०) अयमग्निः सहस्रिणो वाजस्य शतिनस्पतिः। मूर्धा कवी रयीणाम्॥२॥(सा०) अग्निर्ठ० होतारं मन्ये। दा २३४। स्वन्तं वसोः सू नुम्॥ सहसोजा ३ तावे १ दासा २ म्। विप्रन्नजा ३ तावे १ दासा २ म्। य ऊर्ध्वया ३ सूवध्वारा २ः देवो देवा ३ चाया १ कृपा २। घृतास्यविभ्राष्टिमनुशु। क्राशो १ चिपारः। आजूह्वा ३ ना ३॥ स्या २३ सा ३। पा ३४५ इषो ६ हाइ॥३॥ (अ०) सोमेन पूर्णं कलशं बिभिषं त्वस्य रूपाणं जिनता पंशूनाम्। शिवास्ते सन्तु प्रजन्वऽ इह या इमा न्य १ स्भध्यं स्विधते थच्छ या अमूः॥४॥ आवाहये सुन्दिर कोटराक्षि त्वामत्र यज्ञे भव तापहारिणि। राजप्रजावंशकरी प्रसन्नां ममाध्वरं पाहि वरे नमस्ते॥ कोटराक्ष्यै० कोटराक्षीमा०॥५॥

(१५) (ऋ०) उदुत्तमं वरुण पाशमस्मदवाधमं वि मध्यमं श्रथाय। यथा वयमादित्य व्रते तवानागसो अदितये स्याम॥१॥ (य०) इमं मे वरुण श्रुधी हवमद्या च मृडय। त्वामवस्युराच के॥२॥(सा०) यदाकदा च माहा ३॥ दूषा २ इस्तोता २। जराइ।

तमर्तियः। आदिद्वन्दा। औहो ३ हां ३। हा ३ इ। तावा २ रू २३४ णाम्। विपागिरा॥ धर्तारंव्या। औहो ३ हा ३। हाइ॥ व्रातानाम्। इडा २३ भा ३४३ ओ २३४५ इ॥ डा॥ ३॥ (अ०) अम्बयो यन्त्यर्ध्वाभर्जामयो अध्वरीयताम्। पृञ्जतीमधुना पयः॥ ४॥ एह्येहि कुब्जे दुरितौघ नाशिनि सदानुकूले कलहंसजामिनि। मां पाहि दीनं शरणागतं च गृहाण पूजां वरदे नमस्ते॥ कुब्जायै० कुब्जामा०॥ ५॥

(१६) (ऋ०) यस्मिन् वृक्षे सुपलाशे देवैः सं पिबते यमः। अत्रा नो विश्पति: पिता पुराणाँ अनु वेनति॥ १॥( य० ) यमाय त्वा सूर्यस्य त्वा तपसे। देवस्त्वा सविता मध्वानक्तु पृथिव्याः सर्ठ० स्पृशस्पाहि। अर्चिरसि शोचिरसि तपोऽसि॥ २॥ (सा०) आ २ याम्। अयायम्। औ ३ हो ३ इ। आ २ इ। ऊ २। ना के सुपार्णमुपयात्पतन्ताम्। पतन्तम्। औ ३ हो ३ इ। ऊ २। हृदावेनांतो अभ्यचाक्षतत्वा। क्षतत्वो ३। हो ३ इ। आ २ इ। ऊ २। हृदावेनांतो अभ्यचाक्षतत्वा। क्षतत्वो ३। हो ३ इ। आ २ इ। ऊ २॥ आ २ याम्। अयायम्। औ ३ हो ३ इ। आ २ इ। ऊ २। यमस्य योनौ शकुनां भुरण्यूम्। औ ३ हो ३ इ। आ २ इ। ऊ २। आ २ याम्। अयायम् ओ ३ हो २ इ।आ ३ इ।ऊ २।वाहा ३१३ वा २३॥ ए ३। दिवम्। ए ३। दिवा २३४५ म॥३॥ (अ०) हिड्कृण्वतौ वसुपत्नी वसूनां वत्सिमच्छन्ती मनसाभ्यागात्। गौरमीमेदिभ वत्सं मिषन्तं मूर्धान हिङ्कुणोन्मातवाउ॥ ४॥ एहोहि दुर्गे विकटाक्षिनाम्नि प्रभाव-यास्मानिह यज्ञकामान्। संसारदुःखौघविनाशिके च रक्षाध्वरं नो वरदे नमस्ते॥ विकटाक्ष्यै० विकटाक्षीमा०॥ ५॥

(१७) (ऋ०) गन्धर्व-इत्था पदमस्य रक्षति पाति देवानां जनिमान्यद्भुत:। गृभ्णाति रिपुं निधया निधापति: सुकृत्तमा मघनो भक्षमाशत॥ १॥ (य०) यमेन दत्तं त्रित एनमायुनगिन्द्र एणं प्रथम अध्यतिष्ठत्। गन्धर्वोऽ अस्य रशनामगृब्ध्णात्सूरादश्वं वसवो निरतष्ट्र॥ २॥ (सा०) गायन्तित्वा गायत्रिण आ॥ अर्चन्त्यर्कमर्का २३ इणाः। ब्रह्माणस्त्वा २ हो १ इ। शतक्रा २३ ता ३। उद्वर्ठ० शमिवया १ इमी ३ रे॥ उद्वर्ठ०शा २३४ मौ॥ वाया ३२ उवा ४। उप्। मा २ इरो ३५ हा इ॥ ३॥ (अ०) स्त्रियः सतीस्तां उमे पुंस आहुः पश्यदक्षण्वात्र वि चेतदन्धः। कविर्यः पुत्रः स ईमा चिकेत यस्ता विजानात्स पितुष्यितासत्॥ ४॥ एह्येहि शुष्कोदिर सुन्दिर त्वं समस्तदैतेयनिषूदियित्र। आगत्य नः पालय दुःखितांश्च गृहाण पूजां वरदे नमस्ते॥ शुष्कोदर्ये० शुष्कोदरीमा०॥ ४॥

(१८) (ऋ०) मित्रो जनान् यातयित बुवाणो मित्रो दाधार पृथिवीमृत द्याम्। मित्रः कृष्टीरिनिमिषाभि चष्टे मित्राय हव्यं घृतवज्जुहोत॥१॥(य०) मित्रस्य चर्षणी धृतोऽवो देवस्य सानिस। द्युम्नं चित्रश्रवस्तमम्॥२॥ (सा०) आनोमित्रा। वरुणा ३। औ होवा ३२४॥ घृतैर्गव्यूतिमु। क्षता ३ म्। ओ होवा २॥ माध्वारजा २। सिसू ३। औ होवा २॥ कृतु। इडा २३ भा २४३। ओ २३४५ इ॥ डा॥३॥(अ०) मित्रावरुणयोर्भागस्थ अपां शुक्रमापो देवीर्वर्ची अस्मासु धत्त। प्रजापतेर्वो धाम्नास्मै लोकाय सादये॥४॥ आवाहयेऽहं ललदाद्याज ह्वानाम्नीं सुदेवीं चपलां सुनेत्राम्। नानाविधास्वादनतत्परां च गृहाण पूजां वरदे नमस्ते॥ ललजिह्वायै ललजिह्वामा०॥४॥

(१६)(ऋ०)दिवस्पृथिव्योरव आ वृणीमहे मातृन् ित्सन्धून् पर्वताञ्छर्य णावतः॥१॥(य०) अग्ने ब्रह्म गृब्भ्णीष्व धरुण-मस्यन्तिरक्षं दूर्ठ० ह ब्रह्मविन त्वा क्षत्रविन सजातवन्युपदधामि भ्रातृव्यस्य वधाय। धर्त्रमिस दिवं दूर्ठ ह ब्रह्मविन त्वा क्षत्रविन सजातवन्युपदधामि भ्रातृव्यस्य वधाय। विश्वाभ्यस्त्वाशाब्भ्यऽ उपदधामि चित्तस्थोर्ध्वचितो भुगूणामङ्गिरसां तपसा तप्यद्- ध्वम्॥ २॥ (सा०) अग्निन्दूताम्। वृणीमहाइ। होतारा २३० वी। वाद्वेदसाम्। अस्य या २३ ज्ञा। आ। औ ३ होवा। स्यासुक्रतुम्। इडा २३ भा ३४३। ओ २३४५ इ॥ डा॥ ३॥ (अ०) आगन् रात्री संगमनी वसूनामूर्जं पृष्टंवस्वावेशयनी अमावास्याऽये हिवषा विधे मोर्ज दुहाना पयसा न आगन्॥ ४॥ आवाहयेऽहं भवती श्वदंष्ट्रानाम्नी शुनो मूर्तिधरां महोग्राम्। अत्युग्ररूपां महदाननां च विशाधरं नो वरदे नमस्ते॥ श्वदंष्ट्रयै० श्वदंष्ट्रामा०॥ ४॥

(२०) (ऋ०) भवा मित्रो न शेब्यो घृतासुतिर्विभूतद्युम्न एवया उ सप्रथा:। अधा ते विष्णो विदुषा चिद्ध्यः स्तोमो यज्ञश्च राध्यो हिवष्मता॥१॥ (य०) भग प्रणेतर्भग सत्यराधो भगेमां धियमुदवा ददन्न:। भग प्र नो जनय गोभिरश्वेभग प्रनृभिन्नृवन्तः स्याम॥२॥(सा०) अग्निरौहोवाहाई। वृत्राणि। जाङ्घा ३ नात्। औ हो ३ वा ३। द्रविणा २३४ स्युः। ओ इ वो इपन्यया २। समाये ३। धा २: शू २३४ औ हो वा। क्रयाहुता २३४५:॥३॥ (अ०) सिन्धुपत्नी सिन्धुराज्ञीः सर्वा या नद्य १ स्थन। दत्त नस्तस्य भेषजं तेना वो भुनजामहै॥४॥ आवाहये त्वामिह वानराननां प्रियां हनूमद्विदुषो महामते। देवि त्वमस्मान्परिपाहि नित्यं श्रीरामभक्ते सततं शिवाय॥ वानराननायै० वानराननामा०॥ ५॥

(२१) (ऋ०) रात्री व्यरव्यदायती पुरुत्रा देव्य १ क्षभिः। विश्वा अधि श्रितोऽधित॥१॥(य०) सुपर्णोऽसि गरुस्मान् पृष्ठे पृथिव्याः सीद। भासान्तरिक्षमापृण ज्योतिषा दिवमुत्तमान तेजसा दिश उद् दूर्ठ० ह॥२॥(सा०) नित्वामग्रनाइ॥ मनुर्दा २३४ श्राङ्घ। ज्योतिर्जना। या शश्वाता २ इ। दी। दाइ। थक ण्वात्रस्तजा हो जिल्ला रक्षा २३४ इता॥ यन्नमस्या २३॥ ता २ इ कृ २३४ औ होवा ॥ इत २३४ याः॥३॥(अ०) तद्भद्राः समगच्छन्तवश्चाः देष्ट्रसूथो स्वथा। अथवी यत्र दीक्षितो बर्हिषास्त हिरण्यये॥ ४॥ एहोहि त्रक्षाक्षि-

भवानि नित्यं विनाशयास्माकमघं समन्तात्। हीनप्रबोधं शरणागतं मां त्रायस्व कल्याणि परे नमस्ते॥ ऋक्षाक्ष्यै० ऋक्षाक्षीमा०॥ ५॥

(२२) (ऋ०) उदीरतामवर उत्परास उन्मध्यमाः पितरः सोम्यासः। असुं य ईयुरवृका ऋतज्ञास्ते नोऽवन्तु पितरो हवेषु॥१॥ (य०) पितृभ्यः स्वधायिक्भ्यः स्वधा नमः पितामहेक्ष्म्यः स्वधायिक्भ्यः पितरः पितरः शुन्धध्वम्॥२॥ सा० यद्वाऊ २३ विश्पतिः शिताः॥ सुप्रीतो-मनुषोविश्रे॥ विश्वा इदा ३२ ग्रीः॥ प्रतिरक्षा। सिसेधता। औ ३ होवा हो ५ इ॥ डा॥३॥ (अ०) पूर्णं नारि प्रभर कुंभमेतं घृतस्य धारा ममृतेन संभृताम्। इमां पातृनतेमृना समङ्ग्धीष्टापूर्तमिभ रक्षात्येनाम्॥४॥ आवाहये त्वामिहकेकराक्षीं शुभाननां दिव्य-गुणार्णवां चे। समुद्रजातां परमार्थदात्रीं त्रायस्व हेभार्गव-नन्दनेऽस्मान्॥केकराक्षयै० केकराक्षीमा०॥ ४॥

(२३) (ऋ०) क्षुत्पिसामलां ज्येष्ठामलक्ष्मीं नाशयाम्यहम्। अभूतिमसमृद्धिं च सर्वान्निर्णुद मे गृहात्॥ १॥ (य०) या ते रुद्र शिवा तनूरघोराऽपापकाशिनी। तया नस्तन्वा शन्तमया गिरिशना भिचाकशोहि॥ २॥ (सा०) चन्द्रमाअप्सुवा॥ तरा। सुपर्णो धावते दा २३ इ वी। न वा २३ होइ। हिरण्यनेमयः परं विन्द। तिविद्यता २३। वित्तर्ठ० होई। म आ २३ हो॥ स्यरो २३। दा २ सा २३४ औ होवा॥ ऊ ३२३४ पा॥ ३॥ (अ०) उदुत्तमं वरुण पाशमस्म-दवाधमं वि मथ्यमं श्रथाय। अधा वयमादित्य व्रते तवानागसो अदितये स्याम॥ ४॥ आवाहये त्वामिह देवपुत्री बृहन्मुखीं किन्नर-गीयमानाम्। केयूरमाणिक्यविभूषिताङ्गी मनोरमां सर्वसुखाधि-दात्रीम्॥ बृहत्तुण्डायै० बृहन्तुण्डामा०॥ ४॥

(२४) (ऋ०) तमिद् धनेषु हितेष्वधिवाकाय हवने।

येषामिन्द्रस्ते जयन्ति॥१॥ (य०) वरुणः प्राविता भुविन्मत्रो विश्वाभिरूतिभिः। करतात्रः सुराधसः॥२॥ (सा०) आवोराजा। नमध्व। रस्य रुद्राम्। हो। ता। राम्। स। त्य य जा ३ म्। रोदसीयोः। अग्रिं पु। रा। तनिय। त्नोरिचन्तात्॥ हिरण्य। रू॥ पा ३ मव। सा ३४३ इ। का ३ र्णू ५ ध्वी ६५६ म्॥३॥ (३ अ०) वाताज्ञातो अन्तरिक्षाद्विद्युतो ज्यौतिषस्परि। सन्ते हिरण्यजाः शंखः कृशनः पात्वं हसः॥ ४॥ एह्योहि यज्ञेऽसुरराज पुत्रि सुराप्रिये सर्वभयापहे त्वम्। सुरप्रिये योगिनि दिव्यदेहे नमामि मातस्तव पादपङ्कजम्॥ सुरप्रियायै० सुरप्रियामा०॥ ५॥

(२५) (ऋ०) स्तोत्रमिन्द्रो मरुद्गणस्त्वष्ट्रमान् मित्रो अर्यमा। इमा हव्या जुषन्त नः॥ १॥ (य०) हर्ठ० सः शुचिषद्व-सुरन्तरिक्षसद्होता वेदिषद्तिथिदुरोणसत्। नृषद्वर सद्तसद् व्योम-सदब्जा गोजा ऋतजा अद्रिजा ऋतं बृहत्॥ २॥ (सा०) हा उ हो वा। (त्रि: )। परात्परमैरय। ता। (द्वेत्रि: )। यज्जायथा:। अपूर्विया। अपूर्विया। आपूर्वा २३४ या॥ मघवन् वृ। त्रहत्याया त्रहत्यायाः ३: त्राहत्या २३४ या। तन्पृथिवीम्। अप्राथयाः। अप्राथया ३:। अप्राथा २३४ याः॥ तदस्तम्नाः। उदोदिवाम्। उतोदिवा ३ म्। अतोदा २३४ इवाम्। हा उहोवा। (त्रिः) परात्परमैरय। ता। (द्वेत्रिः)। परात्परमै रय। त। औ हो वाहा उ। वा॥ ए। तेजोधर्मः संक्रीडन्ते वायुगोपास्तेजस्वतीर्मरुद्भिर्भुवनानि चक्रदुः॥३॥ (अ०) ग्रामणीरसि ग्रामणीरुत्थायाभिषिक्तोऽभि मा सिञ्च वर्चसा॥ तेजोऽसि तेजो मयि धारयाधि रियरिस रिय मे धेहि॥ ४॥ एह्येहि मातस्सुकपालहस्ते जगल्लये शङ्करवल्लभे च। वृषाधिरूढे ललिते सुरेशे गृहाण पूजां वरदे नमस्ते। कपालहस्तायै० कपाल-हस्तामा०॥ ५॥

(२६)(ऋ०) <mark>जातवेदसे सुनवाम सोमम्</mark>रातीयतो नि दहा<u>ति</u>

वेदः। स नः पर्षदित दुर्गाणि विश्वानावेव सिन्धुं दुरितात्यग्निः॥१॥ (य०) सुसन्दृशं त्वा वयं मघवन्वन्दिषीमिह। प्र नूनं पूर्णबन्धुरस्तुतो यासि वशांऽ अनु यो जान्विन्द्र ते हरी॥२॥ (सा०) अभाइमाहे। (त्रिः) चर्षणीधृतं मघवाना ३ मूक्था १ याऽ २ म्। इन्द्रजिरो बृहतीरभ्या ३ नूषा १ ता २॥ वावृधानं पुरुहूतर्ठ० सु ३ वार्का १ इभी २:॥ अमर्त्यं जरमाणं दि ३ वो इदा १ इवे २। अभामाइहे। (द्विः)। अभा २३ इ। मा २। हा २३४। औहोवा। सर्पसुवा २३४५:॥३॥ (अ०) बृहद्ग्रावासुरेभ्योऽधि देवानुपावर्तत महिमानमिच्छन्। तस्मै स्वप्नाय दधु राधिपत्यं त्रयस्त्रिशासः स्वऽरानशानाः॥४॥ एह्योहि रक्ताक्षि सुचारुपे क्रोधेन दूरीकृत-दानवेन्द्रे। यज्ञे समागच्छ सुमध्यमे त्वं गृहाण पूजां वरदे नमस्ते॥ रक्ताक्ष्मैगा०॥४॥

(२७)(ऋ०) परा शुभ्रा अयासो यव्या साधारण्येव मरुतो मिमिक्षुः। न रोदसी अप नुदन्त घोरा जुषन्त वृधं सख्याय देवाः॥१॥ (य०) देवीरायो अपान्नपाद्यो ऊर्मिहीवष्य इन्द्रियावान्मदिन्तमः।तं देवेभ्यो देवत्रा दत्त शुक्रपेभ्यो येषां भागस्थ स्वाहा॥२॥ (सा०) ए २। विदामघवन्विदाः॥ गातुमनुशर्ठ० सिषः। दाइशा ३१ उवा २३। ई ३४ डा॥ ए २। शिक्षाशचीनाम्पताइ॥ पूर्वीभाम्पूरू २। वसा ३१ उवा २३॥ ई ३४ डा। स्वर्नार्ठ० शूरः। हाउ १ उवा २३ ई ३४ डा। प्रा। चेतनप्रचेतया॥ ईन्द्रा॥ द्युम्नायना २ इषाइ। इडा॥ ईन्द्रा॥ द्युम्नायना २ इषाइ। इडा॥ ईन्द्रा॥ द्युम्नायना २ इषाइ। अथा ॥ ईन्द्रा॥ द्युम्नायना २ इषाइ। इडा॥ ईन्द्रा॥ द्युम्नायना २ इषाइ। इडा एवाहिशको राये वा जायना १ जी ३ वाः। शविष्ठविज्ञन्ना ३। जासाइ॥ मर्ठ० हिष्ठविज्ञन्ना २३ हो॥ जासा ३१ उवा २३॥ इट् इडा २३४४॥ आया॥ हिपिबमा २ त्सुवा॥ इडा २३४४। ए २। विदाराये

सुवीरियाम्। भुवो वाजानाम्पतिर्वशा २। अनुआ ३१ उवा २३। ई ३४ डा॥ ए २। मर्ठ० हिष्ठवज्रिनृञ्जसाइ। यऽशविष्ठः शूरा २। णां ३१ उवा २३॥ ई ३४ डा॥ योमर्ठ० हिष्ठा मघो २। ना ३१ उवा २३। ई ३४ डा॥ अर्ठ० शुर्नशोचा २ इ:। हा ३१ उवा २३। ई ३४ डा। चाइ। हिकत्वो अभिनोनया॥ ईन्द्रो॥ विदेतम् २ स्तु हाइ॥ इडा॥ ईन्द्रो॥ विदेतम् २ स्तुहा इ। आथा॥ ईन्द्रो। विदेतम् २ स्तुहाइ। इडा। ईशेहि शक्रस्तमूर्तये हवा १ मा ३ हाइ। जेतारमपरा ३। जाइताम्। सनः स्वर्षदता २३ होइ॥ द्वाइषा ३१ उवा २३॥ इट् इडा २३४५॥ क्रातूः छन्द ऋता २ म्बृहात् इडा २३४५॥ ए २ इन्द्रन्धनस्य सातयाइ॥ हवामहे जेतारमपरा २। जितमा ३१ उवा २३। ई ३४ डा॥ ए २। सनः स्वर्षदिहिद्विषा॥ सानः स्वर्षदता २ इ। द्विष आ ३१ उवा २३। ई ३४ डा। पूर्वस्ययत्त आ २। द्विव आ ३१ उवा २३। ई ३४ डा। अठे० शुर्म दाया २। हाउ १ उवा २३। ई ३४ डा। सू। म्नआधेहिनो व सा उ॥ पत्तीः शविष्ठशा २ स्यताइ। इडा पूर्तीः। शविष्ठशा २ स्य ताइ। अथा।। पूर्ती:।। शविष्ठशा २ स्यताइ। इडा। वशीहिशक्रो नूनन्तन्नध्यर्ठ० सा १ न्या २ साइ। प्रभोजनस्यवा ३॥ त्राहान्॥ समर्येषुबवा २३ हो इ॥ वाहा ३१ उवा २३॥ इटा इडा २३४५॥ शूरो॥ योगोषुगा २ च्छा ताइ। इडा॥ सारवा सुशेवो २ द्वयू:॥ इडा २३४५ ॥ ३ ॥ आइवा हियेवा २३४५। होइ। हो। वाहा ३१ उवा २३॥ई ३४ डा॥ आइवा॥ हियग्ना २३४५ इ। होइ। हो। वाहा ३१ उवा २३॥ई ३४ डा॥ आइवा॥ हिपूषा २३४५ न्। होइ॥ हो। वाहा ३१ उवा २३॥ ई ३४ डा॥ आइवा॥ हि देवा २३४५:। होइ॥ हो। हो। वाहा ३१ उवा २३॥ ई ३४ डा॥ (अ०) शिवास्त एका अशिवास्त एकाः सर्वा बिभर्षि सुमनस्यमानः। तिस्रो वाचो निहिता अन्तरस्मिन्तासामेका वि पापातानु घोषम्॥ ४॥ एह्योहि मातश्शुकि योगिनि त्वमस्मत्सवे ब्रह्ममहेशवन्द्ये। परात्परेशे विहिताङ्गरागे गृहाण पूजां वरदे नमस्ते॥ शुष्वयै० शुष्कीमा०॥ ४॥

(२८) (ऋ०) रक्षोहणं वाजिनमा जिघिम मित्रं प्रथिष्टमुप म्मान्य प्रशिशानो अग्निः क्रतुभिः सिमद्धः स नो दिव स रिष प नक्तम्॥ १॥ (य०) प्रतिपदिस प्रतिपदे त्वानुपदस्यनुपदे त्वा स बदे त्वा तेजोऽसि तेजसे त्वा॥ २॥ (सा०) तक्षद्यदी। हो २३४५ इ॥ मनसोवेनतः। वा २३४५ क॥ ज्येष्ठस्यधा ३१२३४। मन्द्युक्षीरनी॥ का २३४५ इ॥ आदाइमाया ३१२३४ न्। वरमावावशा। ना २३४५:॥ जुष्ठम्यता ३१२३४ इम्। कलशेगा ५ वः। इ। दाउ॥ वा॥ ३॥ (अ०) रक्षोहणं वाजिनमा जिघिम मित्रं प्रतिष्ठमुप यामि शर्म। शिशानो अग्निः क्रतुभिः सिमद्धः स नो दिवा स रिषः पातु नक्तम्॥ ४॥ हेश्येनि मातर्दह दुःखजातं यज्ञे समागत्य चतुर्भुजे नः। अनन्यभावाः करुणाईचित्ताः कल्याण-काङ्क्षा भवतीं नमामः॥ श्येन्यै० शेनीमा०॥ ५॥

(२६) (ऋ०) समुद्रज्येष्ठा सिललस्य मध्यात् पुनाना यन्त्यनिविशमानाः। इन्द्रो यावजी वृषणो रराद् ता आपो देवी रिह मामवन्तु॥१॥ (य०) द्वारो देवी देवीरन्वस्य विश्वे व्रता ददन्तेऽ अग्नेः। अरु व्यचसो धाम्ना पत्यमानाः॥२॥ (सा०) हाउहा उहाउ। आयुश्चक्षुज्योति। औ होवा। ईया। उदुत्तमं वरुणपाशमा ३३ स्मात्। अवाधमंविमध्यमर्ठ० श्रथा २३ या॥ अथा नित्यव्रतेवयता २३॥ अनागसो अदियेसिया २३ मा ३। हाउहा उहाहा आयुश्चक्षुज्योतिः औ होवा ई २। या २३४। औहोवा॥ ई २३४५॥३॥ (अ०) आपो अग्ने विश्वभावन् गर्भं दधाना अमृता ऋतज्ञाः। यासु देवीष्वधि देव आसीत् कस्मै देवाय हविषा विधेम॥४॥ प्रसादमाधाय कपोतकाख्ये देवि त्वमागच्छ ममाध्वरेऽत्र। समस्तदेवा सुरवन्दरवनीये गृहाण पूजां वरदे नमस्ते॥ कपोतिकायै० कपोतिकामा०॥४॥

(३०) (ऋ०) पिबापिबेदिन्द्र शूर सोमं मा रिषण्यो वसुः सन्। उत त्रायस्व गृणतो मघोनो महश्च रायो रेवतस्कृधो नः॥ १॥ (य०) देवस्य त्वा सवितु: प्रसवेऽश्विनोर्बाहुब्भ्यां पूष्णो हस्ताबभ्याम्। आददे नारिरसि॥ २॥ (सा०) एतमुस्यम्। ए ५। मदा॥ च्युताम्। सहस्रधारं वृषभं द्विवोद् २३ हाम्॥ वा इश्वा २ वासू २३॥ निषो २३४ वा। भ्रा ५ तो ६ हाइ॥३॥ (अ०) सत्यं बृहददूतमुग्रं दीक्षा तपो ब्रह्मयज्ञः पृथिवी धीरयन्ति॥ सा नो भूतस्य भव्यस्य पत्युरुं लोकं पृथिवी नः कृणोति॥४॥ आवाहये माशकरां प्रकेतः प्रियां प्रतीच्यामुपलब्धवासाम्। जलाधिनाथां स्फटिकप्रभां त्वां गृहाण मेऽर्चां शिवमातनुष्व॥ पाशहस्तायै० पाशहस्तमा०॥ ५॥

(३१) (ऋ०) पृषदश्चा मरुतः पृष्टिनमातरः शुभं यावानो विदथेषु जग्मय:। अग्नि जिह्वा मनव: सूरचक्षसो विश्वे नो देवा अवसागमन्निह ॥ १ ॥ (य०) भुवो यज्ञस्य रजसश्च नेता यत्रा नियुद्धिः सचसे शिवाभिः। दिवि मूर्धानं दिधषे स्वर्षां जिह्वामग्ने चकुषे हव्यवाहम्॥ २॥ ( सा० ) प्रत्यग्ने। हरसाहरा ६ ए। शृणाहि वा २ इ। श्वता ३४५:। पा ३४ री॥ यातुधानस्य रक्षसो ३॥ वा २ लाम्। नियुब्जवो २३४ वा॥ री २३४ याम्॥ ३॥ (अ०) य एवं विदुषेऽदत्वाथान्येभ्यो ददद्वशाम्। दुर्गां तस्मा अधिष्ठाने पृथिवी सह देवता॥ ४॥ आवाहये त्वामिह दण्डहस्तां यमेप्सितामज्जनसन्निभां च। विशालवक्षःस्थलरुद्ररूपां गृहाण पूजां वरदे नमस्ते॥ दण्ड-हस्ताये० दण्डहस्तामा०॥ ५॥

(३२) (ऋ०) महे नो अद्य बोधयोषो राये दिवित्मती। यथा चित्रो अबोधयः सत्वश्रवसि वाप्ये सुजाते अश्व सुनुते॥१॥ (य०) कदाचन स्तरीरिस नेन्द्र सश्चिस दाशुषे। उपोपेन्नु मघवन्भ्य इन् ते दानन्दवस्य पृच्चतऽआदित्येब्भ्यस्त्वा॥२॥ (सा०)

शचीभिर्ना ४: शची वसू॥ दिवानक्तं दिशस्यताम्। मावा २ म्। रातिरुपदसत्कदाचना। आस्मा २ त्। रातिः कदो २३४ वा। चा ४ नो ६ हाइ॥ ३॥ (अ०) शिवास्त एका अशिवास्त एकाः सर्वा बिभिष्ठं सुमनस्यमानः। तिस्रो वाचो निहिता अन्तरिस्मन्तासामेका वि पपातानुघोषणम्॥ ४॥ एह्योहि देवि त्विमह प्रचण्डे प्रचण्डनो-र्दण्डसुरारिहस्ते। सुरासुरैरचितपादपद्मे विशाध्वरं नो वरदे नतस्ते॥ प्रचण्डायै० प्रचण्डामा०॥ ४॥

छ (३३) (ऋ०) मा नस्तोके तनये मा न आयौ मा नो गोषु मा नो अश्वेषु रीरिषः। वीरान् मा नो रुद्र भामितो वधीईविष्मन्तः सद्मित् त्वा हवामहे॥ १॥ (य०) भद्रं कर्णेभिः शृणयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवाः सस्तनूभिर्व्यशेमहि देवहित र्यदायुः॥ २॥ ( सा० ) हा ३ ( ३ )। वाग्घहहहह। ( त्रिः )। ऐहि २। (ब्रि:) ऐहिहा ३ वाक्। (त्रि:)। हा हाउ। (त्रि:) हाउ (३) वा। प्रजातोकमजीकनेहस। इहा २३४५। हा उ (३)। वाऽघहहह। (त्रिः )। एही २। (त्रिः )। एहिहा उवाक्। (त्रिः )। हाहाउ। (त्रिः ) औद्या उ।( त्रि: )।अग्निरस्मिजन्मना ॐ ३ हो।हा २ इया।ॐ ३ हो। हा १२ इया। ॐ ३ हो ३॥ (हाउ ३)। वाग्धहहहह। (त्रि:)। ऐहिहाउवाक्। ( त्रि: ) हाहाउ। ( त्रि: )। हाउ ( ३ )। वाग्धहहहह। (जि:) ऐही २। (त्रि:) एहिहा उवाक्। (त्रि:) हाहाउ। (त्रि:) आयाँउ।( त्रि: ) जातवेदाओ ३ हो।हा २ हया।ॐ ३ हो।हा २ हया। ॐ ३ हो ३। हाउ (३) वाग्धहहहह। (त्रि: ) ऐही २। ऐहिहा उवाक्। (त्रि:)। हाहाउ। (त्रि:)। हाउ (३) वा। रायस्पोषाय-सुकृतायभूयसेहस। इहा २३४। हाउ (३)। वाग्घहहहह। (त्रि:)। एही २। (त्रि: ) ऐहिहा उवाक्। (त्रि: )। हाहाउ। (त्रि: )। आयाउ। (ब्रि:)। घृतं मे चक्षुरमतं म आसानौ ३ हो। हा २ इया। ॐ ३ हो। हा २ इया। ॐ ३ हो। हाउ (३) वाग्धहहहह। (त्रि:)। ऐही २। (त्रि:)।

ऐहिहा उवाक्। (त्रि:)। हाहाउ। (त्रि:)। हाउ (३) वा। आगावाममिदं बृहद्धस्। इहा। २३४५। हाउ (३)। वाग्घहहहह। (त्रि: )। ऐही २। (त्रि: ) ऐहिहाउवाक्। (त्रि: )। हाहाउ। (त्रि: )। आहाउ।( त्रि: )।त्रिधातुरकोरिकसोविमाना ॐ ३ हो।२ इया।ॐ ३ हो। हा २ इया। ॐ ३ हो ३॥ हाउ (३)। वाग्घहहहह। (त्रि:) ऐही २।( त्रिः )। ऐहिहाउवाक्।( त्रिः )। हाहाउ।( त्रिः )। हाउ ( ३ ) वा। इदं वापहिद बृहद्धस्। इहा। २३४५। हाउ (३)। वाग्घहहहह। (त्रि: )। ऐही २। (त्रि: ) ऐहिहाउवाक्। (त्रि: )। आया उ। (त्रि: ) अजस्त्रं ज्योता इरौ ३ हो।हा।हा २ इया।ॐ ३ हो।हा २ इया।ॐ ३ हो ३॥ हाउ (३) वाग्घहहहह। (त्रि:) ऐही २। (त्रि:) ऐहिहाउवाक्। (त्रि: ) हाहाउ। (त्रि: )। हाउ (३) बा चराचराय बृहत इदं धामिमदं बृहद्धस्। इहा २३४५। हाउ (३)। वाग्धहहहह। (त्रि: ) ऐही ५। (त्रि: )। ऐहिहाउवाक् (त्रि: )। हाहाउ (त्रि: ) आयाउ।( त्रि: ) हविरस्मिसर्वामौ ३ हो। हा २ इया ॐ ३ हो। हा २ इया। ॐ ३ हो २। हाउ (३) वाग्घहहहह (त्रि:)। ऐहिहाउवाक्। (त्रि: )। हा हाउ। (त्रि: )। हाउ (३) वा॥ एयवोक्रान्भूतमततनता जा उस मचूकुपत्पशुभ्योहस्। इहा २३४४॥ ३॥ (अ०) मा नो महान्तमुत मा नो अर्भकं मा नो वहन्तमुत मा ना वक्ष्यतः। मा नोः हिंसी: पितरं मातरं च स्वां तन्वऽ रुद्र मा रीरिषो न:॥ ४॥ आवाहये त्वामिह चण्डविक्रमामज्ञानतामिस्त्रनिराकरीं च। संसारपङ्केऽत्र निमज्जनानानुद्धारयन्तीं भवतीं नमामि॥ चण्डविक्रमायै० चण्डविक्रमा०॥ ५॥

(३४) (ऋ०) अग्निमीडे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजम्। होतारं रत्नधातमम्॥१॥(य०) इषे त्वोर्जे त्वा वायवस्य देवो वः सिवता प्रापयतु श्रेष्ठतमाय कर्मणऽ आप्यायध्व मघ्या इन्द्राय भागं प्रजावतीरनमीवाऽ अयक्ष्मा मा वस्तेन ईशत माघशर्ठ० सो धुवा अस्मिन् गोपतौ स्यात् बह्वीर्यजमानस्य पशून् पाहि॥ २॥ (सा०) अग्न आयाहि। वा ५ इ तथा इ। गृणानो हव्यदा १ ता ३ ये। निहीता २३४ सा। त्सा २३४ इषो ६ हा इ॥ ३॥ (अ०) शं नो देवीरिभष्टय आपो भवन्तु पीतये। शं योरिभ स्रवन्तु नः॥ ४॥ शिशुघ्नि देवि त्विमहाद्य धत्स्व रितं मिय त्वच्चरणाब्जभाजि। शिशून-वास्मत्कुलजान्सबन्धून् गृहाण पूजां वरदे नमस्ते। शिशुघ्न्यै० शिशुघ्नीमा०॥ ५॥

(३५) (ऋ०) द्रविणोदाः पिपीषति जुहोत प्र च तिष्ठतु। नेष्ट्रादृतुभिरिष्यत॥१॥(य०) देवी द्यावा पृथिवी मखस्य वामद्य शिरो राध्यास देवयजने पृथिव्याः। मखाय त्वा मखस्य त्वा शीर्ष्णो।।२॥(सा०) अयन्त आ॥ द्रसोमो। होवा ३ होइ। निपूतो आ ३। धीबहा २३४ इषी॥ आइहीमस्या २३॥ द्वा २३४ ॐ होवा॥ पी २३४ वा॥३॥ (अ०) अहं रुद्रेभिर्वसुभिश्च-राम्यहमादित्यैरुत्त विश्वदेवैः। अहं मित्रावरुणोभा विभर्म्यह-मिन्द्राग्नी अहमिश्चनो भा॥४॥ आवाहये त्वामिहपापहन्त्रीं कन्यापचित्या सुमुखीं प्रसन्नाम्। मुक्तिप्रदां भक्तजनेष्टदात्रीं गृहाण पूजां वरदे नमस्ते॥ पापहन्त्र्यै० पापहन्त्रीमा०॥ ४॥

(३६)(ऋ०) असुनीते मनो अस्मासु धारय जीवातवे सु प्र तिरा न आयुः रारन्धि नः सूर्यस्य संदृशि घृतेन तन्वं वर्धयस्व॥१॥ (य०) विश्वानि देव सिवतर्दुरितानिपरासुव। यद्भद्रं तन्नऽ आसुव।।२॥ (सा.) असाविस्वोमो अरुषो वृषाह। राइः॥ राजेवदस्मो अभिगा अचिक्र दाता। पुनानो वारमत्येष्यव्य। याम्॥ श्येनो नयो निघृत। वा। तमा ३। सार दा २३४ औ हो वा॥ ए ३। दिवी २३४५॥३॥(अ.) आनो यहि सुतावतोऽस्माकं सुष्टुतिरुप पिबा सुशिप्रिन्नन्थसः॥४॥ एह्येहि कालित्विमहाध्वरे मे वेदज्ञ- सम्पादितकार्यजाते। विष्णुप्रिये सर्वनुते गृहाण पूजां यथावत्कृपया सुरेशि॥ काल्यै० कालीमा०॥ ५॥

(३७)(ऋ०) रपद्गन्धवीरप्याह च योषणा नदस्य नादे पिर पातु मे मनः। इष्टस्य मध्ये अदितिर्नि धातु नो भ्रातानो ज्येष्ठः प्रथमो वि वो चित॥१॥(य०) असुन्वन्तम यजमानिमच्छ स्ते नस्ये त्यामन्विहि तस्करस्य। अन्यमस्मिदच्छ सा त इत्या नमो देवि निर्ऋते तुब्भ्यमस्तु॥२॥ (सा० वे त्थाहिनिर्ऋतीताम्। वाज्रहस्तपरिवृ। जाम्॥ अहर। हाः। शुन्ध्युः पिर। पदा ३ मा ५ इवा ६५६॥३॥ (अ०) वयमु त्वामपूर्व्य स्थूरं न कच्चिद्भरन्तोऽ वस्यवः। वाजे चित्रं हवामहे॥४॥ आवाहये त्वां रुधिरं पिबन्तीं देवासुराणां भयदां ज्वलन्तीम्। विशालनेत्रां परिपूर्णचन्द्रविम्वाननां चन्दन-चर्चिताङ्गीम्॥रुधिरपायिन्यै० रुधिरपायिनीमा०॥५॥

(३८) (ऋ०) सद्यो जातो व्यमिमीत यज्ञमिन्दिवानाम-भवत्पुरोगा:। अस्य होतुः प्रदिश्पृतस्य वाचि स्वाहाकृतं हिवरदन्तु देवा:॥१॥ (य०) अग्निश्च मे घर्मश्च मे ऽर्कश्च मे सूर्यश्च मे प्राणश्च मेऽश्वमघश्च मे पृथिवी च मेऽदितिश्च मे दितिश्च मे द्यौश्च मेऽङ्गुलयः शक्करयो दिशश्च मे यज्ञेन कल्पन्ताम्॥२॥ (सा०) अग्निस्तिग्मेन शोचिषा। इह यऽ साद्विश्चं म्यत्रिणां २ म्। इहा॥ अग्निन्तिवर्ठ० सता २ इ इहा ३। रा २३४ यो ६ हाइ॥३॥ (अ०) स्वाहाकृतः शुचिर्देवेषु यज्ञा यो अश्विनोश्चमसो देवयानः। तमु विश्वे अमृतासो जुषाणा गन्धर्वस्य प्रत्यास्ना रिहन्ति॥४॥ वसाधयां त्वामिह भावयेऽहं सामन्त यज्ञ प्रभया समानाम्। यज्ञैः स्तुतां यज्ञवसाधयां च पाहि त्वमग्बे भवतीं नमामि॥ वसाधयायै० वसाधयामा०॥४॥

(३६) (ऋ०) कस्य नूनं कतमस्यामृतानां मनामहे चारु

देवस्य नाम। को नो महया अदितये पुनर्दात् पितरं च दृशेद्यं मातरं च ॥१॥ (य०) बह्वीनां पिता बहुरस्य पुत्रश्चिश्चाकृणोति समनावगत्य। इषुधिः लंकाः पृतृनाश्च सर्वाः पृष्ठे निनद्घो जयित प्रभूतः ॥२॥(सा०) चित्रा ६ ए॥ए ३१२३४। शिशोस्तरुणस्य वक्षथः। क्षथः। हिहिहियोऽ६ हा उ।ए ३१२३४। नयो मातरावन्वेति धातवे। तवे। हिहिहियोऽ६ हा उ॥ए ३१२३४। अनूधायद्जीजनदधाचिदा। हिहिहिया ६ हा उ॥ए ३१२३४। ववक्षत्सद्यो महिदूतियंचरन्। हिहिहिया ६ हा उ। व॥॥ ए ३। ऋतून ॥३॥ (अ०) सिनीवालि पृथुष्टुके या देवानामिस स्वसा। जुषस्व हव्यमाहुतं प्रजां देवि दिदिड्डिनः॥४॥आवाहये त्वामिह गर्भभक्षां देवीं सुमायां भयदां समन्तात्। स्ववंशरक्षार्थिभहार्चयामि गृहाण पूजां शुभदे नमस्ते॥ गर्भभक्षायै० गर्भभक्षामा०॥४॥

(४०) (ऋ०) मृगो न भीमः कुचरो गिरिष्ठाः परावत आ जगन्था परस्याः। सृकं संशाय पिविमिन्द्र तिग्म वि शत्रून् ताल्हि विमृधो नुदस्व॥१॥(य०) नमस्ते रुद्र मन्यव ऽउतोतऽ इषवे नमः। बाहुब्भ्यामुत ते नमः॥ २॥(सा०) मृज्यमाना॥ सृहस्तिया ३। सामू ३ द्राइवा। चिमन्वसा ३ इ। रायी ३० पाइशा। गंवहुला ३ म्। पूरू २ स्पृ २३४ हाम्। पवमा। ना। औ ३ हो। भियो २३४ वा। षा ५ सो ६ हाइ॥ ३॥ (अ०) मृगो न भीमः कुचरो गिरिष्ठाः परावत आ जगम्यात्परस्याः। सृकं संशाय पिविमिन्द्र तिग्मं वि शत्रून्तािह वि मृधो नुदस्व॥ ४॥ आवाहयेहं शवहस्तकां त्वां सर्वस्य लोकस्य भयप्रदात्रीम्। कपालखष्ट्राङ्गधरां सुधूमां भजािम देवीं कुलवृद्धि-हेतो॥ शवहस्ताये० शवहस्तामा०॥ ५॥

(४१) (ऋ०) सत्या सत्येभिर्महती महद्भिर्देवी देवेभिर्यजता यजत्रै:। रुजत् दृल्हानि दददुस्त्रियाणां प्रति गाव उषसं वावशन्त ॥१॥(य०) ऋतं च मेऽमृतं च मेऽयक्ष्मं च मेऽनामयच्य में जीवातुश्च में दीर्घायुत्वं च मेऽिमत्रं च मेऽभयं च में सुखं च मे शयनं च मे सुषाश्च मे सुदिन च मे यज्ञन कल्पन्ताम्॥ (सा०) हाउ (३) ओहा। (त्रि:) हा ओवा। (त्रि:)। ऊ २। (त्रि:) ओ २। (त्रि: )। हाउ वाक्। (त्रि: )। आयुर्यन्। (त्रि: ) ए आयु:। (त्रि: )। आयु:। (त्रि:)। वया:। (द्वि:)। वय:। इन्द्रत्ररोनेमधिताहवा २ न्ताइ॥ यत्पार्यायुनजते धिया २ स्ता॥ शूरोनृषाताश्रवसश्चका २ माइ। आगोमतिव्रजेभजातुवा २ न्नः। हाउ (३)। ओहा। (न्निः)। हा ओवा। (त्रि:)। ऊ २। (त्रि:)। ओ २। (त्रि:)। हाउवाक्। (त्रि:)। आयुर्यन। (त्रि:)। ए आयु:। (त्रि:)। आयु:। (त्रि:) वया:।(द्वि:)। वा २। या २२४। औ होवा॥ ए आयुर्द्धा अस्मभ्यं वर्चोधादेवेभ्या २३४५:॥३॥ (अ०) सत्यजितं शपथयावनीं सहमानां पुनः सराम्। सर्वाः समहयोषधीरितो नः पारयादिति॥ ४॥ आवाहये यज्ञ इहान्त्रमालीं प्रपञ्चकर्त्रीं सुरसानुरूपाम्। गृहाण पूजां श्रुतिमन्त्रजुष्टां कृपाकटाक्षं कुरु मय्यधीने॥ आन्त्रमालिन्यै० आन्त्रमालिनीमा०॥ ५॥

(४२) (ऋ०) द्रविणोदा ददातु नो वसूनि यानि शृण्विरे। देवेषु ता वनामहे॥ १॥ (य०) ते आचरन्ती समनेव योषा मातेव पुत्रं बिभृतामुपस्थे। अप शत्रून्विध्यतार्ठ० संविदानेऽ आर्त्तीऽ इमे विष्फुरन्तीऽ अमित्रान्॥ २॥ (सा०) देवो ३ वो ३ द्रविणोदाः॥ पूर्णा विवष्ट्वासिचम्। उद्घा १ सिञ्च २। ध्वमुपवा पृणध्वम। आदि द्वोदे २॥ व ओहते। इडा २३ भा ३४३। ओ २३४५ इ॥ डा॥ ३॥ (अ०) अहं राष्ट्री संगमनी वसूनां चिकीतुषी प्रथमा यज्ञियानाम्। तां मा देवा व्यदधुः पुरुत्रा भूरिस्थात्रां भूर्यावेशयन्तः॥ ४॥ आवाहये त्वामिह स्थूलकेशीं शिरोरुहाच्छादितसर्वदेहाम्। रक्ताम्बरां नक्तचरीं सुवक्तां ध्यायेऽध्वरेसिमन्मनसा च वाचा॥ स्थूलकेश्यै० स्थूलकेशीमा०॥ ४॥

(४३)(ऋ०) ईले द्यावा पृथिवी पूर्वचित्त येऽग्नि धर्मं सुरचं यामिन्नष्टये। याभिर्भरे कारगंशाय जिन्वथ स्नाभिरूषु ऊतिभिरिश्वना गतम्॥१॥(य०) वेद्या वेदिः समाप्यते बर्हिषा बर्हिरिन्द्रियम्। यूपेन यूपऽ आप्यते प्रणीतो अग्निरिग्नना॥२॥(सा०) भूमिः। (त्रिः)। अन्तरिक्षम्।(त्रिः) द्यौः।(द्विः)। द्या ३४। औ हो वा॥ए ३। भूताया २३ ४५॥३॥(अ०) भूतिर्मातादितिर्नो जिनत्रं भ्रातान्तरिक्षमिभशक्त्या नः द्यौर्न पिता पित्र्याच्छं भवाति जामि मृत्वा माव पत्सि लोकात्॥४॥ महोदरे त्वामिह भावयामि कुक्षिं बृहन्तं दधतीं सुवेषाम्। यज्ञे समागच्छ विधेहि भद्रं गृहाण पूजां प्रियदे नमस्ते॥ बृहत्कुक्ष्यै० बृहत्कुक्षीमा०॥ ४॥

(४४) (ऋ०) अश्वदायि गोदायि धनदायि महाधने। धनं मे जुषतां देवि सर्वकामांश्च देहि मे॥ १॥ (य०) पावका नः सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती। यज्ञं वष्टु धिया वसुः॥ २॥ (सा०) अतीहिमा॥ न्युषा २ वा इ णा २ म्। सुषुवाठं० सा २ म्। होइ। ऊपै १ राया २॥ अस्यराता २३ उ॥ सूर ता २३४ औ होवा॥ पी २३४ वा॥ ३॥ (अ०) कालोऽमूं दिवमजनयत्काल इमाः पृथिवीरुत। कालेह भूतं भव्यं चेषितं हिवितिष्ठते॥ ४॥ एह्येहि सर्पास्य इह द्विजिह्वे द्विजिह्वतादोषमधारयन्तीम्। शिवप्रिये जन्हुसुताप्रिये चनमामि त्वां देवि बहुप्रकोपाम्॥ सर्पास्यायै० सर्पास्यामा०॥ ४॥

(४५) (ऋ०) तवाहं सोम शरण सख्य इन्द्रो दिवे दिवे। पुरूणि बभ्रो नि चरन्ति मामव परिधीं रित ताँ इहि॥ १॥ (य०) अस्कन्नमद्य देवेभ्य आज्यर्ठ० संभ्रियासमङ्ग्रिणा विष्णो मा त्वावक्रमिषं वसुमतीमग्ने ते च्छायामुपस्थेषं विष्णोः स्थानमसीतऽ इन्द्रो वीर्यमकृणोदूर्ध्वोऽ ध्वरऽ आस्थात्॥ २॥ (सा०) तवाहँ सो। मरा २ रणा। रण। सख्य इन्द्रो दिवा २ इदिवाह। दिवे। पुरूणिबभ्रो निचरन्तिमा २ मवा। अव॥ परिधीम रतितर्ठ० इहा २३ इ। आ २ इ। हा २३४।ओ हो वा।औ हो वा॥ऊ ३२३४ पा॥ ३॥(अ०) सोम राजन्संज्ञानमा वपैभ्यः सुब्राह्मणा यतमे त्वोपसीदान्। ऋषीना-र्षेयांस्तपसोऽधि जातान् ब्रह्मौदने सुहवा जौहवीमि॥ ४॥ आवाहये प्रेतवहां यमप्रियां यमस्य दूतीं सुविशालरूपाम्। सुदण्डहस्तां महिषाधिरूढां भजामि देवीं कुलवृद्धिहेतोः। प्रेतवाहिन्यै० प्रेत-वाहिनीमा०॥ ५॥

(४६) (ऋ०) ते आचरन्ती समनेव योषा मातेव पुत्रं बिभृतामुपस्थे। अप शत्रुन् विध्यतां संविदाने आर्त्नी इमे विष्फुरन्ती अभित्रान्॥ १॥ (य०) ते आचरन्ती समनेव योषा मातेव पुत्रं बिभृतामुपस्थे। अप शत्रुन्विध्यतार्ठ० संविदानेऽ आर्त्नीऽ इमे विस्फुरन्ती । अमित्रान्॥ २॥ (सा०) अपामिवे दुर्मयस्तौ। होवाहाइ॥ तुराणा २३४:। हाहोइ। प्रमनी। षा:। ईरते ३। सोमम। छा ३४।हाहोई।नमस्य।ताइ:।उपचा ३।यन्तितसम्।चा ३४।हा होइ॥ आच वि।शा। तियुश। तीरुश। ता ३४ म्। हाहा ३४। और होवा। वा ३ डा २३४५:॥ ३॥ (अ०) अपो देवी मधुमतीर्घृतश्चुतो ब्रह्मणां हस्तेषु प्रपृथक् सादयामि। यत्काम इदमभिषिञ्चामि वोऽहं तन्मे सर्वं सं पद्यतां वयं स्याम पतयो रयीणाम्॥ ४॥ आवाहये शूककरां सुभीमां कामप्रियां घोरमुखीं कृशाङ्गीम्। यज्ञे समागत्य शुभं कुरुष्व गृहाण पूजां शुभदे नमस्ते॥ दन्तशूकरायै० दन्तशूककरामावाह-यामि ॥ ५ ॥

(४७) (ऋ०) बलिस्था पर्वतानां खिद्रं विभर्षि पृथिवि। प्रया भूमिं प्रवत्वित मह्ना जिन्नोषि महिनि॥ १॥ (य० ) मही द्यौ: पृथिवी च न ऽइमं यज्ञं मिमिक्षताम्। पिपृतां नो भरीमिभ:॥ २॥ (सा०) यज्ञायज्ञा॥ वो अग्नयाः ३ इ। गिरा २ गिरा ३४। हा हो ३ इ। चादक्षा २३४ साइ। प्रप्रा २ वयममृतं जा। ता। वे १ दासा २ म्॥ प्रियम्मित्राम्। नशर्ठ० सिषाम्॥ एहिया। ओ हो हो २३४५ इ॥ डा॥ ३॥ (अ०) यामृषया भूतकृतो मेथां मे धाविनो विदुः। तया मामद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु॥ ४॥ आवाहये दैत्यसुतां सुभीमां क्रौञ्चीं महार्हासनसन्निविष्टाम्। भयस्य हन्त्रीं द्विजसङ्घजुष्टां वने वसन्ती वनदेवतां त्वाम्॥ क्रौञ्चयै० क्रौञ्चीमा०॥ ५॥

(४८)(ऋ०) देवस्य सिवतुर्वयं वाजयन्तः पुरन्थ्या। भगस्य रातिमीमहे॥१॥ (य०) उपयामगृहीतोऽसि सािवत्रोऽसि च नोधाश्चनोधाऽ असि च नो मिय धेहि। जिन्व यज्ञं जिन्व यज्ञपति भगाय देवाय त्वा सिवत्रे॥२॥(सा०) तत्सिवतुर्वरेणियोम्। भगें देवस्य धीम हीऽ२। धियो यो नः प्रचो १२१२। हुम् आ२ दायो आ२३४५॥३॥(अ०) सिवता प्रस वानामधिपतिः स मावतु अस्मिन् ब्रह्मण्यिस्मिन्कर्मण्यस्यां पुरोधायामस्यां प्रतिष्ठायामस्यां चित्या-मस्यामाकृत्यामस्यामा शिष्यस्यां देवहृत्यां स्वाहा॥४॥ आवाहयेऽहं मृगशीर्षनाम्नीं निजप्रबोधाभुडुमध्यसंस्थाम्। चन्द्र-प्रियां चन्द्रनिभानतां च संभावयास्मानिह योगिनि त्वम्। मृग-शीर्षायै० मृगशीर्षामा०॥ ५॥

(४६) (ऋ०) एको बहूनामिस मन्यवीलितो विशं विशं युधये सं शिशाधि। अकृत्तरुक् त्वया युजा वयं द्युमन्तं घोषं विजयाय कृण्डमहे॥ १॥ (य०) आप्यायस्व समेतु ते विश्वतः सोम वृष्ण्यम्। भवा वाजस्य सङ्ग्रथे॥ २॥ (सा०) अग्नाइमृडा २०। महर्ठ० आ २३४ सी। अय आदा २ इ। वयुञ्जा २३४ नाम्। इयेथ वा २३। हिरा ३ सा ५ दा ६५६ म्॥ ३॥ (अ०) यदन्ति सं पृथिवीमृत द्यां यन्मातरं पितरं वा जिहिसिम। अयं तस्मादाह पत्यो ने अग्निरुद्वित्रयाति सुकृतम्य लोकम्॥ ४॥ वृषानने शङ्करवल्ल विभेति यज्ञे विधि गौरवाय। त्वामर्चये दैवि कृपां विधेहि गृहाण

त्वमत्रेहि यज्ञे विधि गौरवाय। त्वामर्चये दैवि कृपां विधेहि गृहाण पूजां वरदे नमस्ते॥ वृषननायै० वृषाननामा०॥ ५॥

(५०)(ऋ०) अर्यमणं बृहस्पतिमिन्द्रं द्वानाय चोदय। वा तं विष्णुं सरस्वतीं सिवतारं च वाजिनम्॥१॥ (य०) कार्षिरिस समुद्रस्य त्वाक्षित्याऽ उन्नयामि। समापोऽ अद्भिरग्मत समोषधी-भिरोषधी:॥२॥(सा०) अग्नाइमृडा २ऽ। महर्ठ० आ २३४ सी। अय आदा २ इ। वयुञ्जा २३४ नाम्। इयेथ वा २३। हिरा ३ सा ५ दा ३५६ म्॥३॥(अ०) धनुर्बिभिष हिरतं हिरण्ययं सहस्त्रिष्ट्र शतवधं शिखण्डिनम्। रुद्रस्ये षुश्चरित देवहेतिस्तस्यै नमो यतमस्यां दिशी ३ तः॥४॥ एह्येहि व्यात्तास्य इहैव सद्यो मदीययज्ञे रुचिराङ्गजाते। सुमूर्धजे पद्मसमाननेत्रे ममाध्वरं योगिनि पाहि नित्यम्॥ व्यात्तास्यास्यै० व्यात्तास्यामा०॥ ५॥

(५१)(ऋ०) आ नो दिव आ पृथिव्या ऋजीिषत्रिदं बर्हिः सोमपेयाय याहि। वहन्तु त्वा हरयो मद्यञ्चमाङ्गूषमच्छा त वस मदाया॥१॥ (य०) त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धि पृष्टिवर्धनम्। उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मृक्षीय माऽमृतात्। त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धि पतिवेदनम्। उर्वारुकमिव बन्धनादितो मुक्षीय मामृतः॥ २॥ (स०) परीतोषिञ्चत। सुताम्॥ सोमोय उ। तमर्ठ० हवाइः दाधाओ २३४ वा ऊ ३४ पा। न्वार्ठ० योनर्यो अप्सुवन्ता ३ रा॥ सुषावाऽ २३ सो॥ मामद्रिभिः। इडा २३ भा ३४३। औ २३४५ इ॥ डा॥ ३॥ (अ०) उत्तमो अस्यौषधीनां तव वृक्षा उपस्तयः उपस्तिरस्तु सो ३ स्माकं यो अस्माँ अभिदासित॥४॥ एह्येहि यज्ञे मम देवि धूमनिश्चसके योगिनि चारुदन्ते। गोरोचना कुङ्कुमशोभिताङ्गे प्रसीद मातः कमलालये त्वम्॥ धूमनिश्वासायै० धूमनिश्वासामा०॥ ५॥

(५२) (ऋ०) पद्मानने पद्मविपद्मपत्रे पद्मप्रिये पद्म-दलायताक्षि। विश्वप्रिये विष्णु मनोऽनुकूले त्वत्पादपद्मं मिय हो.श्री. स. गो. अ. वि० १६ संनिधत्स्व॥१॥ (य०) श्रीश्च ते लक्ष्मीश्च पत्न्यावहोरात्रे पार्शे नक्षत्राणि रूपमिश्चनौ व्यात्तम्। इष्णिन्निषाणामुं म इषाण सर्वलोकं म ऽ इषाण॥२॥(सा०) हा। वो ३ हा। वो ३ हा ३। हा। ओ २३४ वा। हा इ। पूमाना २३४: सो। माधा राप २३४॥ आपो वा २३४ सा अर्षा २३४ सी॥ आरत्ना २३४ धाः। योनी मा २३४ त्ताः। स्यासीदा २३४ सी॥ उत्सोहा इ वो हा इ रण्या २३४ याः। हा वो ३ हा। वो २३४ वा। हा ३४। औ हो वा॥ ए ३। अति विश्वित दुरिता तरमा २३४५॥३॥ (अ०) देवी देव्यामिध जाता पृथिव्यामस्योषधे। तां त्वा नितित्व केशेभ्यो दृंहणाय खनामिस॥४॥ व्योमैकपादोर्ध्वदृशं सुरेशीमावाहये योगिनीदिव्यदेहाम्। प्रसीद मातः ककलायताक्षि विशाध्वरं नो वरदे नमस्ते॥ व्योमैकचरणोर्ध्वदृशे० व्योमैकचरणोर्ध्वदृशमा०॥ ४॥

(५३) (ऋ०) आर्ष्टिपेणो होत्रमृषिर्निषीदन्। देवापिर्देव-सुमितं चिकित्वान्॥१॥(य०) विष्णो रराटमिस विष्णोः श्नषे स्थो विष्णोः स्यूरिस विष्णोधुवोऽसि। वैष्णवमिस विष्णवे त्वा॥२॥(सा०) औ हो इत्विमन्द्र प्रतूर्त्तिषु ३२॥ अभाइवा इश्वाः। आसिस्था २३४ द्धाः॥ श्री॥ आशस्तिहा जिनतावृ। ऋ २३ रसाइ॥श्री॥ तूवा २३० तुर्या॥ तरौ हो ३। हुम्मा २। स्था २ तो ३४ हाइ॥३॥(अ०) उदगातां भगवती विचृतौ नाम तारके। विक्षेत्रियस्य मुञ्चतामधमं पाशमुत्तमम्॥४॥ आवाहये तापित योगिनि त्वां यज्ञे द्विषतापकरीशुभाङ्गीम्। सर्वार्थसम्पित्तकरी प्रणाम्यां विघ्नव्रज नाशय नो नमस्तु॥ तापिन्यै० तापिनीमा०॥४॥

(५४)(ऋ०) त्वष्टा दुहित्रे वहन्तु कृणोतीतीदं विश्वं भुवनं समेति। यमस्य माता पर्युद्धमाना महो जाया विवस्वती ननाश॥१॥(य०) ब्राह्मणमद्य विदेयं पितृमन्तं पैतृमत्यमृषि मार्षेयर्ठ० सुधातु दक्षिणम्। अस्मद्राता देवत्रा गच्छत प्रदाता

प्रजापते। हो इ (द्वि द्विः)॥ प्रजापते। हा ३१३। वा २॥ ए। हृदयम्। (द्वि द्विः) ए। हृदया ३१३। वा २॥ प्रजारूप मजीजने ३। इट् इडा २३४५॥ ३॥ (अ०) प्रजापतिः सिललादा समुद्रादाप ईरयन्तु दिधमर्दयाति। प्रप्यायतां वृष्णो अश्वस्य रेतोऽर्वाङ्गे तेन स्तनियत्तुने हि॥ ४॥ आवाहये शोषणि दृष्टिमस्मिन् यज्ञे समागत्य कुरु प्रसादम्। रसाध्वरं पालय नोरिनीते गृहाण पूजां वरदे नमस्ते॥ शोषणीदृष्टिमा०॥ ५॥

( ५५ ) ( ऋ० ) कस्य नुनं कतमस्यामृतानां मनामहे चारु देवस्य नाम। को नो मह्या अदितये पुनर्दात् पितरं च दृशेयं मातरं च॥१॥ (य०) आ नो भद्राः क्रतवो यन्तु विश्वतो दब्धासो ऽअपरीतासः उद्भिदः। देवानो यथा सदमिद् वृधेऽ असन्नप्रायुवो रक्षितारो दिवे दिवे॥ २॥ (सा०) हा ३ (३)। वाग्घहहहह। (त्रि: )। ऐहि २।(त्रि: ) ऐहिहा ३ वाक्।(त्रि: )। हा हाउ।(त्रि: ) हाउ (३) वा। प्रजातोकमजीजनेहस। इहा २३४५। हां उ (३)। वाऽघहहहह। (त्रि:)। एही २। (त्रि:)। एहिहा उवाक्। (त्रि:)। हाहाउ। (त्रि: ) आयाउ। (त्रि: )। अग्निरस्मिजन्मना औ ३ हो। हा २ इया। औ ३ हो। हा २ इया। ओ ३ हो ३॥ (हाउ ३)। वाग्घहहहह। (त्रि:)। ऐहिहाउवाक्। (त्रि:) हाहाउ। (त्रि:)। हाउ (३)। वाग्घहहहह। (त्रि:) ऐही २। (त्रि:) एहिहा उवाक्। (त्रि: ) हाहाउ। (त्रि: ) आयाउ। (त्रि: ) जातवेदाओ ३ हो। हा २ हया। ॐ ३ हो। हा २ हया। ॐ ३ हो ३। हाउ (३) वाग्धहहहह। (त्रिः) ऐही २। ऐहिहा उवाक्। (त्रिः)। हाहाउ। (त्रिः)। हाउ (३) वा। रायस्पोषाय-सुकृतायभूयसेहस। इहा २३४। हाउ (३)। वाग्घहहहह। (त्रि:)। एही २। (त्रि:) ऐहिहा उवाक्। (त्रि:)। हाहाउ। (त्रि: )। आयाउ। (त्रि: )। घृतं मे चक्षुरमतं म आसानौ ३ हो। हा २ इया। ॐ ३ हो। हा २ इया। ॐ ३ हो। हाउ (३)

वाग्धहहहह। (त्रि:)। ऐही २। (त्रि:)। ऐहिहा उवाक्। (त्रि:)। हाहाउ। (त्रि:)। हाउ (३) वा। आगावाममिदं बृहद्धस्। इहा। २३४५। हाउ (३)। वाग्घहहहह। (त्रि:)। ऐही २। (त्रि:) ऐहिहाउवाक्। (त्रि:)। हाहाउ। (त्रि:)। आहाउ। (त्रि:)। त्रिधातुरकोरकसोविमाना ॐ ३ हो। २ इया। ॐ ३ हो। हा २ इया। ॐ ३ हो ३॥ हाउ (३)। वाग्घहहहह। (त्रिः) ऐही २। (त्रिः)। ऐहिहाउवाक्। (त्रि:)। हाहाउ। (त्रि:)। हाउ (३) वा। इदं वापहिद बृहद्धस्। इहा। २३४५। हाउ (३)। वाग्घहहहह। (त्रि:)। ऐही २। (त्रि: ) ऐहिहाउवाक्। (त्रि: )। आया उ। (त्रि: ) अजस्रं ज्योता इरौ ३ हो। हा। हा २ इया। ॐ ३ हो। हा २ इया। ॐ ३ हो ३॥ हाउ ( ३ ) वाग्घहहहह। ( त्रिः ) ऐही २। ( त्रिः ) ऐहिहाउवाक्। (त्रि:) हाहाउ। (त्रि:)। हाउ (३) बा चराचराय बृहत इदं धाममिदं बृहद्धस्। इहा २३४५। हाउ ( ३ )। वाग्धहहहह। (त्रिः) ऐही ५। (त्रि:)। ऐहिहाउवाक् (त्रि:)। हाहाउ (त्रि:) आयाउ। ( त्रि: ) हविरस्मिसर्वामौ ३ हो। हा २ इया ॐ ३ हो। हा २ इया। 🕉 ३ हो २। हाउ (३) वाग्घहहहह (त्रि:)। ऐहिहाउवाक्। (त्रि:)। हा हाउ। (त्रि:)। हाउ (३) वा॥ एयशोक्रान्भूतमत-तनत्प्रजाउसमचूकुपत्पशुभ्योहस्। इहा २३४५॥ ३॥ (अ०) आ नो भद्राः क्रतवो यन्तु विश्वतो ऽदब्धासो ऽअपरीतासऽ उद्भिदः। देवा नो यथा सदमिद् वृधेऽ असन्नप्रायुवो रक्षितारो दिवे दिवे॥ ४॥ आवाहये कोटरि योगिनि त्वां यज्ञेऽत्र देवार्चितपादपद्मे। आगत्य रक्षां कुरु सप्ततन्तोर्गृहाण पूजां वरदे नमस्ते कोटयै० कोटरीमा०॥ ५॥

(५६) (ऋ०) जातवेदसे सुनवाम सोममरातीयतो नि दहाति वेदः। स नः पर्षदिति दुर्गाणि विश्वा नावेव सिन्धुं दुरितात्यग्निः॥१॥(य०) एका च मे तिस्त्रश्च मे तिस्त्रश्च मे पश्च च मे पञ्च च मे सप्त च मे सप्त च मे नव च मे नव च म एकादश च म एकादश च मे त्रयोदश च मे त्रयोदश च मे पञ्चदश च मे पञ्चदश च मे सप्तदश च मे सप्तदश च मे नवदश च मे नवदश च म एकविठ० शितश्च म एकविठ० शितश्च मे त्रयोविठ० शितश्च मे त्रयोविठ० शितश्च मे पञ्चविठ० शितश्च मे पञ्चविठ० शितश्च मे सप्तविठ० शितश्च मे सप्तविठ शितश्च मे नविवठ० शितश्च मे नविवठ० शितश्च म एकत्रिठ० शच्च म एकत्रिठ० शच्च मे त्रयत्रिठ० शच्च मे यज्ञेन कल्पन्ताम्॥ २॥ (सा०) श्रायन्तइवसू ४ रायाम्॥ विश्वा २ इ दिन्द्रा २। स्यभा २ क्षाता। वासू निजातो जिनमा। नियोजा १ सा २॥ प्रतिभागन्न दो २ धिकाः। प्रा २३ ती॥ भागान्न ३ दा। हुम्। धिमा ३:। ओ २३४ वा॥ हे २३४५॥३॥(अ०) शं नो देवीरिभष्टय आपो भवन्तु पीतये। शं योरिभ स्त्रवन्तु नः॥४॥ एह्रोहि मातर्वरदानदक्षे विशाध्वरे दैत्यिवनाशकारिणि। त्वां स्थूलनासां विनता नमामः प्रसीद धन्ये प्रणतार्तिहन्त्र॥ स्थूलनासिकायै० स्थूलनासिकामा०॥ ५॥

(५७) (ऋ०) ब्रह्मा देवानां पदवीः कवीनामृषिर्विप्राणां मिहषो मृगाणाम्। श्येनो गृधाणां स्विधितर्वनानां सोमः पितृत्रमत्येति रेभन्॥१॥(य०) ब्रह्माणि मे मतयः शर्ठ० सुतासः शृष्मऽ इयर्ति प्रभृतो मेऽ अद्रिः। आशासते प्रतिर्यन्त्युक्थेमा हरी वहतस्ता नो अच्छ॥२॥(सा०) ब्रह्मा। ब्रा २३ ह्या। जज्ञानं प्रथमं पुरास्तात्॥विसाइ। वा २३ इसी। मतः सुरुचौ वेन आवः॥ सबू। सा २३ बू। ध्निया उपमा अस्य वा इष्ठाः॥ सताः सा २३ ताः। चयोनिमसतश्च वाइवा ३४३ः। ओ २३४५ इ। डा॥३॥(अ०) तेऽवदन्प्रथमा ब्रह्मकिल्विषेऽकूपा २ः। सिललो मातरिश्चा। वीडुहरास्तप उग्रं मयोभूरापो देवीः प्रथमजा ऋतस्य॥४॥ आवाहये भूषणभूषिताङ्गीं विद्युत्प्रभां भासितदिव्यदेहाम्।

विशाम्बरे देवि गृहाण पूजां देवैर्नुते ते वरदे नमोऽस्तु॥ विद्युत्प्रभायै० विद्युत्प्रभामा०॥ ५॥

(५८) (ऋ०) नि पस्त्यासु त्रितः स्तभूयन् परिवीतो योनी सीददन्त। अतः संगृभ्या विशां दमूना विधर्मणायन्त्रैरी-यतेन्द्रन्॥१॥ (य०) असङ्ख्याता सहस्त्राणि ये रुद्राऽ अधि भूम्याम्। तेषाठ० सहस्रयोजनेऽव धन्वानि तन्मसि॥२॥ (सा०) अग्नेयू ६ उङ्क्ष्वाहियेतवा। अश्वासोदेवसाघा २३:। अरं वा २३ हो। तियाशा २३ वा ३४३:। ओ २३४५ इ॥३॥ (अ०) वरणो वरयाता अयं देवो वनस्पति:। यक्ष्मो यो अस्मिन्नविष्टस्तमु देवा अवीवरन्॥४॥नमाम् आह्वादमयीं बलाढ्यां बलाकिकास्यां वरदां शुचिस्मिताम्। प्रविशय यागेऽत्र मनोरथान्न विधेहि सत्यानखिलान् नमस्ते॥ बलाकास्यायै० बलाकास्यामा०॥ ४॥

(५६) (ऋ०) हंसः शुचिषद् वसुरन्तिश्वसद्होता वेदिषदितिथिर्दुरोणसत्। नृषद् वरस दृतमद् व्योमसद् ब्जा गोजा ऋतजा अद्रिजा ऋतम्॥१॥ (य०) सुपर्णोऽसि गरुत्मांस्त्रिवृत्ते शिरो गायत्रं चक्षुबृहद्रथन्तरे पक्षो।स्तोमऽ आत्मा छन्दाठं० स्यङ्गानि यजूठं०िष नाम। साम ते तनूर्वामदेव्यं यज्ञा यज्ञियं पुच्छं धिष्णयाः शफाः। सुपर्णोऽसि गरुत्मान्दिवं गच्छ स्वः पत॥२॥ (सा०) अभाइमाहे।(त्रिः)। चर्षणीधृतं मघवाना ३ मूक्था १ याऽ २ म्। इन्द्रं गिरो वृहतीरभ्या ३ नूषा १ ता २॥ व। वृथानं पुरुहूतठं० सु ३ वाक्तां १ इ भी २ः॥ अमर्त्यं जरमाठं०िद ३ वा इदा १ ईवे २। अभाइमाहे।(द्विः)। अभा २३ इ। मा २। औ २३४। हो हो वा॥ सर्पसु वा २३४५:॥३॥ (अ०) गन्धर्वाप्सरसः सर्पान्देवान्युण्य-जनान् पितृन् दृष्टा न दृष्टानिष्णामि यथा सेनाममूं हनन्॥४॥ मार्जारिके त्वामिह चिन्तयामि मार्जारकपे निखला घहन्तीम्। संभावये योगिनि दिव्यरूपे गृहाण पूजां वरदे नमस्ते॥ मार्जायै० मार्जारीमा०॥४॥

(६०) (ऋ०) दक्षस्य वाढिते जन्मनि व्रते राजाना मित्रावरुणा विवासि। अतूर्तपन्थाः पुरुरथो अर्यमा सप्तहोता विषुरूपेषु जन्मसु॥१॥(य०) या ते रुद्र शिवा तनूरघोराऽपाप-काशिनी। तया नस्तन्वा शन्तमया गिरिशन्ताभिचा कशीहि॥२॥ (सा०) ओग्राइ। आयाही ३ वी इ तोया २ इ। तोया २ इ। गृणानोइ। व्यदातोया २ इ। तोया २ इ। नाइ होताया २२। त्सा २ यि। वा २३४ औ हो वा। ही २३४ षी॥३॥(अ०) मृगो न भीमः कुचरो गिरिष्ठाः परावत आ जगम्यात्परस्याः। सृकं संशाय पविमिन्द्र तिग्मं वि शत्रून्ता ढिवि मृघो नुदस्व॥४॥ आवाहयेऽहं कटपूतनां त्वां समस्तविष्नोघविनाशदक्षाम्। वृन्दारकैर्वन्दितपादपद्यां नमामि देवीं परमार्तिहन्त्रीम्॥ कटपूतनायै० कटपूतनामा०॥४॥

(६१) (ऋ०) अदितिद्योंिरिदितिरन्तिरक्षमिदितिर्माता स पिता स पुत्रः। विश्वे देवा अदितिः पञ्चजना अदितिर्जातमिदिति-जीनत्वम्॥१॥(य०) देवी द्यावा पृथिवी मखस्य वामद्य शिरो राध्यासं देवयजने पृथिव्याः। मरवाय त्वा मखस्य त्वा शीर्ष्णे॥२॥ (सा०) वृषा हाउ॥पा २३४ वा। स्वधारा २३४ या। मा २३४ या। मा २३४ रू। त्वा २३४ ता इ। चामत्सा २३४ रा॥ वा इश्चादधा २३॥ ना २ ओ १३४ औ हो वा॥ जा २३४ सा॥३॥(अ०) वृषेन्द्रस्य वृषादिवो वृषा पृथिव्या अयम्। वृषा विश्वस्य भूततस्य त्वमेक वृषो भव॥४॥ अट्टाटहासामिह भीमरूपां राकाप्रभा-मान्त्रयुतां ज्वलन्तीम्। सर्वस्व लोकस्य विषादहन्त्रीमावाहयेरिमन् विततेऽध्वरेऽहम्॥अट्टाटहासायै० अट्टाटहासामा०॥ ४॥

(६२)(ऋ०)न वा उसोमो वृजिनं हिनोति न क्षत्रियं मिथुया धारयन्तम्। हन्ति रक्षो हन्त्यासद् वदन्तमुभाविन्द्रस्य प्रसितौ शयाते॥१॥ (य०) इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा निद्धे पदम्। समूहमस्य पार्ठ० सुरे स्वाहा॥२॥(सा०)हाउ(३)।ऊ २ वदः। ( त्रिः ) वदोवदः। ( त्रिः )। वदोनृम्णानिपुरायः। ( त्रिः )। यमो हाउ। (त्रि:)। पितरो हाउ। (त्रि:)। भारुण्डो हाउ (त्रि:) इम् स्तोमाम्। अर्हातेजा। तावेदसहोये ३। होये होये॥ हाउ (३)। ऊँ २ वदः। ( त्रिः )! वदोवदः । ( त्रिः )। वदोनृम्णानिपुराणः । ( त्रिः )। यमोहाउ। (त्रि:)। पितरो हाउ। (त्रि:)। भारुण्डो हाउ। (त्रि:) रथामिवा। संमाहेमा। मानीषयहोये ३। होये होये॥ हाउ (३)। ऊ २ वदः। (त्रि:)। वदोवदः। (त्रि:) वदोनृम्णानिपुरायः। (त्रि:)। यमोहाउ (त्रि:)। पितरो हाउ। (त्रि:) भारूण्डो हाउ। (त्रि:)। भद्राहिना। प्रमातिरा। स्यास्ँ सदहोये ३। होये होये॥ हाउ (३) ऊ २ वदः (त्रिः) वदोवदः। (त्रिः)। वदोनृम्णानिपुरायः। (त्रिः) यमोहाउ। (त्रि:)। पितरो हाउ। (त्रि:) भारुण्डो हाउ। (त्रि:)। अग्नाइसख्याइ। माराइषामा। वायन्तवहोये ३। होये होये॥ हाउ (३)। ऊ २ वदः। (त्रिः)। वदोवदः। (त्रिः) वदोनृम्णानिपुरायः। (त्रि:)। पितरोहाउ। (त्रि:) पितरो हाउ। बारुण्डोहाउ। (द्वि:)। भारुण्डो ३ हाउ। वा॥ ए। वदोवदोनृम्णानिपुराययमोवः पितरी भारुण्डः।ए।वदोवदोनृम्णानिपुराययमोवः पितरो भारुण्डः।ए।व। वदोवदोनृम्णानिपुराययमोव पितरो भारुण्डा २३४५॥ ३॥(अ०) अदितिर्मादित्यैः प्रतीच्यादिशः पातुबाहुच्युता पृथिवी द्यामिवोपि। लोक कृतः पथिकृतो यजामहे ये देवानां हुतभागा इह स्था। ४॥ कामाक्षिसंसारमलापहन्त्रि विद्युत्प्रभाचन्द्रनिभानने च। एहोहि यह सकलार्थदात्रि गृहाण पूजां वरदे नमस्ते॥ कामाक्षायै० कामाक्षीमा०॥ ५॥

(६३) (ऋ०) मानः समस्य दूढच्य १: परिद्वेषसो अंहित ऊर्मिनं नावमा वधीत्॥१॥(य०) वृष्णाऽ ऊर्मिरिस राष्ट्रदाराष्ट्रं पे देहि स्वाहा वृष्णाऽ ऊर्मिमरिस राष्ट्रदाराष्ट्रममुष्मे देहि वृषसेनोिस

२४९

राष्ट्रदाराष्ट्रम्मे देहि स्वाहा वृषसेनोऽसि राष्ट्रदाराष्ट्रममुष्मै देहि॥२॥ (सा०) अहा। वो ३ हा। वो ३ हा। सनादग्नाइ। मृणसि। आतुधानान्। नत्वारक्षा। सी ३ पृत। नासुजिग्यूः॥ अनुदहा। सहमू। रान्कयादाः। अहा। वो ३ हा। वो ३ हा। माता इहेल्याः। मुक्षत। दा १४३ इ। वी ३ या या ५ या ६५६॥३॥(अ०) अङ्गेभ्यस्त उदराय जिह्वाया आस्याऽयते। दद्रभ्यो गन्धाय ते नमः॥४॥ मृगाक्षि-वालार्किनिभामिह त्वामावाहये ज्ञानमयीं सुशीलाम्। ब्रह्मादि-देवार्चितपादयुग्मामागत्य यज्ञेऽत्र विधेहि भव्यम्॥ मृगाक्ष्यै०

मृगाक्षीमा०॥ ५॥

(६४)(ऋ०) भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्ष-भिर्यजत्राः।स्थिरेरङ्गैस्तुष्टुवां सस्तनूभिर्व्यशेम देवहितं यदायुः॥ १॥ (य०) भायै दार्वाहारं प्रभायाऽ अग्न्येधं ब्रध्नस्य विष्टपायाभिषेक्तारं विष्ठाय नाकाय परिवेष्टारं देवलोकाय पेशितारं मनुष्यलोकाय प्रकरितार्ठ० सर्वेभ्यो लोकेभ्यऽ उप सेक्तारमवऽ ऋत्यै वधायोप-मन्थितारं मेधाय वासः पल्पूलीं प्रकामाय रजियत्रीम्॥ २॥(सा०) वृषासोमा॥ द्युमा २ आसा २ इ। धृतादेषा ३ हा ३ इ। वार्ष व्रा २३४ ताः॥ वृषाधमा ३॥ इ ३ या॥ णा इदिध्रषे। इडा २३ भा ३४३। ओ २३४५ इ। डा॥ ३॥ (अ०) अभाशवौँ मृदन्तं माभि यातं भूतपती नमो वाम्। प्रति हिंतामायतां मा विस्त्राष्टं मा नो हिंसिष्टं द्विपदो मा चतुष्पदः॥ ४॥ आवाहयेऽहं मृगलोचनां त्वामाकण्ठदीर्धनयनां मिणकुण्डलढ्याम्।मन्दिस्मतां मृगमदोज्वलमालदेहां विशाध्वरं नो वरदे नमस्ते॥मृगलोचनायै० मृगलोचनामा० स्थापयामि॥ ५॥

# योगिनीपूजनम्

ध्यानम्

स्मरामि चित्ते सततं सुरम्याः सुयोगिनीर्वोऽत्र गजाननाद्याः। देवीश्चतुः षष्टिसुधांशुशुभाः स्वच्छं धरामण्डलमाशुकार्यम्॥ ॐ योगिनीदेवताभ्यो नमः, ध्यानं समर्पयामि।

### आवाहनम्

समस्तप्रत्यूहसमुच्चयस्य विनाशने प्राप्तगुणाः सुभव्याः। गजाननाद्या वितनोमि देव्य आवाहनं वोऽत्र समागताः स्युः॥ ॐ योगिनीदेवताभ्यो नमः, आवाहनं समर्पयामि।

#### आसनम्

दत्तं चतुष्वष्टि गजाननाद्या योगिन्य आरादिदमासनं च। शुभप्रदाः सौख्यकरा भजन्तु भवन्तु मेऽभीष्टकराः सुवेषाः॥ ॐ योगिनीदेवताभ्यो नमः, आसनं समर्पयामि।

#### पाद्यम्

योगिन्य आशुपरमानिगमप्रसिद्धाः प्रक्षालनायपदपङ्कजयोरुदारम्। स्वच्छं सुशीतलमिदं भयकाहृतं च गृह्णन्त्वशेषमिदमिष्टकरं च वारि॥ ॐ योगिनीदेवताभ्यो नमः, पाद्यं समर्पयामि।

## अर्घ्यम्

सौजन्यसौख्यजननीजननीजनानां यासां कृपैव वसुधा वसुधारिणी मे। ताः सर्वदैवगुरुगौरवधारिदेहा अर्घ्यं च गृह्णतमुदाऽऽशु गजाननाद्याः॥ ॐ योगिनीदेवताभ्यो नमः, अर्घ्यं समर्पयामि।

## आचमनीयम्

कङ्कोलंपत्रहरिचन्दन - पुष्पयुक्तमेलालवङ्गलवली - घनसारसारम्। दत्तं सदैव हृदये करुणाशयेस्मिन्देव्यो भजन्तु शुभमाचमनीयम्मभः॥ ॐ योगिनीदेवताभ्यो नमः, आचमनीयजलं समर्पयामि।

### पञ्चामृतस्नानम्

गङ्गाजलेन सिहतेन पयःसिताज्यैर्दध्नाऽमलेन मधुना तुलसीदलैश्च। पञ्चामृतेन वरवेशगजाननाद्याः स्नानं मुदा कुरुत योगरतावरेण्याः॥ ॐ योगिनीदेवताभ्यो नमः, पञ्चामृतस्नानं समर्पयामि।

# शुद्धोदकम्

जलेऽमलेमञ्जुविचित्र पुष्पाण्यच्छानि चानीय निपातितानि। स्नानं विधेयं हि गजाननाद्या आगत्य युष्पाभिरिहाङ्गणे ते॥ ॐ योगिनीदेवताभ्यो नमः, शुद्धोदकजलं समर्पयामि।

#### वस्त्रम्

अनर्घरत्नैरतिशोभमानं शुभं प्रियं मङ्गलकारकं च। मयार्पितं वस्त्रमिदं विचित्रं कृते भवेद् वै वरयोगिनीनाम्॥ ॐ योगिनीदेवताभ्यो नमः, वस्त्रं समर्पयामि।

#### उपवस्त्रम्

त्रिविधतापविनाशविचक्षणाः परमभक्तियुतेन निवेदितम्। सुरनुता उपवस्त्रमिदं नवं सुरभितं परिगृह्णत मेऽधुना॥ ॐ योगिनीदेवताभ्यो नमः, उपवस्त्रं समर्पयामि।

#### गन्धम्

योगिन्य आशु वनजातसुगन्धराशिं सप्रेम गृह्णत सुशीतलमच्छशोभम्। सन्तापविस्तृतिहरं परमं पवित्रं द्रागर्पितं मम मनोरथदा भवेयुः॥ ॐ योगिनीदेवताभ्यो नमः, गन्धं समर्पयामि।

#### अक्षतान्

योगिन्य एतात्र सुगन्धितांश्च भक्त्या मया मोदसमर्पितांश्च।
गृह्णन्तु देव्यो द्रुतमक्षतान्मे समग्रविद्यान् विनिवारयन्तु॥
ॐ योगिनीदेवताभ्यो नमः, अक्षतं समर्पयामि।

### पुष्पम्

बहुविधं परितो हि समाहृतं समुचितं मकरन्दसमन्वितम्। विकसितं कुसुमं विनिवेदितं कुरुत मे सफलं नयनाञ्चलैः॥ ॐ योगिनीदेवताभ्यो नमः, पुष्पं समर्पयामि।

## रक्तचूर्णम्

धूपादिकेनातिसुवासितानि शोणश्रियानन्दविवर्धितानि। श्रीरक्तचूर्णानि मनोहराणि गजाननाद्या मनसाऽर्पयामि॥ ॐ योगिनीदेवताभ्यो नमः, रक्तचूर्णं समर्पयामि।

### धूपम्

लवङ्गपाटीरकचूर्णवर्धितं नरासुराणामि सौख्यदायकम्। गजाननाद्याः सुरभिप्रसारकं गृह्णन्तु धूपं सुखदं सुदेव्यः॥ ॐ योगिनीदेवताभ्यो नमः, धूपमाघ्रापयामि समर्पयामि।

## दीपम्

सद्वर्तिकां ज्ञानिवविधिकामिमां निपात्यदीयं विनिवेदितं मया। प्रज्वालितं ध्वान्तविनाशकं च गृह्णन्तु देव्यं सततं शिवाय॥ ॐ योगिनीदेवताभ्यो नमः, दीपं दर्शयामि। (हस्तप्रक्षाल्यं)

# नैवेद्यम्

सिद्धान्नकर्पूरविराजितं द्राक्सौरभ्यसान्द्रेण विभूषितं च। नैवेद्यमेतद्रुचिरं सुगन्धि स्वीकृत्य मामत्र कृतार्थयन्तु॥ ॐ योगिनीदेवताभ्यो नमः, नैवेद्यं समर्पयामि। (हस्तप्रक्षालनार्थे मुखप्रक्षालनार्थे च जलं समर्पयामि।)

### ताम्बूलम्

योगिन्य आशु गृहमेत्य शुभं मदीयं भक्त्यार्पितं परमगन्धयुतं सुरम्यम्। एलालवङ्गबहुलं क्रमकादियुक्तं ताम्बूलमद्य मम गृह्णत मञ्जुहासाः॥ ॐ योगिनीदेवताभ्यो नमः मुखवासार्थं ताम्बूलं समर्पयामि।

## दक्षिणाम्

देवासुरैर्नित्यमशेषकाले प्रगीयमानाः सततं सहासाः।
गृह्णन्तु सद्यः खलु दक्षिणां च गजाननाद्याः सुखदाभवन्तु॥
ॐ योगिनीदेवताभ्यो नमः, दक्षिणां समर्पयामि।

## आर्तिक्यम्

नीराजना सौख्यमयी सदैव गाढान्थकारानिप दूरयन्ती। अशेषपापै: परिपूरितस्य शुद्धिं करोति प्रियमानवस्य॥ ॐ योगिनीदेवताभ्यो नमः, आर्तिक्यं समर्पयामि।

## प्रदक्षिणाम्

प्रदक्षिणाः सन्ति गजाननाद्याः पदे पदे दुःखविनाशिका अपि। जन्मान्तरस्यापि विनाशकारिकाः पापस्य याश्चित्तविवर्धितस्य॥ ॐ योगिनीदेवताभ्यो नमः, प्रदक्षिणां समर्पयामि।

## पुष्पाञ्जलिम्

गजाननाद्यारुचिरं मदीयं गृह्णन्तु पुष्पाञ्जलिमत्र देव्यः। योगिन्य आशूद्धटशङ्कराश्च भवन्तु भूपालनतत्पराश्च॥ ॐ योगिनीदेवताभ्यो नमः, पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि।

## स्तुतिम्

जनामि नोऽर्चनविधिं परमं क्षमध्वं लोकार्तिपुञ्जमतुलं विनिपातयन्त्यः। योगिन्य आशु मम मङ्गलमातनुध्वं कुर्वन्तु दूरमनिशं दुरितात्समस्तात्॥ ॐ योगिनीदेवताभ्यो नमः, स्तुतिं समर्पयामि। इति सम्पूज्य 'अनया पूजया चतुः षष्टियोगिन्यः प्रीयन्ताम्।'

# क्षेत्रपालस्थापनम्

आचार्य वायव्यकोण में सफेद वस्त्र से ढकी हुई पीठ पर चारों ओर रेखाओं को लगाकर मध्य में पूर्वदिशा से पश्चिमदिशा, उत्तरदिशा से दक्षिणदिशा में दो-दो रेखाओं का निर्माण करें, नवग्रह के सदृश नौ कोष्ठकों का निर्माण करके पूर्वदिशा में छ: षट्दल और उत्तरदिशा और ईशानकोण के मध्य के कोष्ठों में सप्तदल का निर्माण करें, आचार्य निम्न संकल्प कर्ता से करावें—

देशकालौ स्मृत्वा, अस्मिन् होमात्मक-श्रीसन्तानगोपालानुष्ठानकर्मणि क्षेत्रपालपूजनं करिष्ये॥

वायव्यकोण में क्षेत्रपाल का पूजन करें, उसकी विधि इस प्रकार से है-अजर, व्यापक, इन्द्रादि का उन्हीं के मन्त्रों से आवाहन और स्थापन निम्न क्रम से करें-

तद्यथा—ॐ इमौ ते पक्षावजरौ पतित्रणौ याभ्यार्ठ० रक्षार्ठ०स्यप हर्ठ० स्यग्ने। ताभ्यां पतेम सुकृतामु लोकं यत्र ऋषयो जग्मुः प्रथमजाः पुराणाः॥ ॐ अजराय नमः अजरमावाहयामि स्थापयामि॥ १॥

ॐ प्रथमा वार्ठ० सरिधना सुवर्णा देवौ पश्यन्तौ भुवनानि विश्वा। अपिप्रयं चोदना वां मिमाना होतारा ज्योतिः प्रदिशा दिशन्ता॥ॐ व्यापकाय नमः व्यापकमावाहयामि स्थापयामि॥ २॥

ॐ इन्द्रस्य वज्रो मरुतामनीकं मित्रस्य गर्भो वरुणस्य नाभिः। सेमां नो हव्यदातिं जुषाणो देव रथ प्रतिहव्या गृभाय॥ ॐ इन्द्रचौराय नमः। इन्द्रचौरमावाहयामि स्थापयामि॥ ३॥

ॐ एवेदिन्द्रं वृषणं वज्रबाहुं विसष्ठासो अभ्यर्चन्यर्कैः। स नः स्तुतो वीरवद्धातु गोमद्ययं पात स्वस्तिभिः सदा नः॥ ॐ इन्द्रमूर्तये नमः। इन्द्रमूर्तिमावाहयामि स्थापयामि॥ ४॥

ॐ उक्षा समुद्रो अरुण: सुपर्ण: पूर्वस्य योनिं पितुराविवेश। मध्ये दिवो निहित: पृश्निरश्मा विचक्रमे रजसस्पात्यन्तौ॥ ॐ उक्ष्णे नम:। उक्षाणमावाहयामि स्थापयामि॥ ४॥ ॐ यद्देवा देवहेडनं देवासश्चकृमा वयम्। अग्निर्मा तस्मादेनसो विश्वान्मुञ्चत्वर्ठ०हसः॥ ॐ कूष्माण्डाय नमः। कूष्माण्डमावाहयामि स्थापयामि॥६॥

आग्नेये षट्सु दलेषु

ॐ स न इन्द्राय यज्यवे वरुणाय मरुद्धचः। वरिवो-वित्परिस्रव॥ॐ वरुणाय नमः। वरुणमावाहयामि स्थापयामि॥ ७॥

ॐ बाहू मे बलिमिन्द्रियर्ठ० हस्ती मे कर्म वीर्यम्। आत्मा क्षत्रमुरी

मम।। ॐ वटुकाय नमः। वटुकमावाहयामि स्थापयामि॥ ८॥

ॐ मुञ्चन्तु मा शपथ्यादथो वरुण्यादुत। अथो यमस्य पड्वीशात्सर्वस्मादेविकिल्बिषात्॥ ॐ विमुक्ताय नमः। विमुक्त-मावाहयामि स्थापयामि॥ ६॥

ॐ कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतर्ठ० समाः। एवं त्विय नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे॥ ॐ लिप्तकाय नमः। लिप्तक-

मावाहयामि स्थापयामि॥ १०॥

ॐ सन्नः सिन्धुरवभृथायोद्यतः समुद्रोऽभ्यविह्नयमाणः सिललः प्रप्लुतो ययोरोजसा स्कभिता रजार्ठ०सि वीर्येभिर्वीरतमा शिवष्ठा। या पत्येते अप्रतीता सहोभिर्विष्णू अगन्वरुणा पूर्वहूतौ॥ ॐ लीला-लोकाय नमः। लीलालोकमावाह्यामि स्थापयामि॥ ११॥

ॐ नमो गणेभ्यो गणपितभ्यश्च वो नमो नमो व्रातेभ्यो व्रात-पितभ्यश्च वो नमो नमो गृत्सेभ्यो गृत्सपितभ्यश्च वो नमो नमो विश्वरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यश्च वो नमः॥ ॐ एकदंष्ट्राय नमः। एकादंष्ट्र-

मावाहयामि स्थापयामि॥ १२॥

दक्षिणषट्के

ॐ अर्मेभ्यो हस्तिपं जवायाश्चपं पुष्टचै गोपालं वीर्यायाविपालं तेजसेऽजपालिमरायै कीनाशं कीलालाय सुराकारं भद्राय गृहपर्ठ० श्रेयसे वित्तधमाध्यक्ष्यायानुक्षत्तारम्॥ ॐ ऐरावताय नमः। ऐरावत-मावाह्यामि स्थापयामि ॥ १३॥ ॐ या ओषधीः पूर्वा जाता देवभ्यिस्त्रयुगं पुरा। मनैनु बभ्रूणामहर्ठ०शतं धामानि सप्त च॥ ॐ ओषधीघ्नाय नमः। ओषधीघ-मावाहयामि स्थापयामि॥ १४॥

ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पतिवेदनम्। उर्वारुकिमव बन्धनादितो मुक्षीय मामुतः॥ॐ बन्धनाय नमः। बन्धनमावाहयामि स्थाप-

यामि॥ १५॥

ॐ देव सवितः प्रसुव यज्ञं प्रसुव यज्ञपतिं भगाय। दिव्यो गन्धर्वः केतपूः केतं नः पुनातु वाचस्पतिर्वाजं नः स्वदतु स्वाहा॥ॐ दिव्यकरणाय नमः। दिव्यकरणमावाहयामि स्थापयामि॥ १६॥

ॐ सीसेन तन्त्रं मनसा मनीषिण ऊर्णासूत्रेण कवयो वयन्ति। अश्विना यज्ञर्ठ० सिवता सरस्वतीन्द्रस्य रूपं वरुणो भिषजयन्॥ॐ

कम्बलाय नमः। कम्बलमावाहयामि स्थापयामि॥ १७॥

ॐ आशुः शिशानो वृषभो न भीमो घनाघनः क्षोभण-श्चर्षणीनाम्। संक्रन्दनोऽनिमष एकवीरः शतर्ठ० सेना अजय-त्साकमिन्द्रः॥ॐ भीषणाय नमः। भीषणमावाह्यामि स्थापयामि॥ १८॥

नैर्ऋत्यषट्के

ॐ इमर्ठ० साहस्त्रर्ठ० शतधारमुत्सं व्यच्यमानर्ठ० सिरस्य मध्ये। घृतं दुहानामदितिं जनायाग्ने मा हिर्ठ०सीः परमे व्योमन्॥ गवयमारण्यमनु ते दिशामि तेन चिन्वानस्तन्वो निषीद। गवयं ते शुगृच्छतु यं द्विष्मस्तं ते शुगृच्छतु॥ ॐ गवयाय नमः। गववमावाहयामि स्थापयामि॥ १६॥

ॐ कुम्भो वनिष्ठुर्जनिता शचीभिर्यस्मिन्नग्रे योन्यां गर्भो अन्त:। प्लाशिर्व्यक्त: शतधार उत्सो दुहे न कुम्भी स्वधां पितृभ्य:॥

ॐ घण्टाय नमः। घण्टामावाहयामि स्थापयामि॥ २०॥

ॐ आक्रन्दय बलमोजो न आधा निष्टनिहि दुरिताबाधमानः। अपप्रोथ दुन्दुभे दुच्छुना इत इन्द्रस्य मुष्टिरिस वीडयस्व॥ ॐ व्यालाय नमः। व्यालमावाहयामि स्थापयामि॥ २१॥ ॐ इन्द्रायाहि तूतुजान उप ब्रह्माणि हरिवः। सुते दिधिष्व नश्चनः॥ ॐ अंशवे नमः। अंशुमावाहयामि स्थापयामि॥ २२॥

ॐ चन्द्रमा अप्स्वन्तरा सुपर्णो धावते दिवि। रियं पिशङ्ग बहुलं पुरुस्पृहर्ठ० हरिरेति कनिक्रदत्॥ ॐ चन्द्रवारुणाय नमः। चन्द्रवारुण-मावाहयामि स्थापयामि ॥ २३॥

ॐ गणानां त्वा गणपतिर्ठ० हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिर्ठ० हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिर्ठ० हवामहे वसो मम। आहमजानि गर्भधमा त्वमजासि गर्भधम्॥ ॐ घटाटोपाय नमः। घटाटोपमावाहयामि स्थापयामि॥ २४॥

पश्चिमे षट्सु दलेषु

ॐ उग्रं लोहितेन मित्रर्ठ० सौव्रत्येन रुद्रं दौर्व्रत्येनेन्द्रं प्रक्रीडेन मरुतो बलेन साध्यान्प्रमुदा। भवस्य कण्ठचर्ठ० रुद्रस्यान्तः पार्श्व्यं महादेवस्य यकृच्छर्वस्य वनिष्ठुः पशुपतेः पुरीतत्॥ ॐ जिटलायनमः।जिटलमावाहयामि स्थापयामि॥ २५॥

ुॐ पवित्रेण पुनीहि मा शुक्रेण देव दीद्यत्। अग्ने क्रत्वा

क्रत्ँ२न्॥रन्॥ॐ क्रतवे नमः।क्रतुमावाहयामि स्थापयामि॥ २६॥

ॐ आजिघ्र कलशं मह्या त्वा विशन्त्वन्दवः। पुनरूर्जा निवर्तस्व सा नः सहस्त्रं धुक्ष्वोरुधारा पयस्वती पुनर्माविशताद्रयिः॥ ॐ षण्टेश्वराय नमः। षण्टेश्वरमावाहयामि स्थापयामि॥ २७॥

ॐ वायो शुक्रो अयामि ते मध्वो अग्रं दिविष्टिषु। आयाहि सोमपीतये स्पार्हो देव नियुत्वता॥ ॐ विटकाय नमः। विटकमावाहयामि

स्थापयामि॥ २८॥

ॐ दैव्या होतारा ऊर्ध्वमध्वरं नोऽग्रेर्जिह्वामिभगृणीतम्। कृणुतं नः स्विष्टिम्।। ॐ मणिमानाय नमः। मणिमानमावाहयामि स्थापयामि॥२६॥

ॐ त्रीणि त आहुर्दिवि बन्धनानि त्रीण्यप्सु त्रीण्यन्तःसमुद्रे। उतेव मे वरुणञ्छन्त्स्यर्वन्यत्रा त आहुः परमं जनित्रम्।। ॐ गणवन्धाय नमः।गणवन्धमावाहयामि स्थापयामि॥ ३०॥

हो. श्री. स. गो. अ. वि० १७

# वायव्यदिक्कोष्ठेषट्सुदलेषुक्रमेण

ॐ प्रतिश्रुत्काया अर्तनं घोषाय भषमन्ताय बहुवादिन-मनन्ताय मूकर्ठ० शब्दायाडम्बराघातं महसे वीणावादं क्रोशाय तूणवध्म-मवरस्पराय शङ्ख्यमं वनाय वनपमन्यतोऽरण्याय दावपम्॥ ॐ मुण्डाय नमः। मुण्डमावाह्यामि स्थापयामि॥ ३१॥

ॐ शुद्धवालः सर्वशुद्धवालो मणिवालस्त आश्विनाः श्येतः श्येताक्षोऽरुणस्ते रुद्राय पशुपतये कर्णा यामा अवलिप्ता रौद्रा नभोरूपाः पार्जन्याः॥ ॐ वर्वूकराय नमः। वर्वूकरमावाहयामि स्थाप-यामि॥ ३२॥

ॐ वनस्पते वीड्वङ्गो हि भूया अस्मत्सखाप्रतरणः सुवीरः। गोभिः सन्नद्धो असिवीडय स्वास्त्थाता ते जयतु जेत्वानि॥ ॐसुधापाय नमः।सुधापमावाहयामि स्थापयामि॥ ३३॥

ॐ सुपर्णं वस्ते मृगो अस्यादन्तो गोभिः संनद्धा पतित प्रसूता। यत्रा नरः सं च वि च द्रवन्ति तत्रास्मभ्यमिषवः शर्म यर्ठ०सन्॥ ॐ वैनाय नमः। वैनमावाहयामि स्थापयामि॥ ३४॥

ॐ अग्ने अच्छा वदेह नः प्रति नः सुमना भव। प्र नो यच्छ सहस्रजित्वर्ठ०हि धनदा असि स्वाहा॥ ॐ पवनाय नमः। पवनमावाहयामि स्थापयामि॥ ३४॥

ॐ भद्रं कर्णेभि:शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः॥ ॐ बुण्डकरणाय नमः। बुण्डकरणमावाहयामि स्थापयामि॥ ३६॥

ॐ अपां फेनेन नमुचेः शिर इन्द्रोदवर्तयः। विश्वा यदजयः स्पृधः॥ ॐ स्थविराय नमः। स्थविरमावाहयामि स्थापयामि॥ ३७॥

ॐ वातं प्राणेनापानेन नासिके उपयाममधरेणौष्ठेन सदुत्तरेण प्रकाशेनान्तरमनूकाशेन बाह्यं निवेष्यं मूर्धा स्तनियत्नु निर्बाधेनाशिनं मस्तिष्केण विद्युतं कनीनकाभ्यां कर्णाभ्याठ० श्रोतठ० श्रोत्राभ्यां कर्णों तेदनीमधरकण्ठेनापः शुष्ककण्ठेन चित्तं मन्याभिरदितिठ० शीर्ष्णा निर्ऋतिं निर्जल्पेन शीर्ष्णा संक्रोशैः प्राणान् रेष्माणर्ठ० स्तुपेन॥ॐ दन्तुर नमः। दन्तुरामावाहयामि स्थापयामि॥ ३८॥

ॐ उत्तरादिकोष्ठेसप्तसुदलेषु

ॐ इदं हिवः प्रजननं मे अस्तु दशवीरर्ठ० सर्वगणर्ठ० स्वस्तये। आत्मसिन प्रजासिन पशुसिन लोकसन्य भयसिन। अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयो रेतो अस्मासु धत्त॥ ॐ धनदाय नमः। धनदमावाहयामि स्थापयामि॥ ३६॥

ॐ खङ्गो वैश्वदेवः श्वा कृष्णः कर्णो गर्दभस्तरश्चस्ते रक्षसामिन्द्राय सूकरः सिर्ठ०हो मारुतः कृकलासः पिप्पका शकुनिस्ते शरव्यायै विश्वेषां देवानां पृषतः॥ ॐ नागकर्णाय नमः। नागकर्णमावाहयामि स्थापयामि॥ ४०॥

ॐ मृगो न भीमः कुचरो गिरिष्ठाः परावत आजगन्था परस्याः। सृकर्ठ०सर्ठ०शाय पविमिन्द्र तिग्मं वि शत्रून् ताढि वि मृधो नुदस्व॥ ॐ महाबलाय नमः। महाबलमावाह्यामि स्थापयामि॥ ४९॥

ॐ इन्दुर्दक्षः श्येन ऋतावा हिरण्यपक्षः शकुनो भुरण्युः। महान् सधस्थे ध्रुव आ निषत्तो नमस्ते अस्तु मा मा हिर्ठ०सीः॥ ॐ फेत्काराय नमः। फेत्कारमावाहयामि स्थापयामि॥ ४२॥

ॐ जीमूतस्येव भवित प्रतीकं यद्वर्मी याति समदामुपस्थे। अनाविद्धया तन्वा जय त्वर्ठ० स त्वा वर्मणो महिमा पिपर्तु॥ ॐवीरकाय नमः। वीरकमावाहयामि स्थापयामि॥ ४३॥

ॐ ईशानिदक्कोष्ठेसप्तसुदलेषुक्रमेण

ॐ तीव्रान्द्योषान्कृण्वते वृषपाणयोऽश्वा रथेभिः सह वाजयन्त। अवक्रामन्तः प्रपदैरमित्रान्क्षिणन्ति शत्रूं १॥ रनपव्ययन्तः॥ ॐ सिंहाय नमः।सिंहमावाह्यामि स्थापयामि॥ ४४॥

ॐ अग्निं दूतं पुरो दधे हव्यवाहमुप ब्रुवे। देवाँ२॥ आसादयादिह॥ॐ मृगाय नमः। मृगमावाहयामि स्थापयामि॥ ४५॥ ॐ अदित्यास्त्वा पृष्ठे सादयां यन्तरिक्षस्य धर्त्री विष्टं भनीं दिशामधिपत्नीं भुवनानाम्। ऊर्मिद्रप्तो अपामिस विश्वकर्मा त ऋषिरिश्वनाध्वर्यू सादयतामिह त्वा॥ ॐ यक्षाय नमः। यक्ष-मावाहयामि स्थापयामि॥ ४६॥

ॐ द्यौस्ते पृथिव्यन्तिरक्षं वायुश्छद्रं पृणातु ते। सूर्यस्ते नक्षत्रैः सह लोकं कृणोतु साधुया॥ ॐ मेघवाहनाय नमः। मेघवाहन-मावाहयामि स्थापयामि॥ ४७॥

ॐ संबर्हिरङ्क्तार्ठ०हिवषा घृतेन समादित्यैर्वसुभिः संमरुद्धिः। समिन्द्रो विश्वदेवेभिरङ्कां दिव्यं नभो गच्छतु यत्स्वाहा।। ॐ तीक्ष्णाय नमः। तीक्ष्णमावाहयामि स्थापयामि॥ ४८॥

ॐ पवमानः सो अद्य नः पवित्रेण विचर्षणिः। यः पोता स पुनातु मा॥ ॐ अमलाय नमः। अमलमावाहयामि स्थापयामि॥ ४६॥

ॐ अभ्यर्षत सुष्टुतिं गव्यमाजिमस्मासु भद्रा द्रविणानि धत्त। इमं यज्ञं नयत देवता नो घृतस्य धारा मधुमत्पवन्ते॥ ॐ शुक्राय नमः। शुक्रमावाहयामि स्थापयामि॥ ५०॥

पुनः आचार्य-ॐ मनो जूतिर्जुषतामाज्यस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोत्विरिष्टं यज्ञर्ठ० समिमं द धातु। विश्वेदेवास इह मादयन्तामों ३ँप्रतिष्ठ॥ इस मन्त्र का उच्चारण करें।

# क्षेत्रपालपूजनम्

ध्यानम्

श्रीक्षेत्रपालान्सुरपुष्पमालान्सर्वान्तरायाशु विनाशकालान्। दत्ताखिलाभीप्सितवर्गजालान्ध्यायेऽधुना चन्दनलिप्तभालान्॥ ॐ साङ्गेभ्यः सपरिवारेभ्यः सशक्तिकेभ्यः सवाहनेभ्यः सायुधेभ्यः क्षेत्रपालेभ्यो नमः, ध्यानं समर्पयामि।

### आवाहनम्

समस्तप्रत्यूहसमुच्चयस्य विनाशने प्राप्तगुणाः सुभव्याः। आवाहनं क्षेत्रसुपालका वः करोम्यहं भव्यकरा भवन्तु॥ ॐ सा० स० स० स० सा० क्षेत्रपालेभ्यो नमः, आवाहनं समर्पयामि।

#### आसनम्

चित्रप्रभाभासुरमच्छभक्त्यार्पितं मया साम्प्रतमासनं च। श्रीक्षेत्रपालाः सुतरां भजन्तु भवन्तु मेऽभीष्टकराः सहाङ्गैः॥ ॐ सा० स० स० स० साठ क्षेत्रपालेभ्यो नमः, आसनं समर्पयामि।

#### पाद्यम्

विबुधा निगमप्रसिद्धाः प्रक्षालनाय पदपङ्क्ष्णयोरुदारम्। स्वच्छं सुशीतलमिदं मयकाहृतं च गृह्णन्त्वशेषमिदमिष्टकरं च वारि॥ ॐ सा० स० स० स० सा० क्षेत्रपालेभ्यो नमः, पाद्यं समर्पयामि।

अर्घ्यम् सौजन्यसौख्यजननी जननी जनानां येषां कृपैव वसुधा वसुधारिणी वै। ते सर्वदेवगुरुगौरवधारिदेहा अर्घ्यं मुदा हि च सुरा मम धारयन्तु॥ ॐ सा० स० स० स० सा० क्षेत्रपालेभ्यो नमः, अर्घ्यं समर्पयामि।

#### आचमनीयम

कङ्कोलपत्रहरिचन्दन - पुष्पयुक्तमेलालवङ्गलवलीघनसारसारम्। दत्तं सदैव हृदये करुणाशयेऽस्मिन्देवा भजन्तु शुभमाचमनीयमम्भः॥ ॐ सा० स० स० स० सा० क्षेत्रपालेभ्यो नमः, आचमनीर्यं समर्पयामि। पश्चामृतस्नानम्

विमलगाङ्गजलेन युतं पयोघृतसितादधिसर्पिसमन्वितम्। प्रियतरं भवतां परिगृह्णत यदि कृपाप्रभवो मयि सेवके॥ ॐ सा० स० स० स० सा० क्षेत्रपालेभ्यो नमः, पञ्चामृतस्नानं समर्पयामि। श्रद्धोदकस्नानम

जले समादाय विचित्रपुष्पाण्यच्छानि चानीय निपातितानि। स्नानं विधेयं विबुधाः समन्तादागत्य युष्पाभिरिहाङ्गणे मे॥ ॐ सा० स० स० स० सा० क्षेत्रपालेभ्यो नमः, शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि।

वस्त्रम्

अनर्घ्यरत्नैरितभासितं शुभं सदा प्रियं मङ्गलकारकं वरम्। स्वच्छं च वस्त्रं विनिवेदितं मया प्रमोददं वै भवतां कृते भवेत्॥ ॐ सा० स० स० स० सा० क्षेत्रपालेभ्यो नमः, वस्त्रं समर्पयामि।

यज्ञोपवीतम्

कौशेयसूत्रविहितं विमलां सुचारु वेदोक्तरीतिविहितं परिपावनञ्च। क्षेत्राधिपाः सुमनसः सुनिवेदितं च यज्ञोपवीतमुररीक्रियतां सुदेवाः॥ ॐ सा० स० स० स० सा० क्षेत्रपालेभ्यो नमः, यज्ञोपवीतं समर्पयामि। उपवस्त्रम

विविधता पविनाशिवचक्षणाः परमभक्तियुतेन निवेदितम्। सुरनुता उपवस्त्रमिदं नवं सुरिभतं परिगृह्णत मेऽधुना॥ ॐ सा० स० स० स० सो० क्षेत्रपालेभ्यो नमः, उपवस्त्रं समर्पयामि।

गन्धम्

क्षेत्राधिपा मलयजातसुगन्धराशिं सप्रेम गृह्णत सुशीतलमच्छेशोभम्। सन्तापसन्तितहरं परमं पवित्रं द्रागर्पितं मम मनोरथपूरकाः स्युः॥ ॐ सा० स० स० स० सा० क्षेत्रपालेभ्यो नमः, गन्धं समर्पयामि।

अक्षतान्

विमलगाङ्गजलैः परिमार्जितं सुरिभकुङ्कुमरागसुरिञ्जतम्। सततमक्षतमादरचेतसा सकलसौम्यमयं शुभकारकम्॥ ॐ सा० स० स० स० सा० क्षेत्रपालेभ्यो नमः, अक्षतान् समर्पयामि। पुष्पम्

बहुविधं परितो हि समाहृतं समुचितं मकरन्दसमन्वितम्। विकसितं कुसुमं विनिवेदितं कुरुत मे सफलं नयनाञ्चलैः॥ ॐ सा० स० स० स० सा० क्षेत्रणलेभ्यो नमः, पुष्पं समर्पयामि।

धूपम्

लवङ्गपाटीवरचूर्णवर्द्धितं सर्वासुराणामिप सौख्यकारि। लोकत्रये गन्धकरं प्रशस्तं क्षेत्राधिपा जिघत धूपगन्धम्॥ ॐ सा० स० स० स० सा० क्षेत्रपालेभ्यो नमः, धूपमाघ्रापयामि समर्पयामि। दीपम

सद्वर्त्तिकां ज्ञानविवर्द्धिकां परां निर्वाण दीपं विनिवेदितं मुदा। प्रज्वालितं ध्वान्तिविनाशकारकं गृह्णन्तु ज्ञानस्य विशालरूपम्॥ ॐ सा० स० स० स० सा० क्षेत्रपालेभ्यो नमः, दीपं दर्शयामि। (हस्तप्रक्षालनम्) नैवेद्यम

सिद्धान्नकर्पूरविराजितं पुरः सौरभ्यसान्द्रेण विवर्धितं तथा। नैवेद्यमेतद्रुचिरं सुगन्धितं स्वीकृत्य मामत्र कृतार्थयन्तु॥ ॐ सा० स० स० स० क्षेत्रपालेभ्यो नमः, नैवेद्यं समर्पयामि। (हस्तप्रक्षालनार्थे, मुखप्रक्षालनार्थे च जलं समर्पयामि। पुनराचमनीयं जलं स० )

ताम्बूलम्

श्रीक्षेत्रपालविबुधाः सदने मदीये भक्त्यार्पितं परमगन्धमयं मनोज्ञम्। एलालवङ्गलसितं क्रमुकादिकान्तं ताम्बूलमद्य मम गृह्णत हे सुरेन्द्राः॥ ॐ सा० स० स० स० सा० क्षेत्रपालेभ्यो नमः, मुखवासार्थं ताम्बूलं समर्पयामि।

दक्षिणाम्

देवासुरैर्नित्यमशेषकाले प्रगीयमानाः प्रभवः पुराणाः। गृह्णन्तु सद्यः खलु दक्षिणां मे ध्यायेन भक्ते लघु वर्तितब्यम्॥ ॐ सा० स० स० स० सा० क्षेत्रपालेभ्यो नमः, दक्षिणां समर्पयामि।

नीराजनम्

नीराजना सौख्यमयी सदैव गांढान्थकारादिप दूरकर्ती। अशेषपापै: परिपूरितस्य शुद्धि करोति प्रियमानसत्य॥ ॐ सा० स० स० स० सा० क्षेत्रपालेभ्यो नमः, नीराजनं समर्पयामि।

### प्रदक्षिणाम्

प्रदक्षिणाः सन्ति प्रदक्षिणा अपि पदे पदे दुःखविनाशिकास्तथा। जन्मान्तरस्यापि विनाशकारिकाः पापस्य याश्चित्तविवर्धितस्य॥ ३% सा० स० स० स० सा० क्षेत्रपालेभ्यो नमः, प्रदक्षिणां समर्पयामि।

पुष्पाअलिम्

क्षेत्रबधियाविमलपुष्यवराञ्जलि मे भक्त्यार्पितं सरसमच्छरसै:प्रपूर्णम्। दीने विधाय करुणां मिथ हेसुरेन्द्राः स्वीकृत्य दीनजनवत्सलतां किरन्तु॥ ॐ सा० स० स० सा० क्षेत्रपालेभ्यो नमः, पुष्पाअलिं समर्पयामि।

स्तुतिम्

जानामि नोऽर्चनविधिः परमं क्षमध्वं लोकार्तिपुञ्जमतुलं हरतारमेव। क्षेत्राधिपालविबुधाः सुखमाकिरन्तु कुर्वन्तु दूरमनिशं दुरितात्समस्तात्॥ ॐ सा० स० स० स० सो० क्षेत्रपालेभ्यो नमः, स्तुतिं समर्पयामि।

आचार्य कर्ता से पूजन करवाके पुनः मध्य भाग में अष्टदल का निर्माण कर के बहाँ कलश की स्थापना करावें। तदुपरान्त सुवर्ण से निर्मित क्षेत्रपाल की प्रतिमा का आग्न्युत्तारण करवाके निम्न वैदिक मन्त्र का उच्चारण करके कर्ता से आवाहन करवाके क्षेत्रपाल प्रतिमा को स्थापित करावें—ॐ नमोऽस्तु सर्पेभ्यो ये के च प्राधिवीमन्। ये अनन्तिरक्षे ये दिवि तेभ्यः सर्वेभ्यो नमः॥

# कुशकण्डिकाकरणम्

अग्नेर्दक्षिणतो ब्रह्मासनम्। अग्नेरुत्तरतः प्रणीतासनद्वयम्। ब्रह्मासने ब्रह्मोपवेशनम्। यावत्कर्म समाप्यते तावत्त्व ब्रह्मा भव 'भवामि' इति। पठित्वा तत्रोपवेशनम्। 'भवामि' इति ब्रह्मणः प्रत्युक्तिः। ब्रह्मा वाग्यतश्च भवेत्। ततः प्रणीतापात्रं सव्यहस्ते धृत्वा दक्षिणहस्तगृहीतेनोदकपात्रेण तत्र जलं सम्पूर्य पश्चादास्तीर्णकुशैषु दक्षिणहस्तेन निधाय (कुशैराच्छाद्य तत्पात्रमालभ्य ब्रह्मणो-मुखमवलोक्य ईक्षणमात्रेण ब्रह्मणाऽनुज्ञातः उत्तरत आस्तीर्णेषु कुशेषु निदध्यात्। ततो द्वादशानां परिस्तरण कुशानां चतुरो भागान् वामहस्ते कृत्वा एकैकभागेन आग्नेयादीशानान्तम्, ब्रह्मणोऽग्निपर्यन्तम्, नैर्ऋत्याद्वायव्यान्तं अग्नितः प्रणीतापर्यन्तम्। इतस्था वृत्तिः। तत उत्तरतः स्तीर्णकुशेषु द्विशः पात्राणि यथा सम्भवं न्युब्जानि उदक्संस्थानि प्राक्संस्थानि वा आसादयेत्। पवित्रे छेदनकुशाः। प्रोक्षणीपात्रम्। आज्यस्थाली। चरुस्थाली। संमार्जनकुशाः पञ्च। उपयमनकुशाः सप्त। समिधस्तिस्रः। स्रुवः। आज्यम्। तण्डुला। पूर्णपात्रम्। उपल्पनीयानिद्रव्याणि निधाय तत्तत्ग्रहवस्त्राणि। अधिदेवताद्यर्थं श्वेतानि। तत्तद्ग्रहवर्णाः। तत्तद्ग्रहं पुष्पाणि। तत्तद्ग्रहधूपाः तत्तदग्रहनैवेद्यानि। फलानि। दक्षिणाः वितानम्। अर्कादिसमिधिः। सयवतिलाः पूर्णाहुत्यर्थं नारिकेल-वस्त्रादि। ततः पवित्रकरणम्। आसादितकुशपत्रद्वयं स्थौल्येन समं मध्यशल्यरहितं वामहस्ते कृत्वा अग्रतः प्रादेशमात्रं परिमाय मूले तयोरुपरि कुशत्रयमुदग्ग्रं निधाय तत्कुशत्रय तयोर्मूलभागेन प्रादक्षिण्येन परिवेष्टच तयोः प्रादेशपरिमणामग्रभागं वामस्ते कृत्वा अविशष्टं मूलभागं कुशत्रयं च दक्षिणहस्ते धृत्वा दक्षिणहस्तेन त्रोटयेत् परित्यजेच्य। शिष्टं पत्रद्वयं पवित्रम्। तस्मिन्पत्रद्वयेऽविश्लेषाय ग्रथिं कुर्यात्। ततः प्रागग्रं प्रोक्षणीपात्रं प्रणीतासन्निधौ निधाय तत्र सपवित्रेण पात्रान्तरेण हस्तेन वा प्रणीतोदकं त्रिरासिच्य प्रोक्षणीपात्रं सव्ये कृत्वा दक्षिणेन वामहस्तधृतमेव कर्णसमुत्थाय नीचैः कृत्वा प्रणीतोदकेनं पवित्रानोतेनोत्तानहस्तेन प्रोक्षणीः प्रोक्षयेत्। ततः प्रोक्षणीजलेन आज्यस्थार्ली प्रोक्षणम्। चरुस्थालीं प्रोक्षणम्। समार्जनकुशानां प्रोक्षणम्। उपयमनकुशानां प्रोक्षणम्। समिधां प्रोक्षणम्। स्रुवस्य प्रोक्षणम्। आज्यस्य प्रोक्षणम्। पूर्णपात्रस्य प्रोक्षणम्। ततस्ते पवित्रे प्रोक्षणीपात्रे संस्थाप्य प्रोक्षणीपात्रमग्निप्रणतयोर्मध्ये

निद्ध्यात्। ततोऽग्नेः पश्चादाञ्यस्थालीं निधाय तत्राज्यं प्रक्षिपेत्। एवं चरुस्थालीमग्नेः पश्चिमतो निधाय तत्र सपवित्रायां त्रिः प्रक्षालियान् तण्डुलान् प्रक्षिप्य प्रणीतोदकमासिच्योपयुक्तं जलं तत्र निनीय ब्रह्मदक्षिणत आज्यं आचार्य उत्तरतश्चरुमदाधमस्त्रावितमण्डमन्तरूष्मपक्वं सुशृतं पचेत्। (केवलाज्ये तु उत्तराश्रितामाज्य स्थालीमग्नावारोपयेत्।) ततोऽग्नेर्ज्वल-दुल्मुकमादाय ईशानादि-प्रदक्षिणमीशान पर्यन्तमग्निमाज्यचर्वोः परितं भ्राम-यित्वोल्मुकमग्नौ प्रक्षिप्य अप्रदक्षिणं हस्तमीशानकोणपर्यन्तं पर्यावर्तयेत्। अर्द्धश्रिते चरौ स्रुवं गृहीत्वाऽधोबिलं सकृत् प्रतप्य संमार्जनकुशानाममग्रैरन्तरतः उपरि मूलादारभ्याग्रपर्वन्तं प्राञ्चं संमृज्यं कुशमूलैर्बहिरधः प्रदेशे अग्रादारभ्य प्रत्यञ्चं समृज्य संमार्जन कुशानग्रौ प्रक्षिप्य प्रणीतोदकेन स्नुवमभ्युक्ष्य पुनःस्नुवं प्रयप्य दक्षिणस्यां दिशि तं तस्थापयेत्। तत् शृतं चरुं सुवेण गृहीतेनाज्येनाभिघार्य आज्यस्थालीं चरोः पूर्वेणानीयोत्तरत उद्वास्याग्नेः पश्चिमतः स्थापयेत्। ततश्चरुमादाय उत्तरत उद्घास्य आज्यस्य पूर्वेणानीय आज्यस्योत्तरतः स्थापयेत्। ततो दक्षिणहस्तस्याङ्गुष्ठानामिकाभ्यां पवित्रयोर्मूलं सङ्गृह्य वामहस्तस्याङ्गृष्ठानामिकाभ्यां पवित्रयोमूलं संङ्गृह्य वामहस्तस्याङ्गृष्ठा नामिकाभ्यां तयोरग्रं संङ्गृह्य ऊर्ध्वाग्रेऽनम्रीकृत्य धारयन्नेवाज्ये प्रक्षिप्याज्य-स्यात्पवनं कुर्यादुच्छालयेत्। तत आज्यमवेक्ष्य सत्यपद्रव्ये तन्निरस्येत्। ततः पूर्ववत् पवित्रे गृहीत्वाप्रोक्षणीनामपामुत्पवनं कुर्यात्। ततो वामहस्ते उपयम-नादाय दक्षिणेन प्रादेशमात्रीः पालाशीस्तिस्त्रःसिमधो घृताक्ता द्वचङ्गुलादूर्धं मध्यमानामिकांगुष्ठैर्मूलभागे धृतास्तर्जन्यग्रवत्स्थूलास्तन्त्रेणाग्नौतूष्णीं प्रक्षिप सपवित्रेण प्रोक्षण्युद्केन चुलुकगृहीतेन ईशानादि प्रदक्षिणमीशानकोणपर्यनं पर्युक्ष्य अप्रदक्षिणमीशानकोणपर्यन्तं हस्तं पर्यावर्तयेत्। ततः पवित्रे प्रणीतासु निधाय दक्षिणं जान्वाच्य ब्रह्मणा कुशैरन्वारब्ध उपयमनकुशसहितं प्रसारि-ताङ्गुलि हस्तं हृदि निधाय दक्षिणहस्तेन मूले चतुरङ्गुल त्यक्त्वा शङ्खसनिभमुद्रया स्त्रवं गृहीत्वा समिद्धतमेऽग्रौ वायव्य कोणादारभ्याग्निकोणपर्यन्तं प्राञ्चं व सन्तघृतधारया मनसा प्रजापतिं ध्यायन् स्तुवेण तुष्णीं सशेषं मौनी जुहुयात्। नात्र स्वाहाकारः। इदं प्रजापतये न मम इति कर्जा त्यागः कर्तव्यः। होमत्यागाननां स्रुवावशिष्टस्याज्यस्य सर्वत्र प्रोक्षणीपात्रे प्रक्षेपः कार्यः। ततो निर्ऋतिकोणा-दारभ्येशानकोणपर्यन्तं प्राञ्चं वा -ॐ इन्द्राय स्वाहा इति जुहुयात्। 'इदिमन्द्राय

न मम' इति त्यजेत्। तत उत्तरपूर्वार्द्धे-ॐ अग्नये स्वाहा इदमग्नये न मम इति हत्वा दक्षिण-पूर्वाद्धे-ॐ सोमाय स्वाहा-इदं सोमाय न मम इति जुहुयात्।

संकल्प-अस्मिन् होमात्मक-श्रीसन्तानगोपालानुष्ठानकर्मणि इमानि हवन-नीय द्रव्याणि या या यक्ष्यमाणदेवतास्ताभ्यस्ताभ्यो मया परित्यक्तानि न मम। यथा दैवतानि सन्तु॥

# वराहुति:

आचार्य और ब्राह्मण निम्न दो मन्त्रों का क्रम से उच्चारण करते हुए ह्यनकृण्ड में गणेश और गौरी के लिये कर्ता से वराहुति प्रदान करवायें—

ॐ गणानां त्वा गणपितर्ठ० हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपितर्ठ० हवामहे निधीनां त्वा निधीपितर्ठ० हवामहे वसो मम। आहमजानि गर्भधमात्वमजासि गर्भधम् स्वाहा॥

ॐ अम्बेऽअम्बिकेऽम्बालिके न मा नयति कश्चन। ससस्त्यश्वकः सुभद्रिकां काम्पीलवासिनीम् स्वाहा॥

# आबाहितदेवतानां हवनम् नवग्रहहोममन्त्राः

ॐ आ कृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन्नमृतं मर्त्यं च। हिरण्ययेन सविता रथेना देवो याति भुवनानि पश्यन् सूर्याय स्वाहा॥१॥

ॐ इमं देवाऽअसपत्नर्ठ० सुवद्ध्वं महते क्षत्राय महते ज्यैष्ठियाय महते जानराज्यायेन्द्रस्येन्द्रियाय। इममपुष्य पुत्रममुष्ये पुत्रमस्यै विशऽएष वोऽमी राजा सोमोऽस्माकं ब्राह्मणानार्ठ० राजा सोमाय स्वाहा॥ २॥

ॐ अग्निर्मूर्द्धा दिवः ककुत्पतिः पृथिव्या अयम्। अपार्ठ० रेतार्ठ०सि जिन्वति भौमाय स्वाहा॥ ३॥ ॐ उद्बुध्यस्वाग्ने प्रतिजागृहि त्विमष्टापूर्तेसर्ठ० सृजेथामयं च। अस्मिन्सधस्थेऽअध्युत्तरस्मिन् विश्वेदेवा यजमानश्च सीदत बुधाय स्वाहा॥ ४॥

ॐ बृहस्पते अति यदर्यो अर्हाद्युमद्विभातिक्रतुमज्जनेषु। यद्दीदयच्छवस ऽऋतप्रजात तदस्मासु द्रविणं धेहि चित्रम् बृहस्पतये स्वाहा॥ ५॥

ॐ अन्नात्परिस्नुतो रसं ब्रह्मणा व्यपिबत्क्षत्रं पयः सोमं प्रजापतिः। ऋतेन सत्त्यमिन्द्रियं विपानर्ठ० शुक्रमन्धस ऽइन्द्रस्येन्द्रियमिदं पयोऽमृतं मधु शुक्राय स्वाहा॥ ६॥

ॐ शं नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये शंयोरभिस्रवन्तु नः शनैश्चराय स्वाहा॥ ७॥

ॐ कयानश्चित्रऽआभुवदूती सदावृधः सखा। कया शचिष्ठया वृता राहवे स्वाहा॥ ८॥

ॐ केतुं कृण्वन्नकेतवे पेशो मर्या अपेशसे समुषद्भिर-जायथाः केतुवे स्वाहा॥ ६॥

अथाधिदेवता-प्रत्यधिदेवता-पञ्चलोकपालहोमम्न्त्राः

ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्द्धनम्। उर्वारुकमिव बन्धनान्नमृत्योर्मुक्षीय मा ऽमृतात् ईश्वराय स्वाहा॥ १॥

ॐ श्रीश्च ते लक्ष्मीश्च पत्यावहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमिश्वनौ व्यात्तम्। इष्णनिषाणामुं म ऽइषाण सर्वलोकं म इषाण उमायै स्वाहा॥ २॥

ॐ यदक्रन्द्रः प्रथमं जायमान ऽद्यन्त्समुद्रादुतं वा पुरीषात्। श्ये नस्य पक्षा हरिणस्य बाहू उपस्तुयं महि जातं ते ऽअर्वन् स्कन्दाय स्वाहा॥ ३॥ ॐ विष्णोर राटमिस विष्णोः श्रप्ने स्थो विष्णोः स्यूरिस विष्णोर्धुवोऽसि वैष्णवमिस विष्णवे त्वा विष्णवे स्वाहा॥ ४॥

ॐ आ ब्रह्मन्ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायतामा राष्ट्रे राजन्यः शूर इषव्योऽतिव्याधी महारथो जायतां दोग्ध्री धेनुर्वोढानङ्वानाशुः सितः पुरन्धिर्योषा जिष्णु रथेष्ठाः सभेयो युवास्य यजमानस्य वीरो जायतां निकामे निकामे नः पर्जन्यो वर्षतु फलवत्यो न ओषधयः पच्यन्तां योगक्षेमो नः कल्पताम् ब्रह्मणे स्वाहा॥ ५॥

ॐ सजोषा इन्द्र सगणो मरुद्धिः सोमं पिब वृत्रहा शूर विद्वान्। जिह शत्रूंर्ठ०२॥ रप मृधो नुदस्वाथाभयं कृणुहि विश्वतो नः इन्द्राय स्वाहा॥ ६॥

ॐ यमाय त्वाङ्गिरस्वते पितृमते स्वाहा। स्वाहा घर्माय स्वाहा घर्म: पित्रे यमाय स्वाहा॥ ७॥

ॐ कार्षिरसि समुद्रस्य त्वाक्षित्या उन्नयामि। समापो अद्भिरग्मत समोषधीभिरोषधी: कालाय स्वाहा॥ ८॥

🕉 चित्रावसो स्वस्ति ते पारमशीय चित्रगुप्ताय स्वाहा॥ 🖺 ॥

ॐ अग्नि दूतं पुरो दधे हव्यवाहमुप ब्रुवे। देवाँ२॥ आसादयादिह अग्नये स्वाहा॥१॥

ॐ आपो हि ष्ठा मयोभुवस्ता न ऊर्जे दधातन। महेरणाय चक्षसे अद्भ्यो स्वाहा॥ २॥

ॐ स्योना पृथिवी नो भवानृक्षरा निवेशनी। यच्छा नः शर्म सप्रथाः पृथिव्यै स्वाहा॥ ३॥

ॐ इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा निद्धे पदम्। समूढमस्य-पार्ठ० सुरे विष्णवे स्वाहा॥ ४॥ ॐ इन्द्र आसां नेता बृहस्पतिर्दक्षिणा यज्ञः पुर एतु सोमः। देवसेनानामभिभञ्जतीनां जयन्तीनां मरुतो यन्त्वग्रम् इन्द्राय स्वाहा॥ ४॥

ॐ अदित्यै रास्नासीन्द्राण्या उष्णीष:। पूषासि घर्माय दीष्व इन्द्राण्यै स्वाहा॥६॥

ॐ प्रजापते न त्वदेतान्यन्यो विश्वा रूपाणि परि ता बभूव। यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्त्वयममुष्य पितासावस्य पिता वयर्ठ० स्याम पतयो रयीणाम् प्रजापतये स्वाहा॥ ७॥

ॐ नमोऽस्तु सर्पेभ्यो ये के च पृथिवी मनु। ये अन्तरिक्षे ये दिवि तेभ्यः सर्पेभ्यो नमः सर्पेभ्यो स्वाहा॥ ८॥

ॐ ब्रह्म जज्ञानं प्रथमं पुरस्ताद्वि सीमतः सुरुचो वेन आवः। स बुध्न्या उपमा अस्य विष्ठाः सतश्च योनिमसतश्च विवः ब्रह्मणे स्वाहा॥ ६॥

ॐ गणानां त्वा गणपतिर्ठ० हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपतिर्ठ० हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिर्ठ० हवामहे वसो मम। आहमजानि गर्भधमा त्वमजासि गर्भधम् गणपतये स्वाहा॥ १॥

ॐ अम्बे अम्बिकेऽम्बालिके न मा नयति कश्चन। ससस्त्यश्वकः सुभद्रिकां काम्पीलवासिनीम् दुर्गायै स्वाहा॥ २॥

ॐ वायो ये ते सहस्त्रिणो रथासस्तेभिरागहि। नियुत्वान् सोमपीतये वायवे स्वाहा॥ ३॥

ॐ घृतं घृतपावनः पिबत वसां वसापावानः पिबतान्तरिक्षस्य हविरसि स्वाहा। दिशः प्रदिश आदिशो विदिश उद्दिशो दिग्ध्यः आकाशाय स्वाहा॥ ४॥ ॐ या वां कशा मधुमत्यश्चिना सूनृतावती। तया यज्ञं मिमिक्षतम् अश्विनौ स्वाहा॥ ५॥

# अथ वास्तु-क्षेत्रपाल-दशदिक्पालहोममन्त्राः

ॐ वास्तोष्पते प्रतिजानीह्यस्मान्स्वावेशो ऽअनमीवा भवो नः। यत्वेमहे प्रति तन्नो जुषस्व शन्नो भव द्विपदे शं चतुष्पदे वास्तोष्पतये स्वाहा॥ १॥

ॐ निह स्पशमिवदन्नन्यमस्माद्वैश्वानरात्पुरएतारमग्ने:। एमेन-मवृधन्नमृता अमर्त्यं वैश्वानर क्षेत्रजित्याय देवाः क्षेत्राधिपतये स्वाहा॥ २॥

ॐ त्रातारिमन्द्रमिवतारिमन्द्रर्ठ० हवे हवे सुहवर्ठ० शूरिमन्द्रम्। ह्वयामि शक्रं पुरुहूतिमन्द्रर्ठ० स्वस्ति नो मघवा धात्विन्द्रः इन्द्राय स्वाहा॥ १॥

ॐ त्वं नो अग्ने तव देव पायुभिर्मघोनो रक्ष तन्वश्च वन्द्य। त्राता तोकस्य तनये गवामस्य निमेषर्ठ० रक्षमाणस्तव व्रते अग्नये स्वाहा॥ २॥

ॐ यमाय त्वाङ्गिरस्वते पितृमते स्वाहा। स्वाहा घर्माय स्वाहा धर्मः पित्रे यमाय स्वाहा॥ ३॥

ॐ असुन्वन्तमयजमानिमच्छ स्तेनस्येत्यामिन्विहि तस्करस्य। अन्यमस्मिदच्छ सा त इत्या नमो देवि निर्ऋते तुभ्यमस्तु निर्ऋतये स्वाहा॥ ४॥

ॐ तत्त्वा यामि ब्रह्मणा वन्दमानस्तदाशास्ते यजमानो हविर्भिः। अहेडमानो वरुणेह बोध्युरुशर्ठ०स मा न आयुः प्रमोषीः वरुणाय स्वाहा॥ ४॥ ॐ आ नो नियुद्धिः शतिनीभिरध्वर्ठ० सहस्त्रिणीभि-रुपयाहि यज्ञम्। वायो अस्मिन्सवने मादयस्व यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः वायवे स्वाहा॥ ६॥

ॐ वयर्ठ० सोम व्रते तव मनस्तनूषु बिभ्रत। प्रजावन्तः सचेमाहि सोमाय स्वाहा॥७॥

ॐ तमीशानं जगतस्तस्थुषस्पतिं धियं जिन्वमवसे हूमहे वयम्। पूषा नो यथा वेदसामसद्वृधे रक्षिता पायुरदब्धः स्वस्तये ईशानाय स्वाहा॥ ८॥

ॐ अस्मे रुद्रा मेहना पर्वतासो वृत्रहत्ये भरहूतौ सजोषाः।यः शर्ठ०सते स्तुवते धायि पज्र इन्द्रज्येष्ठा अस्माँ२॥अवन्तु देवाः ब्रह्मणे स्वाहा॥ ६॥

ॐ स्योना पृथिवि नो भवानृक्षरा निवेशनि। यच्छा नः शर्म सप्रथाः अनन्ताय स्वाहा॥ १०॥

(अथवा)

केवलं नामाऽनुक्रमेण आवाहितदेवतानां हवनम्

ॐ सूर्याय स्वाहा, सोमाय स्वाहा, भौमाय स्वाहा, बुद्धाय स्वाहा, बृहस्पतये स्वाहा, शुक्राय स्वाहा, शिनश्चराय स्वाहा, राहवे स्वाहा, केतुवे स्वाहा, ईश्वराय स्वाहा, उमायै स्वाहा, स्कन्दाय स्वाहा, विष्णवे स्वाहा, ब्रह्मणे स्वाहा, इन्द्राय स्वाहा, यमाय स्वाहा, कालाय स्वाहा, चित्रगुप्ताय स्वाहा, अग्नये स्वाहा, अद्भ्यो स्वाहा, पृथिव्ये स्वाहा, विष्णवे स्वाहा, इन्द्राय स्वाहा, इन्द्राय स्वाहा, प्रजापतये स्वाहा, सर्पेभ्यो स्वाहा, ब्रह्मणे स्वाहा, गणपतये स्वाहा, दुर्गायै स्वाहा, वायवे स्वाहा, आकाशाय स्वाहा, अश्वनौ स्वाहा, वास्तोष्यतये स्वाहा, क्षेत्राधिपतये स्वाहा, इन्द्राय स्वाहा, अग्नये स्वाहा, यमाय स्वाहा, निर्ऋतये स्वाहा, वरणाय स्वाहा, वायवे स्वाहा, सोमाय स्वाहा, ईशानाय स्वाहा, ब्रह्मणे स्वाहा, अनन्ताय स्वाहा।

# प्रधानहोम:

# (श्रीसन्तानगोपालमन्त्रहवनम्)

विनियोग:-ॐ अस्य श्रीसन्तानगोपालमन्त्रस्य श्रीनारद ऋषि:, अनुष्टुप् छन्दः, श्रीकृष्णो देवताः ग्लौं बीजम्, नमः शक्तिः, पुत्रार्थे होमे विनियोगः।

अङ्गन्यासः—'देवकीसृत गोविन्द' हृदयाम् नमः। 'देहि मे तनयं कृष्ण' शिखायै वषट्। 'त्वामहं शरणं गतः' कवचाय हुम्। 'देवकीसृत गोविन्द वासुदेव जगत्पते। देहि मे तनयं कृष्ण त्वामहं शरणं गतः।' अस्त्राय फट्।

### ध्यानम्

शङ्ख-चक्र-गदा-पद्मं धारयन्तं जनार्दनम्। अङ्के शयानं देवक्याः सूतिकामन्दिरे शुभे॥ एवं रूपं सदा कृष्ण सुतार्थं भावयेत् सुधीः॥

#### हवनमन्त्रः

आचार्य हवनात्मक सन्तानगोपालअनुष्ठान में निम्न मन्त्र का उच्चारण करके एक लाख सोलह हजार अथवा सोलह हजार आहुति प्रदान करावें—

> ॐ देवकीसुत गोविन्द वासुदेव जगत्पते। देहि मे तनयं कृष्ण त्वामहं शरणं गतः स्वाहा॥

# श्रीसन्तानगोपालसहस्रनामावल्याः हवनविधिः

विनियोगः—ॐ अस्य श्रीगोपालसहस्रनामस्तोत्रमन्त्रस्य नारद ऋषिः, अनुष्टुप् छन्दः, श्रीगोपालो देवता, कामो बीजम्, मायाशक्तिः, चन्द्रः कीलकम्, श्रीकृष्णचन्द्रभक्तिजन्यफलप्राप्तये श्रीगोपालसहस्रनामभि-रमुकद्रव्यैः हवने विनियोगः।

न्यासः-ॐ नारदऋषये नमः, शिरसि। अनुष्टुप् छन्दसे नमः, मुखे।

श्रीगोपालदेवतायै नमः, हृदये। क्लीं कीलकाय नमः, पादयोः।

करन्यासः –ॐ क्लां अङ्गृष्ठाभ्यां नमः।ॐ क्लीं तर्जनीभ्यां नमः।ॐ क्लूं मध्यमाभ्यां नमः।ॐ क्लैं अनामिकाभ्यां नमः।ॐ क्लौं कनिष्ठिकाभ्यां नमः। ॐ क्लः करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः।

हो. श्री. स. गो. अ. वि० १८

अङ्गन्यास:-ॐ क्लां हृदयाय नम:।ॐ क्लीं शिरसे स्वाहा।ॐ क्लूं शिखायै वषट्।ॐ क्लैं कवचाय हुम्।ॐ क्लौं नेत्रत्रयाय वौषट्।ॐ क्लः अस्त्राय फट्।

कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षःस्थले कौस्तुभं

### ध्यानम्

नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुः करे कङ्कणम्।
सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुलिलतं कण्ठे च मुक्तावलिगोंपस्त्रीपरिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिः॥१॥
फुल्लेन्दीवरकान्तिमिन्दुवदनं बर्हावतंसप्रियं श्रीवत्साङ्कमुदारकौस्तुभधरं पीताम्बरं सुन्दरम्।
गोपीनां नयनोत्पलार्चिचतनुं गोगोपसङ्घावृतं गोविन्दं
कलवेणुवादनपरं दिव्याङ्गभूषं भजे॥२॥
व्रजे वसन्तं नवनीतचौरं गोपाङ्गनानां च दुकूलचौरम्।
श्रीराधिकाया हृदयस्य चौरं चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि॥३॥
आचार्य हवनात्मक श्रीसन्तानगोपालअनुष्ठान में हवन करवाने के लिये

पायस-दूध और शक्कर से निर्मित खीर अथवा गौघृत के द्वारा निम्न एक हजार नामों का क्रमानुसार उच्चारण करते हुए कर्ता से हवन करावें—

- १. ॐ श्रीगोपालाय स्वाहा
- २. ॐ महीपालाय स्वाहा
- ३. ॐ वेदवेदाङ्गपारगाय स्वाहा
- ४. ॐ कृष्णाय स्वाहा
- ॐ कमलपत्राक्षाय स्वाहा
- ६. ॐ पुण्डरीकाय स्वाहा
- ७. ॐ सनातनाय स्वाहा
- ८. ॐ गोपतये स्वाहा
- **६. ॐ भूपतये स्वाहा**
- १०. ॐ शास्त्रे स्वाहा
- ११. ॐ प्रहर्त्रे स्वाहा
- १२. ॐ विश्वतोमुखाय स्वाहा
- १३. ॐ आदिकर्त्रे स्वाहा

- १४. ॐ महाकर्त्रे स्वाहा
- १५. ॐ महाकालाय स्वाहा
- १६. ॐ प्रजापवते स्वाहा
- १७. ॐ जगज्जीवाय स्वाहा
- १८. ॐ जगद्धात्रे स्वाहा
- १६. ॐ जगद्भर्त्रे स्वाहा
- २०. ॐ जगद्वसवे स्वाहा
- २१. ॐ मत्स्याय स्वाहा
- २२. ॐ भीमाय स्वाहा
- २३. ॐ कुहूभर्त्रे स्वाहा
- २४. ॐ हर्त्रे स्वाहा
- २५. ॐ वाराहमूर्तिमते स्वाहा
- २६. ॐ नारायणाय स्वाहा

२७. ॐ ह्रषीकेशाय स्वाहा

२८. ॐ गोविन्दाय स्वाहा

२६. ॐ गरुडध्वजाय स्वाहा

३०. ॐ गोकुलेन्द्राय स्वाहा

३१. ॐ महीचन्द्राय स्वाहा

३२. ॐ शर्वरीप्रियकारकाय स्वाहा

३३. ॐ कमलामुखलोलाक्षाय स्वा.

३४. ॐ पुण्डरीकाय स्वाहा

३४. ॐ शुभावहाय स्वाहा

३६. ॐ दूर्वाशाय स्वाहा

३७. ॐ कपिलाय स्वाहा

३८. ॐ भौमाय स्वाहा

३६. ॐ सिन्धुसागरसङ्गमाय स्वाहा

४०. ॐ गोविन्दाय स्वाहा

४१. ॐ गोपतये स्वाहा

४२. ॐ गोत्राय स्वाहा

४३. ॐ कालिन्दीप्रेमपूरकाय स्वाहा

४४. ॐ गोस्वामिने स्वाहा

४५. ॐ गोकुलेन्द्राय स्वाहा

४६. ॐ गोगोवर्धनवरप्रदाय स्वाहा

४७. ॐ नन्दादिगोकुलत्रात्रे स्वाहा

४८. ॐ दात्रे स्वाहा

४६. ॐ दारिद्रचभञ्जनाय स्वाहा

५०. ॐ सर्वमङ्गलदात्रे स्वाहा

५१. ॐ सर्वकामप्रदायकाय स्वाहा

५२. ॐ आदिकर्त्रे स्वाहा

४३. ॐ महीभर्त्रे स्वाहा

४४. ॐ सर्वसागरसिन्धुजाय स्वाहा

४४. ॐ गाजगामिने स्वाहा

४६. ॐ गजोद्धारिणे स्वाहा

५७. ॐ कामिने स्वाहा

४८. ॐ कामकलानिधये स्वाहा

४६. ॐ कलङ्करहिताय स्वाहा

६०. ॐ चन्द्राय स्वाहा

६१. ॐ बिम्बास्याय स्वाहा

६२. ॐ बिम्बसत्तमाय स्वाहा

६३. ॐ मालाकरकृपाकाराय स्वाहा

६४. ॐ कोकिलस्वरभूषणाय स्वाहा

६५. ॐ रामाय स्वाहा

६६. ॐ नीलाम्बराय स्वाहा

६७. ॐ देवाय स्वाहा

६८. ॐ हलिने स्वाहा

६६. ॐ दुर्दममर्दनाय स्वाहा

७०. ॐ सहस्राक्षपुरीभेत्रे स्वाहा

७१. ॐ महामारीविनाशनाय स्वाहा

७२. ॐ शिवाय स्वाहा

७३. ॐ शिवतमाय स्वाहा

७४. ॐ भेत्रे स्वाहा

७५. ॐ बलारातिप्रयोजकाय स्वाहा

७६. ॐ कुमारीवरदायिने स्वाहा

७७. ॐ वरेण्याय स्वाहा

७८. ॐ मीनकेतनाय स्वाहा

७६. ॐ नराय स्वाहा

८०. ॐ नारायणाय स्वाहा

८१. ॐ धीराय स्वाहा

८२. ॐ धारापतये स्वाहा

८३. ॐ उदारिधये स्वाहा

८४. ॐ श्रीपतये स्वाहा

८५. ॐ श्रीनिधये स्वाहा

८६. ॐ श्रीमते स्वाहा

८७. ॐ मापतये स्वाहा

८८. ॐ पतिराजघ्ने स्वाहा

८६. ॐ वृन्दापतये स्वाहा

६०. ॐ कुलाय स्वाहा

६१. ॐ ग्रामिणे स्वाहा

६२. ॐ धाम्ने स्वाहा

६३. ॐ ब्रह्मणे स्वाहा

६४. ॐ सनातनाय स्वाहा

**९५. ॐ रेवतीरमणाय स्वाहा** 

**६६. ॐ रामाय स्वाहा** 

**६७. ॐ प्रियाय स्वाहा** 

६८. ॐ चञ्चललोचनाय स्वाहा

६६. ॐ रामायणशरीराय स्वाहा

१००. ॐ रामिणे स्वाहा

१०१. ॐ रामाय स्वाहा

१०२. ॐ श्रिय:पतये स्वाहा

१०३. ॐ शर्वराय स्वाहा

१०४. ॐ शर्वर्ये स्वाहा

१०५. ॐ सर्वाय स्वाहा

१०६. ॐ सर्वत्रशुभदायकाय स्वाहा

१०७. ॐ राधाराधयित्रे स्वाहा

१०८. ॐ राधिने स्वाहा

१०६. ॐ राधाचित्तप्रमोदकाय स्वाहा

११०. ॐ राधारतिसुखोपेताय स्वाहा

१११. ॐ राधामोहनतत्पराय स्वाहा

११२. ॐ राधावशीकराय स्वाहा

११३. ॐ राधाहृदयाम्भोजषट्पदाय स्वाहा

११४. ॐ राधालिङ्गनसम्मोहाय स्वाहा

११४. ॐ राधानर्तनकौतुकाय स्वाहा

११६. ॐ राधासञ्चातसम्प्रीताय स्वाहा

११७. ॐ राधाकामफलप्रदाय स्वाहा

११८. ॐ वृन्दापतये स्वाहा

११६. ॐ कोकनिधये स्वाहा

१२०. ॐ कोकशोकविनाशनाय स्वा.

१२१. ॐ चन्द्रापतये स्वाहा

१२२. ॐ चन्द्रपतये स्वाहा

१२३. ॐ चण्डकोदण्डभञ्जनाय स्वा.

१२४. ॐ रामाय स्वाहा

१२५. ॐ दाशरथये स्वाहा

१२६. ॐ रामाय स्वाहा

१२७. ॐ भृगुवंशसमुद्भवाय स्वाहा

१२८. ॐ आत्मारामाय स्वाहा

१२६. ॐ जितक्रोधाय स्वाहा

१३०. ॐ मोहाय स्वाहा

१३१. ॐ मोहान्धभञ्जनाय स्वाहा

१३२. ॐ वृषभानुभवाय स्वाहा

१३३. ॐ भावाय स्वाहा

१३४. ॐ काश्यपये स्वाहा

१३५. ॐ करुणानिधये स्वाहा

१३६. ॐ कोलाहलाय स्वाहा

१३७. ॐ हलिने स्वाहा

१३८. ॐ हालाय स्वाहा

१३६. ॐ हलिने स्वाहा

१४०. ॐ हलधरप्रियाय स्वाहा

१४१. ॐ राधामुखाब्जमार्तण्डाय स्वा.

१४२. ॐ भास्कराय स्वाहा

१४३. ॐ रविजाय स्वाहा

१४४. ॐ विधवे स्वाहा

१४५. ॐ विधये स्वाहा

१४६. ॐ विधात्रे स्वाहा

१४७. ॐ वरुणाय स्वाहा १४८. ॐ वारुणाय स्वाहा

१४६. ॐ वारुणीप्रियाय स्वाहा

१ ५०. ॐ रोहिणीहृदयानन्दिने स्वाहा

१४१. ॐ वसुदेवात्मजाय स्वाहा

१४२. ॐ बलिने स्वाहा

१५३. ॐ नीलाम्बराय स्वाहा

१५४. ॐ रोहिणेयाय स्वाहा

१५५. ॐ जरासन्धवधाय स्वाहा

१ ५६. ॐ अमलाय स्वाहा

१५७. ॐ नागाय स्वाहा

१५८. ॐ जवाम्भाय स्वाहा

१५६. ॐ विरुदाय स्वाहा

१६०. ॐ विरुहाय स्वाहा

१६१. ॐ वरदाय स्वाहा

१६२. ॐ बलिने स्वाहा

१६३. ॐ गोपथाय स्वाहा

१६४. ॐ विजयिने स्वाहा

१६५. ॐ विदुषे स्वाहा

१६६. ॐ शापिविष्टाय स्वाहा

१६७. ॐ सनातनाय स्वाहा

१६८. ॐ परशुरामवचोग्राहिणे स्वाहा

१६६. ॐ वरग्राहिणे स्वाहा

,१७०. ॐ सृगालघ्ने स्वाहा

१७१. ॐ दमघोषोपदेष्ट्रे स्वाहा

१७२. ॐ रथग्राहिणे स्वाहा

१७३. ॐ सुदर्शनाय स्वाहा

१७४. ॐ वीरपत्नीयशस्त्रात्रे स्वाहा

१७५. ॐ जगव्याधिविघातकाय स्वा.

१७६. ॐ द्वारकावासतत्त्वज्ञाय स्वाहा

१७७. ॐ हुताशनवरप्रदाय स्वाहा

१७८. ॐ यमुनावेगसंहारिणे स्वाहा

१७६. ॐ नीलाम्बरधराय स्वाहा

१८०. ॐ प्रभवे स्वाहा

१८१. ॐ विभवे स्वाहा

१८२. ॐ शरासनाय स्वाहा

१८३. ॐ धन्विने स्वाहा

१८४. ॐ गणेशाय स्वाहा

१८५. ॐ गणनायकाय स्वाहा

१८६. ॐ लक्ष्मणाय स्वाहा

१८७. ॐ लक्षणाय स्वाहा

१८८. ॐ लक्षाय स्वाहा

१८६. ॐ रक्षोवंशविनाशनाय स्वाहा

१६०. ॐ वामनाय स्वाहा

१६१. ॐ वामनीभूताय स्वाहा

१६२. ॐ अवामनाय स्वाहा

१६३. ॐ वामनारुहाय स्वाहा

१६४. ॐ यशोदानन्दाय स्वाहा १६४. ॐ कंर्जे स्वाहा १६६. ॐ यमलार्जुनमुक्तिदाय स्वाहा

१६७. ॐ उलूखिलने स्वाहा

१६८. ॐ महामानिने स्वाहा

१६६. ॐ दामबद्धाह्वयिने स्वाहा

२००. ॐ शमिने स्वाहा

२०१. ॐ भक्तानुकारिणे स्वाहा

२०२. ॐ भगवते स्वाहा

२०३. ॐ केशवाय स्वाहा

२०४. ॐ बलधारकाय स्वाहा

२०५. ॐ केशिष्ने स्वाहा

२०६. ॐ मधुघ्ने स्वाहा

२०७. ॐ मोहिने स्वाहा

२०८. ॐ वृषासुरविधातकाय स्वाहा

२०६. ॐ अघासुरविनाशिने स्वाहा

२१०. ॐ पूतनामोक्षदायकाय स्वाहा

२११. ॐ कुब्जाविनोदिने स्वाहा

२१२. ॐ भगवते स्वाहा

२१३. ॐ कंसमृत्यवे स्वाहा

२१४. ॐ महामखिने स्वाहा

२१५. ॐ अश्वमेधाय स्वाहा

२१६. ॐ वाजपेयाय स्वाहा

२१७. ॐ गोमेधाय स्वाहा

२१८. ॐ नरमेधवते स्वाहा

२१६. ॐ कन्दर्पकोटिलावण्याय स्वाहा

२२०. ॐ चन्द्रकोटिसुशीतलाय स्वाहा

२२१. ॐ रविकोटिप्रतीकाशाय स्वाहा

२२२. ॐ वायुकोटिमहाबलाय स्वाहा

२२३. ॐ ब्रह्मणे स्वाहा

२२४. ॐ ब्रह्माण्डकर्त्रे स्वाहा

२२५. ॐ कमलावाञ्छितप्रदाय

स्वाहा

२२६. ॐ कमलिने स्वाहा

२२७. ॐ कमलाक्षाय स्वाहा

२२८. ॐ कमलामुखलोलुपाय स्वाहा २२६. ॐ कमलाव्रतधारिणे स्वाहा

२३०. ॐ कमलाभाय स्वाहा

२३१. ॐ पुरन्दराय स्वाहा

२३२. ॐ सौभाग्याधिकचित्ताय स्वा.

२३३. ॐ महामायिने स्वाहा

२३४. ॐ महोत्कटाय स्वाहा

२३५. ॐ तारकारये स्वाहा

२३६. ॐ सुरत्रात्रे स्वाहा

२३७. ॐ मारीचक्षोभकारकाय स्वाहा

२३८. ॐ विश्वामित्रप्रियाय स्वाहा

२३६. ॐ दान्ताय स्वाहा

२४०. ॐ रामाय स्वाहा

२४१. ॐ राजीवलोचनाय स्वाहा

२४२. ॐ लङ्काधिपकुलध्वंसिने स्वा.

२४३. ॐ विभीषणवरप्रदाय स्वाहा

२४४. ॐ सीतानन्दकराय स्वाहा

२४५. ॐ रामाय स्वाहा

२४६. ॐ वाराय स्वाहा

२४७. ॐ वारिधिबन्धनाय स्वाहा

२४८. ॐ खरदूषणसंहारिणे स्वाहा

२४६. ॐ साकेतपुरवास्वते स्वाहा

२५०. ॐ चन्द्रावलापतये स्वाहा

२५१. ॐ कलाय स्वाहा

२५२. ॐ केशिकंसवधाय स्वाहा

२५३. ॐ अमलाय स्वाहा

२५४. ॐ माधवाय स्वाहा

२४४. ॐ मधुष्टे स्वाहा

२५६. ॐ माध्विने स्वाहा

२५७. ॐ माध्वीकाय स्वाहा

२५८. ॐ माध्वीविभवे स्वाहा

२५६. ॐ मुझाटवीगाहमानाय स्वाहा

२६०. ॐ धेनुकारये स्वाहा

२६१. ॐ धरात्मजाय स्वाहा

२६२. ॐ वंशीवटविहारिणे स्वाहा

२६३. ॐ गोवर्धनवनाश्रयाय स्वाहा

२६४. ॐ तालवनोद्देशिने स्वाहा

२६५. ॐ भाण्डीरवनशङ्ख्रुघ्ने स्वाहा

२६६. ॐ तृणावर्तकृपाकारिणे स्वाहा

२६७. ॐ वृषभानुसुतापतये स्वाहा २६८. ॐ राधाप्राणसमाय स्वाहा

२६६. ॐ राधावदनाब्जमधुव्रताय

स्वाहा

२७०. ॐ गोपीरञ्जनदैवज्ञाय स्वाहा

२७१. ॐ लीलाकमलपूजिताय स्वाहा

२७२. ॐ क्रीडाकमलसन्दोहाय स्वा.

२७३. ॐ गोपिकाप्रीतिरञ्जनाय स्वाहा २७४. ॐ रञ्जकाय स्वाहा

२७४. ॐ रञ्जनाय स्वाहा

२७६. ॐ रङ्गाय स्वाहा

२७७. ॐ रङ्गिणे स्वाहा

२७८. ॐ रङ्गमहीरुहाय स्वाहा

२७६. ॐ कामाय स्वाहा

२८०. ॐ कामारिभक्ताय स्वाहा

२८१. ॐ पुराणपुरुषाय स्वाहा

२८२. ॐ कंवये स्वाहा

२८३. ॐ नारदाय स्वाहा

२८४. ॐ देवलाय स्वाहा

२८५. ॐ भीमाय स्वाहा २८६. ॐ बालाय स्वाहा

२८७. ॐ बालमुखाम्बुजाय स्वाहा

२८८. ॐ अम्बुजाय स्वाहा

२८६. ॐ ब्रह्मणे स्वाहा

२६०. ॐ साक्षिणे स्वाहा

२६१. ॐ योगिने स्वाहां

२६२. ॐ दत्तवराय स्वाहा

रद्द ३. ॐ मुनये स्वाहा

२६४. ॐ ऋषभाय स्वाहा

२६५. ॐ पर्वताय स्वाहा

२६६. ॐ ग्रामाय स्वाहा

२६७. ॐ नदौपवनवल्लभाय स्वाहा

२६८. ॐ पद्मनाभाय स्वाहा

२६६. ॐ सुरज्येष्ठाय स्वाहा

३००. ॐ ब्रह्मणे स्वाहा

३०१. ॐ रुद्राय स्वाहा

३०२. ॐ अहिभूषिताय स्वाहा

३०३. ॐ गणानांत्राणकर्त्रे स्वाहा

३०४. ॐ गणेशाय स्वाहा

३०५. ॐ ग्रहिलाय स्वाहा

३०६. ॐ ग्रहिणे स्वाहा

३०७. ॐ गणाश्रयाय स्वाहा

३०८. ॐ गणाध्यक्षाय स्वाहा

३०६. ॐ क्रोडीकृतजगत्त्रयाय स्वाहा

३१०. ॐ यादवेन्द्राय स्वाहा

३११. ॐ द्वारकेन्द्राय स्वाहा

३१२. ॐ मथुरावल्लभाय स्वाहा

३१३. ॐ धुरिणे स्वाहा

३१४. ॐ भ्रमराय स्वाहा

३१५. ॐ कुन्तलिने स्वाहा ३१६. ॐ कुन्तीसुतरक्षिणे स्वाहा

३१७. ॐ महामखिने स्वाहा

३१८. ॐ यमुनावरदात्रे स्वाहा

३१६. ॐ काश्यपस्य वरप्रदाय स्वाहा ३२०. ॐ शङ्खचूडवधोद्यताय स्वाहा

३२१. ॐ गोपीरक्षणतत्पराय स्वाहा

३२२. ॐ पाञ्चजन्यकराय स्वाहा

३२३. ॐ रामिणे स्वाहा

३२४. ॐ त्रिरामिणे स्वाहा

३२५. ॐ वनजाय स्वाहा

३२६. ॐ जयाय स्वाहा

३२७. ॐ फाल्गुनाय स्वाहा

३२८. ॐ फाल्गुनसखाय स्वाहा

३२६. ॐ विराधवधकारकाय स्वाहा

३३०. ॐ रुक्मिणीप्राणनाथाय स्वाहा

३३१. ॐ सत्यभामाप्रियङ्कराय स्वाहा

३३२. ॐ कल्पवृक्षाय स्वाहा

३३३. ॐ महावृक्षाय स्वाहा

३३४. ॐ दानवृक्षाय स्वाहा

३३५. ॐ महाफलाय स्वाहा

३३६, ॐ अङ्कशाय स्वाहा

३३७. ॐ भूसुराय स्वाहा

३३८. ॐ भामाय स्वाहा

३३६. ॐ भामकाय स्वाहा

३४०. ॐ भ्रामकाय स्वाहा

३४१. ॐ हरये स्वाहा

३४२. ॐ सरलाय स्वाहा

३४३. ॐ शाश्वताय स्वाहा

३४४. ॐ वीराय स्वाहा

३४५. ॐ यदुवंशिने स्वाहा

३४६. ॐ शिवात्मकाय स्वाहा

३४७. ॐ प्रद्युम्नाय स्वाहा ३४८. ॐ बलकेर्त्रे स्वाहा

३४६. ॐ प्रहर्त्रे स्वाहा

३५०. ॐ दैत्यघ्ने स्वाहा

३५१. ॐ प्रभवे स्वाहा

३५२. ॐ महाधनाय स्वाहा

३५३. ॐ महावीराय स्वाहा ३५४. ॐ वनमालाविभूषणाय स्वाहा

३५५. ॐ तुलसीदामशोभाढचाय स्वा.

३५६. ॐ जलम्थरविनाशनाय स्वाहा

३५७. ॐ शूराय स्वाहा

३५८. ॐ सूर्याय स्वाहा

३५६. ॐ अमृताण्डाय स्वाहा

३६०. ॐ भास्कराय स्वाहा

३६१. ॐ विश्वपूजिताय स्वाहा

३६२. ॐ रवये स्वाहा

३६३. ॐ तमोघ्ने स्वाहा ३६४. ॐ वह्नये स्वाहा ३६५. ॐ वाडवाय स्वाहा ३६६. ॐ वडवानलाय स्वाहा ३६७: ॐ दैत्यदर्पविनाशिने स्वाहा ३६८. ॐ गरुडाय स्वाहा ३६६. ॐ गरुडाग्रजाय स्वाहा ३७०. ॐ गोपीनाथाय स्वाहा ३७१. ॐ महीनाथाय स्वाहा ३७२. ॐ वृन्दानाथाय स्वाहा ३७३. ॐ विरोधकाय स्वाहा ३७४. ॐ प्रपञ्चिने स्वाहा ३७४. ॐ पञ्चरूपाय स्वाहा ३७६. ॐ लतायै स्वाहा ३७७. ॐ गुल्माय स्वाहा ३७८. ॐ गोपतये स्वाहा ३७६. ॐ गङ्गायै स्वाहा ३८०. ॐ यमुनारूपाय स्वाहा ३८१. ॐ गोदायै स्वाहा ३८२. ॐ वेत्रवत्यै स्वाहा ३८३. ॐ कावेर्यें स्वाहा ३८४. ॐ नर्मदायै स्वाहा ३८५. ॐ ताप्यै स्वाहा

३८६. ॐ गण्डक्यै स्वाहा

३८७. ॐ सरय्वै स्वाहा

३८८. ॐ रजाय स्वाहा

३८६. ॐ राजसाय स्वाहा

३६०. ॐ तामसाय स्वाहा

३६१. ॐ सात्त्विने स्वाहा

३६२. ॐ सर्वाङ्गिणे स्वाहा

३६३. ॐ सर्वलोचनाय स्वाहा

३६४. ॐ सुधामयाय स्वाहा

३८५. ॐ अमृतमयाय स्वाहा

३८६. ॐ योगिनीवलभाय स्वाहा

४००. ॐ विष्णवे स्वाहा ४०१. ॐ जिष्णवे स्वाहा ४०२. ॐ शचीपतये स्वाहा ४०३. ॐ वंशिने स्वाहा ४०४. ॐ वंशधराय स्वाहा ४०५. ॐ लोकाय स्वाहा ४०६. ॐ विलोकाय स्वाहा ४०७. ॐ मोहनाशनाय स्वाहा ४०८. ॐ रवरावाय स्वाहा ४०६. ॐ रवाय स्वाहा ४१०. ॐ रावाय स्वाहा ४११. ॐ बलाय स्वाहा ४१२. ॐ बालाय स्वाहा ४१३. ॐ बलाहकाय स्वाहा ४१४. ॐ शिवाय स्वाहा ४१५. ॐ रुद्राय स्वाहा ४१६. ॐ नलाय स्वाहा ४१७. ॐ नीलाय स्वाहा ४१८. ॐ लाङ्गलिने स्वाहा ४१६. ॐ लङ्गलाश्रयाय स्वाहा ४२०. ॐ पारदाय स्वाहा ४२१. ॐ पावनाय स्वाहा ४२२. ॐ हंसाय स्वाहा ४२३. ॐ हंसारूढाय स्वाहा ४२४. ॐ जगत्पतये स्वाहा ४२५. ॐ मोहिनीमोहनाय स्वाहा ४२६. ॐ मायायै स्वाहा ४२७. ॐ महामायिने स्वाहा ४२८. ॐ महासुखिने स्वाहा ४२६. ॐ वृषाय स्वाहा ४३०. ॐ वृषाकपये स्वाहा

३८७. ॐ शिवाय स्वाहा

३६८. ॐ बुद्धाय स्वाहा ३६६. ॐ बुद्धिमतां श्रेष्टाय स्वाहा ४३१. ॐ कालाय स्वाहा

४३२. ॐ कालीदमनकारकाय स्वाहा

४३३. ॐ कुञ्जाभाग्यप्रदाय स्वाहा

४३४. ॐ वीराय स्वाहा

४३५. ॐ रजकक्षयकारकाय स्वाहा

४३६. ॐ कोमलाय स्वाहा

४३७. ॐ वारुणाय स्वाहा

४३८. ॐ राज्ञे स्वाहा

४३६. ॐ जलजाय स्वाहा

४४०. ॐ जलधारकाय स्वाहा

४४१. ॐ हारकाय स्वाहा

४४२. ॐ सर्वपापघ्नाय स्वाहा

४४३. ॐ परमेष्ठिने स्वाहा

४४४. ॐ पितामहाय स्वाहा

४४५. ॐ खड्गधारिणे स्वाहा

४४६. ॐ कृपाकारिणे स्वाहा

४४७. ॐ राधारमणसुन्दराय स्वाहा

४४८. ॐ द्वादशारण्यसंभोगिने स्वाहा

४४६. ॐ शेषनागफणालयाय स्वाहा

४५०. ॐ कामाय स्वाहा

४५१. ॐ श्यामाय स्वाहा

४५२. ॐ सुखश्रीदाय स्वाहा

४५३. ॐ प्रीहाय स्वाहा

/४५४. ॐ प्रीदाय स्वाहा

४५५. ॐ पत्ये स्वाहा

४५६. ॐ कृतिने स्वाहा

४५७. ॐ हरये स्वाहा

४५८. ॐ नारायणाय स्वाहा

४५६. ॐ नाराय स्वाहा

४६०. ॐ नरोत्तमाय स्वाहा

४६१. ॐ इषुप्रियाय स्वाहा

४६२. ॐ गोपालीचित्तहर्त्रे स्वाहा

४६३. ॐ कर्त्रे स्वाहा

४६४. ॐ संसारतारकाय स्वाहा

४६५. ॐ आदिदेवाय स्वाहा

४६६. ॐ महादेवाय स्वाहा

४६७. ॐ गौरीमुखे स्वाहा

४६८. ॐ अनाश्रयाय स्वाहा

४६६. ॐ साधवे स्वाहा

४७०. ॐ माधवे स्वाहा

४७१. ॐ विधवे स्वाहा

४७२. ॐ धार्त्रे स्वाहा

४७३. ॐ त्रात्रे स्वाहा

४७४. ॐ अक्रूरपरायणाय स्वाहा

४७५. ॐ रोलम्बिने स्वाहा

४७६. ॐ हयग्रीवाय स्वाहा

४७७. ॐ वानरारये स्वाहा

४७८. ॐ वनाश्रयाय स्वाहा

४७६. ॐ वनाय स्वाहा

४८०. ॐ वनिने स्वाहा

४८१. ॐ वनाध्यक्षाय स्वाहा

४८२. ॐ महावन्द्याय स्वाहा

४८३. ॐ महामुनये स्वाहा

४८४. ॐ समयन्तकमणिप्राज्ञाय स्वाहा

४८५. ॐ विज्ञाय स्वाहा

४८६. ॐ विघ्नविघातकाय स्वाहा

४८७. ॐ गोवर्द्धनाय स्वाहा

४८८. ॐ वर्द्धनीयाय स्वाहा

४८६. ॐ वर्द्धनीवर्द्धनप्रियाय स्वाहा

४६०. ॐ वर्द्धन्याय स्वाहा

४६१. ॐ वर्द्धनाय स्वाहा

४६२. ॐ वर्द्धिने स्वाहा

४६३. ॐ वर्द्धिष्णवे स्वाहा

४६४. ॐ सुमुखप्रियाय स्वाहा

४६५. ॐ वर्द्धिताय स्वाहा

४६६. ॐ वृद्धकाय स्वाहा

४९७. ॐ वृद्धाय स्वाहा

४६८. ॐ वृन्दारकजनप्रियाय स्वाहा

४८८. ॐ गोपालरमणीभर्त्रे स्वाहा ५००. ॐ साम्बकुष्ठविनाशनाय स्वाहा ५०१. ॐ रुक्मिणीहरणप्रेम्णे स्वाहा ५०२. ॐ प्रेमिणे स्वाहा ५०३. ॐ चन्द्रावलीपतये स्वाहा ५०४. ॐ श्रीकर्त्रे स्वाहा पूर्प. ॐ विश्वभर्त्रे स्वाहा ५०६. ॐ नराय स्वाहा ५०७. ॐ नारायणाय स्वाहा ५०८. ॐ वलिने स्वाहा ५०६. ॐ गणाय स्वाहा ४१०. ॐ गणपतये स्वाहा ५११. ॐ दत्तात्रेयाय स्वाहा ४१२. ॐ महामुनये स्वाहा ५१३. ॐ व्यासाय स्वाहा ४१४. ॐ नारायणाय स्वाहा ४१४. ॐ दिव्याय स्वाहा ४१६. ॐ भव्याय स्वाहा ५१७. ॐ भावुकधारकाय स्वाहा ४१८. ॐ स्वस्वाहा ४१६. ॐ श्रेयसे स्वाहा ५२०. ॐ शाय स्वाहा ४२१. ॐ शिवाय स्वाहा ४२२. ॐ भद्राय स्वाहा ४२३. ॐ भावुकाय स्वाहा ५२४. ॐ भविकाय स्वाहा ५२५. ॐ शुभाय स्वाहा ४२६. ॐ श्भात्मकाय स्वाहा ५२७. ॐ शुभाय स्वाहा ४२८. ॐ शास्त्रे स्वाहा प्रदे. ॐ प्रशस्ताय स्वाहा पू३o. ॐ मेघनादध्ने स्वाहा ४३१. ॐ ब्रह्मण्यदेवाय स्वाहा **५३२. ॐ दीनानामुद्धारकरणक्षमाय** 

स्वाहा

४३३. ॐ कृष्णाय स्वाहा ५३४. ॐ कमलपत्राक्षाय स्वाहा ४३४. ॐ कृष्णाय स्वाहा ४३६. ॐ कमललोचनाय स्वाहा ४३७. ॐ कृष्णाय स्वाहा ४३८. ॐ कामिने स्वाहा ५३६. ॐ सदाकृष्णाय स्वाहा ५४०. ॐ समस्तप्रियकारकाय स्वाहा ५४१. ॐ नन्दाय स्वाहा ५४२. ॐ नन्दिने स्वाहा पू४३. ॐ महानादिने स्वाहा ५४४. ॐ मादिने स्वाहा **५४५. ॐ मादनकाय स्वाहा** ५४६. ॐ किलिने स्वाहा **४४७. ॐ सिलिने स्वाहा ५४८. ॐ हिलिने स्वाहा** ५४६. ॐ गिलिने स्वाहा ४४०. ॐ गोलिने स्वाहा पूर्व. ॐ गोलाय स्वाहा **४४२. ॐ गोलालयाय स्वाहा** ५५३. ॐ अङ्गलिने स्वाहा प्रथ. ॐ गुग्गुलिने स्वाहा **४५५. ॐ मारिकने स्वाहा** पूर्द. ॐ शाखिने स्वाहा ४४७. ॐ वटाय स्वाहा ५५८. ॐ पिप्पलकाय स्वाहा ५५६. ॐ कृतिने स्वाहा ४६०. ॐ म्लेच्छघ्ने स्वाहा ४६१. ॐ कालहर्त्रे स्वाहा ५६२. ॐ यशोदायशसे स्वाहा ४६३. ॐ अच्युताय स्वाहा **४६४. ॐ केशवाय स्वाहा** ४६४. ॐ विष्णवे स्वाहा **४६६. ॐ हरये स्वाहा** 

y६७. ॐ सत्याय स्वाहा

पूद्द. ॐ जनार्दनाय स्वाहा

पूद्<sub>ट.</sub> ॐ हंसाय स्वाहा

५७०. ॐ नारायणाय स्वाहा

५७१. ॐ लीनाय स्वाहा

५७२. ॐ नीलाय स्वाहा

५७३. ॐ भक्तिपरायणाय स्वाहा

**५७४. ॐ जानकीवल्लभाय स्वाहा** 

५७५. ॐ रामाय स्वाहा

**४७६. ॐ विरामाय स्वाहा** 

<u> ५७७. ॐ विपनाशनाय स्वाहा</u>

५७८. ॐ सहभानवे स्वाहा

५७६. ॐ महाभानवे स्वाहा

५८०. ॐ वीरभानवे स्वाहां

५८१. ॐ महोदधये स्वाहा

५८२. ॐ समुद्राय स्वाहा

५८३. ॐ अब्धये स्वाहा

५८४. ॐ अकूपाराय स्वाहा

४८५. ॐ पारावराय स्वाहा

४८६. ॐ सरित्पतये स्वाहा

५८७. ॐ गोकुलानन्दकारिणे स्वाहा

४८८. ॐ प्रतिज्ञापरिपालकाय स्वाहा

५८६. ॐ सदारामाय स्वाहा

४६०. ॐ कृपारामाय स्वाहा

४६१. ॐ महारामाय स्वाहा

४६२. ॐ धनुर्धराय स्वाहा

४६३. ॐ पर्वताय स्वाहा

४६४. ॐ पर्वताकाराय स्वाहा

४६५. ॐ गयाय स्वाहा

४६६. ॐ गेघाय स्वाहा

**४६७. ॐ द्विजय्रियाय स्वाहा** 

४६८. ॐ कम्बलाश्वतराय स्वाहा

४६६. ॐ रामाय स्वाहा

६००. ॐ रामायणप्रवर्तकाय स्वाहा

६०१. ॐ द्यवे स्वाहा

६०२. ॐ दिवाय स्वाहा

६०३. ॐ दिवसाय स्वाहा

६०४. ॐ दिव्याय स्वाहा

६०५. ॐ भव्याय स्वाहा

६०६. ॐ भाविभयापहाय स्वाहा

६०७. ॐ पार्वतीभाग्यसहिताय स्वाहा

६०८. ॐ भात्रे स्वाहा

६०६. ॐ लक्ष्मीविलासवते स्वाहा

६१०. ॐ विलासिने स्वाहा

६११. ॐ साहसिने स्वाहा

६१२. ॐ सर्विणे स्वाहा

६१३. ॐ गर्विणे स्वाहा

६१४. ॐ गर्वितलोचनाय स्वाहा

६१५. ॐ मुरारये स्वाहा

६१६. ॐ लोकधर्मज्ञाय स्वाहा

६१७. ॐ जीवनाय स्वाहा

६१८. ॐ जीवनान्तकाय स्वाहा

६१६. ॐ यमाय स्वाहा

६२०. ॐ यमारये स्वाहा

६२१. ॐ यमनाय स्वाहा

६२२. ॐ योमिने स्वाहा

६२३. ॐ यामविद्यायकाय स्वाहा

६२४. ॐ वंसुलिने स्वाहा

६२५. ॐ पांसुलिने स्वाहा

६२६. ॐ पांसवे स्वाहा

६२७. ॐ पाण्डवे स्वाहा

६२८. ॐ अर्जुनवल्लभाय स्वाहा

६२६. ॐ ललिताचिन्द्रकामालिने स्वा.

६३०. ॐ मालिने स्वाहा

६३१. ॐ मालाम्बुजाश्रयाय स्वाही

६३२. ॐ अम्बुजाक्षाय स्वाहा

६३३. ॐ महायक्षाय स्वाहा

६३४. ॐ दक्षाय स्वाहा

६३५. ॐ चिन्तामणये स्वाहा

६३६. ॐ प्रभवे स्वाहा

६३७. ॐ मणये स्वाहा

६३८. ॐ दिनमणये स्वाहा

६३६. ॐ केदाराय स्वाहा

६४०. ॐ बदरीश्रयाय स्वाहा

६४१. ॐ बदरीवनसंप्रीताय स्वाहा

६४२. ॐ व्यासाय स्वाहा

६४३. ॐ सत्यवतीसुताय स्वाहा

६४४. ॐ अमरारिनिहन्त्रे स्वाहा

६४५. ॐ सुधासिन्धुविधूदयाय स्वाहा

६४६. ॐ चन्द्राय स्वाहा

६४७. ॐ रवये स्वाहा

६४८. ॐ शिवाय स्वाहा

६४६. ॐ शूलिने स्वाहा

६५०. ॐ चक्रिणे स्वाहा

६४१. ॐ गदायराय स्वाहा

६५२. ॐ श्रीकर्त्रे स्वाहा

६५३. ॐ श्रीपतये स्वाहा

६५४. ॐ श्रीदाय स्वाहा

६५५. ॐ श्रीदेवाय स्वाहा

६५६. ॐ देवकीसुताय स्वाहा

६५७. ॐ श्रीपतये स्वाहा

६५८. ॐ पुण्डरीकाक्षाय स्वाहा'

६५६. ॐ पद्मनाभाय स्वाहा

६६०. ॐ जगत्पतये स्वाहा

६६१. ॐ वासुदेवाय स्वाहा

६६२. ॐ अप्रमेयात्मने स्वाहा

६६३. ॐ केशवाय स्वाहा

६६४. ॐ गरुडध्वजाय स्वाहा

६६५. ॐ नारायणाय स्वाहा

६६६. ॐ परम्थाम्ने स्वाहा

६६७. ॐ देवदेवाय स्वाहा

६६८. ॐ महेश्वराय स्वाहा

६६६. ॐ चक्रपाणये स्वाहा

६७०. ॐ कलापूर्णीय स्वाहा

६७१. ॐ वेदवेद्याय स्वाहा

६७२. ॐ दयानिधये स्वाहा

६७३. ॐ भगवते स्वाहा

६७४. ॐ सर्वभूतेशाय स्वाहा

६७४. ॐ गोपालाय स्वाहा

६७६. ॐ सर्वपालकाय स्वाहा

६७७. ॐ अनन्ताय स्वाहा

६७८. ॐ निर्गुणाय स्वाहा

६७६. ॐ नित्याय स्वाहा

६८०. ॐ निर्विकल्पाय स्वाहा

६८१. ॐ निरञ्जनाय स्वाहा

६८२. ॐ निराधाराय स्वाहा

६८३. ॐ निराकाराय स्वाहा

६८४. ॐ निराभासाय स्वाहा

६८५. ॐ निराश्रयाय स्वाहा

६८६. ॐ पुरुषाय स्वाहा

६८७. ॐ प्रणवातीताय स्वाहा

६८८. ॐ मुक्-दाय स्वाहा

६८६. ॐ परमेश्वराय स्वाहा

६६०. ॐ क्षणावनये स्वाहा

६६१. ॐ सार्वभौमाय स्वाहा

६६२. ॐ वैकुण्ठाय स्वाहा

६६३. ॐ भक्तवत्सलाय स्वाहा

६६४. ॐ विष्णवे स्वाहाः

६६५. ॐ दामोदराय स्वाहा

६६६. ॐ कृष्णाय स्वाहा

६६७. ॐ माधवाय स्वाहा

६६८. ॐ मथुरापतये स्वाहा

६६६. ॐ देवकीगर्भसम्भूताय स्वाहा

७००. ॐ यशोदावत्सलाय स्वाहा

७०१. ॐ हरये स्वाहा

७०२. ॐ शिवाय स्वाहा

७०३. ॐ सङ्कर्षणाय स्वाहा

७०४. ॐ शम्भवे स्वाहा

७०५. ॐ भूतनाथाय स्वाहा

७०६. ॐ दिवस्पतये स्वाहा

७०७. ॐ अव्ययाय स्वाहा

७०८. ॐ सर्वधर्मज्ञाय स्वाहा

७०६. ॐ निर्मलाय स्वाहा

७१०. ॐ निरुपद्रवाय स्वाहा

७११. ॐ निर्वाणनायकाय स्वाहा

७१२. ॐ नित्याय स्वाहा

७१ ३. ॐ नीलजीमूतसन्निभाय स्वाहा

७१४. ॐ कलाक्षयाय स्वाहा

७१५. ॐ सर्वज्ञाय स्वाहा

७१६. ॐ कमलारूपतत्पराय स्वाहा

७१७. ॐ हृषीकेशाय स्वाहा

७१८. ॐ पीतवाससे स्वाहा

७१६. ॐ वसुदेवप्रियात्मजाय स्वाहा

७२०. ॐ नन्दगोपकुमाराय स्वाहा

७२१. ॐ नवनीताशनाय स्वाहा

७२२. ॐ विभवे स्वाहा

७२३. ॐ पुराणपुरुषाय स्वाहा

७२४. ॐ श्रेष्ठाय स्वाहा

७२५. ॐ शङ्खपाणिने स्वाहा

७२६. ॐ सुविक्रमाय स्वाहा

७२७. ॐ अनिरुद्धाय स्वाहा

७२८. ॐ चक्ररथाय स्वाहा

७२६. ॐ शार्ङ्गपाणये स्वाहा

७३०. ॐ चतुर्भुजाय स्वाहा

७३१. ॐ गदाधराय स्वाहा

७३२. ॐ सुरार्तिघ्नाय स्वाहा

७३३. ॐ गोविन्दाय स्वाहा

७३४. ॐ नन्दकायुघाय स्वाहा

७३५. ॐ वृन्दावनचराय स्वाहा

७३६. ॐ शौरये स्वाहा

७३७. ॐ वेणुवाद्यविशारदाय स्वाहा

७३८. ॐ तृणावर्तान्तकाय स्वाहा

७३६. ॐ भीमसाहसाय स्वाहा

७४०. ॐ बहुविक्रमाय स्वाहा

७४१. ॐ शकटासुरसंहारिणे स्वाहा

७४२. ॐ बकासुरविनाशनाय स्वाहा

७४३. ॐ धेनुकासुरसंहारिणे स्वाहा

७४४. ॐ पूतनारये स्वाहा

७४५. ॐ नृकेसरिणे स्वाहा

७४६. ॐ पितामहाय स्वाहा

७४७. ॐ गुरवे स्वाहा

७४८. ॐ साक्षिणे स्वाहा

७४८. ॐ प्रत्यगात्मने स्वाहा

७५०. ॐ सदाशिवाय स्वाहा

७५१. ॐ अप्रमेयाय स्वाहा

७४२. ॐ प्रभवे स्वाहा

७५३. ॐ प्राज्ञाय स्वाहा

७५४. ॐ अप्रतक्यीय स्वाहा

७५५. ॐ स्वप्रवर्द्धनाय स्वाहा

७५६. ॐ धन्याय स्वाहा

७५७. ॐ मान्याय स्वाहा

७५८. ॐ भवाय स्वाहा ७५६. ॐ भावाय स्वाहा

७६०. ॐ धीराय स्वाहा

७६१. ॐ शान्ताय स्वाहा ७६२. ॐ जगदूरवे स्वाहा

७६३. ॐ अन्तर्यामिणे स्वाहा

७६४. ॐ ईश्वराय स्वाहा

७६५. ॐ दिव्याय स्वाहा

७६६. ॐ दैवज्ञाय स्वाहा

७६७. ॐ देवसंस्तुताय स्वाहा

७६८. ॐ क्षीराब्धिशयनाय स्वाहा

७६६. ॐ धात्रे स्वाहा

७७०. ॐ लक्ष्मीवते स्वाहा

७७१. ॐ लक्ष्मणाग्रजाय स्वाहा ७७२. ॐ धात्रीपतये स्वाहा ७७३. ॐ अमेयात्मने स्वाहा ७७४. ॐ चन्द्रशेखरपूजिताय स्वाहा ७७५. ॐ लोकसाक्षिणे स्वाहा ७७६. ॐ जगच्चक्षुषे स्वाहा ७७७. ॐ पुण्यचारित्रकीर्तनाय स्वाहा ७७८. ॐ कोटिमन्मथसौन्दर्याय ७७६. ॐ जगन्मोहनविग्रहाय स्वाहा ७८०. ॐ मन्द्रिमततमाय स्वाहा ७८१. ॐ गोपगोपिकापरिवेष्टिताय ७८२. ॐ फुल्लारविन्दनयनाय स्वाहा ७८३. ॐ चाण्रान्ध्रनिषूदनाय स्वाहा ७८४. ॐ इन्दीवरदलश्यामाय स्वाहा ७८५. ॐ बर्हिबर्हावतंसकाय स्वाहा ७८६. ॐ मुरलीनिनदाह्वादाय स्वाहा ७८७. ॐ दिव्यमाल्याम्बरावृताय स्वाहा ७८८. ॐ सुकपोलयुगाय स्वाहा ७८६. ॐ सुभ्रूयुगलाय स्वाहा

स्वाहा
७८८. ॐ सुकपोलयुगाय स्वाहा
७८८. ॐ सुभूयुगलाय स्वाहा
७८०. ॐ सुललाटकाय स्वाहा
७८९. ॐ कम्बुग्रीवाय स्वाहा
७८२. ॐ विशालाक्षाय स्वाहा
७८३. ॐ लक्ष्मीवते स्वाहा
७८३. ॐ लक्ष्मीवते स्वाहा
७८४. ॐ शुभलक्षणाय स्वाहा
७८४. ॐ पीनवक्षसे स्वाहा
७८६. ॐ चतुर्बाहवे स्वाहा
७८७. ॐ चतुर्बाहवे स्वाहा
७८८. ॐ वतुर्बाहवे स्वाहा

८००. ॐ शुद्धाय स्वाहा

८०१. ॐ दुष्टशत्रुनिबर्हणाय स्वाहा

८०२. ॐ किरीटकुण्डलधराय स्वाहा ८०३. ॐ कटकाङ्गदमण्डिताय स्वाहा ८०४. ॐ मुद्रिकाभरणोपेताय स्वाहा ८०५. ॐ कटिसूत्रविराजिताय स्वाहा ८०६. ॐ मञ्जीररञ्जितपदाय स्वाहा ८०७. ॐ सर्वाभरणभूषिताय स्वाहा ८०८. ॐ विन्यस्तपादयुगलाय स्वाहा ८०९. ॐ दिव्यमङ्गलविग्रहाय स्वाहा ८१०. ॐ गोपिकानयनानन्दाय स्वाहा ८११. ॐ पूर्णचन्द्रनिभाननाय स्वाहा ८१२. ॐ समस्तजगदानन्दाय स्वाहा ८१३. ॐ सुन्दराय स्वाहा ८१४. ॐ लोकनन्दनाय स्वाहा ८१५. ॐ यमुनातीरसञ्चारिणे स्वाहा ८१६. ॐ राधामन्मथवैभवाय स्वाहा ८१७. ॐ गोपनारीप्रियाय स्वाहा ८१८. ॐ दान्ताय स्वाहा ८१६. ॐ गोपीवस्त्रापहारकाय स्वाहा ८२०. ॐ शृङ्गारमूर्तये स्वाहा ८२१. ॐ श्रीधाम्ने स्वाहा ८२२. ॐ तारकाय स्वाहा ८२३. ॐ मूलकारणाय स्वाहा ८२४. ॐ सृष्टिसंरक्षणोपायाय स्वाहा ८२५. ॐ क्रूरासुरविभञ्जनाय स्वाहा ८२६. ॐ नरकासुरसंहारिणे स्वाहा ८२७. ॐ मुरारये स्वाहा ८२८. ॐ वैरिमर्दनाय स्वाहा ८२६. ॐ आदितेयप्रियाय स्वाहा ८३०. ॐ दैत्यभीकराय स्वाहा ८३१. ॐ इन्दुशेखराय स्वाहा ८३२. ॐ जरासन्धकुलध्वंसिने स्वाह ८३३. ॐ कंसारातये स्वाहा

८३४. ॐ सुविक्रमाय स्वाहा ८३४. ॐ पुण्यश्लोकाय स्वाहा ८३६: ॐ कीर्तनीयाय स्वाहा

८३७. ॐ यादवेन्द्राय स्वाहा

८३८. ॐ जगन्नुताय स्वाहा

८३८. ॐ रुक्मिणीरमणाय स्वाहा

८४०. ॐ सत्यभामाजाम्बवतीप्रियाय स्वाहा

८४१. ॐ मित्रविन्दानाग्नजित-लक्ष्मणासमुपासिताय स्वाहा

८४२. ॐ सुधाकरकुलेजाताय स्वाहा

८४३. ॐ अनन्तप्रबलविक्रमाय स्वा.

८४४. ॐ सर्वसौभाग्यसम्पन्नाय स्वाहा

८४५. ॐ द्वारकापत्तनेस्थिताय स्वाहा

८४६. ॐ भद्रासूर्यसुतानाथाय स्वाहा

८४७. ॐ लीलामानुषविग्रहाय स्वाहा

८४८. ॐ सहस्त्रषोडशस्त्रीशाय स्वाहा

८४६. ॐ भोगमोक्षेकदायकाय स्वाहा

८५०. ॐ वेदान्तवेद्याय स्वाहा

८४१. ॐ संवेद्याय स्वाहा

८५२. ॐ वैद्याय स्वाहा

८५३. ॐ ब्रह्माण्डनायकाय स्वाहा

८५४. ॐ गोवर्धनधराय स्वाहा

८४४. ॐ नाथाय स्वाहा

८५६. ॐ सर्वजीवदयाकराय स्वाहा

८५७. ॐ मूर्तिमते स्वाहा

८५८. ॐ सर्वभूतात्मने स्वाहा

८५६. ॐ आर्तत्राणपरायणाय स्वाहा

८६०. ॐ सर्वज्ञाय स्वाहा .

८६१. ॐ सर्वसुलभाय स्वाहा

८६२. ॐ सर्वशास्त्रविशारदाय स्वाहा

८६३. ॐ षड्गुणैश्चर्यसम्पन्नाय स्वाहा

८६४. ॐ पूर्णकामाय स्वाहा

८६४. ॐ धुरन्धराय स्वाहा

८६६. ॐ महानुभावाय स्वाहा

८६७. ॐ कैवल्यनायकाय स्वाहा

८६८. ॐ लोकनायकाय स्वाहा

८६६. ॐ आदिमध्यान्तरहिताय स्वा.

८७०. ॐ शुद्धसात्त्विकविग्रहाय स्वा.

८७१. ॐ असमानाय स्वाहा

८७२. ॐ समस्तात्मने स्वाहा

८७३. ॐ शरणागतवत्सलाय स्वाहा

८७४. ॐ उत्पत्तिस्थितिसंहारकारणाय स्वाहा

८७५. ॐ सर्वकारणाय स्वाहा

८७६. ॐ गम्भीराय स्वाहा

८७७. ॐ सर्वभावज्ञाय स्वाहा

८७८. ॐ सच्चिदानन्दविग्रहाय स्वाहा

८७६. ॐ विष्वक्सेनाय स्वाहा

८८०. ॐ सत्यसन्धाय स्वाहा

८८१. ॐ सत्यवते स्वाहा

८८२. ॐ सत्यविक्रमाय स्वाहा

८८३. ॐ सत्यव्रताय स्वाहा

८८४. ॐ सत्यसंज्ञाय स्वाहा

८८५. ॐ सत्यधर्मपरायणाय स्वाहा

८८६. ॐ आपन्नार्तिप्रशमनाय स्वाहा

८८७. ॐ द्रीपदीमानरक्षकाय स्वाहा

८८८. ॐ कन्दर्पजनकाय स्वाहा

८८६. ॐ प्राज्ञाय स्वाहा

८६०. ॐ जगन्नाटकवैभवाय स्वाहा

८६१. ॐ भक्तिवश्याय स्वाहा

८६२. ॐ गुणातीताय स्वाहा

८६३. ॐ सर्वेश्वर्यप्रदायकाय स्वाहा

८६४. ॐ दमघोषसुतद्वेषिणे स्वाहा

८६५. ॐ बाणबाहुविखण्डनाय स्वा.

८६६. ॐ भीष्मभक्तिप्रदाय स्वाहा

८६७. ॐ दिव्याय स्वाहा

८६८. ॐ कौरवान्वयनाशनाय स्वाहा

८६६. ॐ कौन्तेयप्रियबन्धवे स्वाहा

६००. ॐ पार्थस्यन्दनसारिथने स्वाहा

≗०१. ॐ नरसिंहाय स्वाहा ६०२. ॐ महावीराय स्वाहा ६०३. ॐ स्तम्भजाताय स्वाहा **६०४. ॐ महाबलाय स्वाहा ६०५. ॐ प्रह्लादवरदाय स्वाहा** ६०६. ॐ सत्याय स्वाहा **६०७. ॐ देवपूज्याय स्वाहा** ६०८. ॐ अभयङ्कराय स्वाहा ६०६. ॐ उऐन्द्राय स्वाहा ६१०. ॐ इन्द्रवरजाय स्वाहा ६११. ॐ वामनाय स्वाहा ६१२. ॐ बिलबन्धनाय स्वाहा **९**१३. ॐ गजेन्द्रवरदाय स्वाहा ६१४. ॐ स्वामिने स्वाहा **८**१ ४. ॐ सर्वदेवनमस्कृताय स्वाहा ८१६. ॐ शेषपर्यङ्कशयनाय स्वाहा ६१७. ॐ वैनतेयरथाय स्वाहा ६१८. ॐ जियने स्वाहा ६१६. ॐ अव्याहतबलैश्चर्यसम्पन्नाय स्वाहा **६२०. ॐ पूर्णमानसाय स्वाहा** ६२१. ॐ योगेश्वरेश्वराय स्वाहा ६२२. ॐ साक्षिणे स्वाहा ६२३. ॐ क्षेत्रज्ञाय स्वाहा **९२४. ॐ** ज्ञानदायकाय स्वाहा ६२५. ॐ योगिहत्पङ्कजावासाय स्वाहा **९२६. ॐ योगमायासमन्विताय स्वाहा ९२७. ॐ नादबिन्दुकलातीताय स्वाहा ९२८. ॐ चतुर्वर्गफलप्रदाय स्वाहा** ६२६. ॐ सुबुम्नामार्गसञ्चारिणे स्वाहा ६३०. ॐ देहस्यान्तरसंस्थिताय स्वाहा ६३१. ॐ देहेन्द्रियमनः प्राणसाक्षिणे स्वाहा **९३२. ॐ चेतः प्रदायकाय स्वाहा** 

**६३३. ॐ सूक्ष्माय स्वाहा** ६३४. ॐ सर्वगताय स्वाहा **६३५. ॐ देहिने** स्वाहा ८३६. ॐ ज्ञानदर्पणगोचराय स्वाहा **ౖ ३७. ॐ तत्त्वत्रयात्मकाय स्वाहा ९३८. ॐ अव्यक्ताय स्वाहा ६३**६. ॐ कुण्डलिने स्वाहा **८४०. ॐ समुपाश्रिताय स्वाहा ९४१. ॐ ब्रह्मण्याय स्वाहा ९४२. ॐ सर्वधर्मज्ञाय स्वाहा** ६४३. ॐ शान्ताय स्वाहा ६४४. ॐ दान्ताय स्वाहा ६४५. ॐ गतक्लमाय स्वाहा ६४६. ॐ श्रीनिवासाय स्वाहा ६४७. ॐ सदानन्दिने स्वाहा ६४८. ॐ विश्वमूर्तये स्वाहा ६४६. ॐ महाप्रभवे स्वाहा ६५०. ॐ सहस्रशीर्धी स्वाहा ६५१. ॐ पुरुषाय स्वाहा ६५२. ॐ सहस्राक्षाय स्वाहा ६५३. ॐ सहस्रपदे स्वाहा ६५४. ॐ समस्तभुवनाधाराय स्वाहा ६५५. ॐ समस्तप्राणरक्षकाय स्वाहा ६५६. ॐ समस्ताय स्वाहा ६५७. ॐ सर्वभावज्ञाय स्वाहा ६५८. ॐ गोपिकाप्राणवल्लभाय · स्वाहा ६५६. ॐ नित्योत्सवाय स्वाहा ६६०. ॐ नित्यसौख्याय स्वाहा ६६१. ॐ नित्यश्रिये स्वाहा ६६२. ॐ नित्यमङ्गलाय स्वाहा ६६३. ॐ व्यूहार्चिताय स्वाहा ६६४. ॐ जगन्नाथाय स्वाहा ६६५. ॐ श्रीवैकुण्ठपुराधिपाय स्वार्ध

|      |    |        | -    | 200   | 10000  |
|------|----|--------|------|-------|--------|
| .332 | 30 | पुणानः | दघना | भूताय | स्वाहा |

६६७. ॐ गोपवेषधराय स्वाहा

६६८. ॐ हरये स्वाहा

**६६६. ॐ कलापकुसुमश्यामाय स्वा.** 

**६७०. ॐ कोमलाय स्वाहा** 

<u>६७१. ॐ शान्तविग्रहाय स्वाहा</u>

६७२. ॐ गोपाङ्गनावृताय स्वाहा

**६७३. ॐ अनन्ताय स्वाहा** 

**९७४. ॐ वृन्दावनसमाश्रयाय स्वाहा** 

६७५. ॐ गोपालकामिनीजाराय स्वा.

६७६. ॐ चौरजारशिखामणये स्वाहा

६७७. ॐ परञ्ज्योतिषे स्वाहा

**९७८. ॐ पराकाशाय स्वाहा** 

६७६. ॐ परावासाय स्वाहा

६८०. ॐ परिस्फुटाय स्वाहा

६८१. ॐ अष्टादशाक्षराय स्वाहा

६८२. ॐ मन्त्रव्यापकाय स्वाहा

६८३. ॐ लोकपावनाय स्वाहा

६८४. ॐ सप्तकोटिमहामन्त्रशेखराय

स्वाहा

६८५. ॐ देवशेखराय स्वाहा

६८६. ॐ विज्ञानज्ञानसन्धानाय स्वाहा

६८७. ॐ तेजोराशये स्वाहा

६८८. ॐ जगत्पतये स्वाहा

६८६. ॐ भक्तलोकप्रसन्नात्मने स्वाहा

६६०. ॐ भक्तमन्दारविग्रहाय स्वाहा

**६६१. ॐ भक्तदारिद्रचदमनाय स्वाहा** 

६६२. ॐ भक्तानां प्रीतिदायकाय

स्वाहा

**८८३. ॐ भक्ताधीनमनसे स्वाहा** 

६६४. ॐ पूज्याय स्वाहा

**६६५. ॐ भक्तलोकशिवङ्कराय स्वाहा** 

**६६६. ॐ भक्ताभीष्ट्रप्रदाय स्वाहा** 

६६७. ॐ सर्वभक्ताधौधनिकृन्तनाय स्वाहा

**డ్రిడ్. పు अपारकरुणासिन्धवे स्वाहा** 

६६६. ॐ भगवते स्वाहा

१०००. ॐ भक्ततत्पराय स्वाहा

॥ इति श्रीसन्तानगोपालसहस्रनामावल्याः हवनविधिः॥

किया प्राप्ति प्राप्ति स्वाहित्य प्राप्तिक वर्ष

# चतुःषष्टियोगिनीहोमः

निम्न मन्त्रों का कमानुसार से उच्चारण करते हुए आचार्य और ब्राह्मण कर्ता से कुण्ड में योगिनीहोम के लिए हवन करावें—

ॐ तमीशानं जगतस्तस्थुषस्पतिं धियंजिन्वमवसे हूमहे वयम्। पूषा नो यथा वेदसामसद्वृधे रक्षिता पायुरदब्धः स्वस्तये स्वाहा॥

ॐ आ ब्रह्मन्ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायतामा राष्ट्रे राजन्यः शूर इषव्योऽतिव्याधी महारथो जायतां दोग्ध्री धेनुर्वोढानड्वानाशुः सप्तिः पुरन्धिर्योषा जिष्णू रथेष्ठाः सभेयो युवास्य यजमानस्य वीरो जायतां निकामे निकामे नः पर्जन्यो वर्षतु फलवत्यो न ओषधयः पच्यन्तां योगक्षेमो नः कल्पताम् स्वाहा॥

ॐ महाँ२॥ इन्द्रो वज्रहस्तः षोडशी शर्म यच्छतु। हन्तु पाप्पानं योऽस्मान्द्रेष्टि। उपयामगृहीतोऽसि महेन्द्राय त्वैष ते योनिर्महेन्द्राय त्वा स्वाहा॥

ॐ सद्योजातो व्यमिमीत यज्ञमग्निर्देवानामभवत्पुरोगाः। अस्य होतुः प्रदिश्यृतस्य वाचि स्वाहा कृतर्ठ० हविरदन्तु देवाः स्वाहा॥

ॐ आदित्यं गर्भं पयसा समङ्ग्धि सहस्रस्य प्रितमं विश्वरूपम्। परिवृङ्ग्धि हरसा माभिमर्ठ०स्थाः शतायुषं कृण्हि चीयमानः स्वाहा॥

ॐ स्वर्ण घर्मः स्वाहा स्वर्णाकः स्वाहा स्वर्ण शुक्रः स्वाहा स्वर्ण ज्योतिः स्वाहा स्वर्ण सूर्यः स्वाहा॥

ॐ सत्यं च मे श्रद्धा च मे जगच्च मे धनं च मे विश्वं च मे महश्च मे क्रीडा च मे मोदश्च मे जातं च मे जनिष्यमाणं च मे सूर्तं व मे सुकृतं च मे यज्ञेन कल्पन्ताम् स्वाहा॥ 3% भायै दार्वाहारं प्रभाया अग्न्येधं ब्रध्नस्य विष्ट-प्रायाभिषेक्तारं वर्षिष्ठाय नाकाय परिवेष्टारं देवलोकाय पेशितारं मनुष्यलोकाय प्रकरितार्ठ० सर्वेभ्यो लोकेभ्य उपसेक्तारमवऋत्यै वधायोपमन्थितारं मेधाय वासः पल्पूलीं प्रकामाय रजियत्रीम् स्वाहा॥

ॐ जिह्वा मे भद्रं वाङ्महो मनो मन्युः स्वराड्भामः। मोदाः

प्रमोदा अङ्गलीरङ्गानि मित्रं मे सहः स्वाहा॥

ॐ हिङ्काराय स्वाहा हिङ्कृताय स्वाहा क्रन्दते स्वाहाऽवक्रन्दाय स्वाहा प्रोथते स्वाहा प्रप्रोथाय स्वाहा गन्धाय स्वाहा घाताय स्वाहा निविष्टाय स्वाहोपविष्टाय स्वाहा संदिताय स्वाहा वलाते स्वाहासीनाय स्वाहा शयानाय स्वाहा स्वपते स्वाहा जाग्रते स्वाहा कूजते स्वाहा प्रबुद्धाय स्वाहा विजृम्भमाणाय स्वाहा विचृताय स्वाहा सर्ठ०हानाय स्वाहोपस्थिताय स्वाहायनाय स्वाहा प्रायाणाय स्वाहा॥

ॐ अग्निश्च में घर्मश्च मेऽर्कश्च में सूर्यश्च में प्राणश्च मेऽश्वमेधश्च में पृथिवी च मेऽदितिश्च में दितिश्च में द्यौश्च मेऽङ्गुलयः शक्तरयो

दिशश्च मे यज्ञेन कल्पन्ताम् स्वाहा॥

ॐ पूषन् तव व्रते वयं न रिष्येम कदाचन। स्तोतारस्त इह स्मिस स्वाहा॥

ॐ वेद्या वेदिः समाप्यते बर्हिषा बर्हिरिन्द्रियम्। यूपेन यूप आप्यते प्रणीतो अग्निरग्निना स्वाहा॥

ॐ अयमग्निः सहस्त्रिणो वाजस्य शतिनस्पतिः। मूर्घा कवी

खीणाम् स्वाहा॥

ॐ इमं मे वरुण श्रुधी हवमद्या च मृडय। त्वामवस्युराचके खाहा॥

ॐ यमाय त्वा मखाय त्वा सूर्यस्य त्वा तपसे। देवस्त्वा सिवता मध्वानक्तु। पृथिव्याः सर्ठ० स्पृशस्पाहि। अर्चिरिस शोचिरिस तपोऽसि स्वाहा॥

ॐ यमेन दत्तं त्रित एनमायुनगिन्द्र एणं प्रथमो अध्यतिष्ठत्। गन्धर्वो अस्य रशनामगृभ्णात्सूरादश्चं वसवो नैनरतष्ट स्वाहा॥

ॐ मित्रस्य चर्षणीधृतोऽवो देवस्य सानिस। द्युम्नं चित्र-

श्रवस्तमम् स्वाहा॥

ॐ अग्ने ब्रह्म गृभ्णीष्व धरुणमस्यन्तिरक्षं हर्ठ०ह ब्रह्मवित्ता क्षत्रवित सजातवन्युपद्धामि भ्रातृव्यस्य वधाय। धर्त्रमिस दिवं हर्ठ०ह ब्रह्मवित त्वा क्षत्रवित सजातवन्युपद्धामि भ्रातृव्यस्य वधाय। विश्वाभ्यस्त्वाशाभ्य उपद्धामि चितः स्थोर्ध्ववितो भृगुणामिङ्गरसां तपसा तप्यध्वम् स्वाहा॥

ॐ भग प्रणेतर्भग सत्यराधो भगेमां धियमुदवा ददन्नः। भग प्र

नो जनय गोभिरश्वैर्भग प्र नृभिर्नृवन्तः स्याम स्वाहा॥

ॐ सुपर्णोऽसि गरुत्मांस्त्रिवृत्ते शिरो गायत्रं चक्षुर्बृहद्रथन्ते पक्षौ। स्तोम आत्मा छन्दार्ठ०स्यङ्गानि यजूर्ठ०षि नाम। साम हे तनूर्वामदेव्यं यज्ञायज्ञियं पुच्छं धिष्णयाः शफाः। सुपर्णोहि गरुत्मान्दिवं गच्छ स्वः पत स्वाहा॥

ॐ पितृभ्यः स्वधायिभ्यः स्वधा नमः पितामहेभ्यः स्वधायिभ्यः स्वधा नमः प्रपितामहेभ्यः स्वधायिभ्यः स्वधा नमः। अक्षन्पितरोऽमीमदन्त पितरोऽतीतृपन्त पितरः पितरः शुन्ध्रध्यः। स्वाहा॥

ॐ या ते रुद्र शिंवा तनूरघोराऽपापकाशिनी। तया नस्त्र्य शन्तमया गिरिशन्ताभिचाकशीहि स्वाहा॥ ॐ वरुणः प्राविता भुवन्मित्रो विश्वाभिरूतिभिः। करतां नः सुराधंसः स्वाहा॥

ॐ हर्ठ०सः शुचिषद्वसुरन्तिरक्षसद्धोता वेदिषदितर्दुरोणसत्। नृषद्वरसदृतसद्व्योमसद्वा गोजा ऋतजा अद्रिजा ऋतं बृहत् स्वाहा॥

ॐ सुसंदृशं त्वा वयं मघवन्वन्दिषीमिह। प्र नूनं पूर्णबन्धुरः सुतो यासि वशाँ अनु योजा न्विन्द्र ते हरी स्वाहा॥

ॐ प्रतिपदिस प्रतिपदे त्वानुपदस्यनुपदे त्वा सम्पदिस सम्पदे त्वा तेजोऽसि तेजसे त्वा स्वाहा॥

ॐ देवीरापो अपांनपाद्यो व ऊर्मिईविष्य इन्द्रिया वान्मदिन्तमः। तं देवेभ्यो देवत्रा दत्त शुक्रपेभ्यो येषां भाग स्थ स्वाहा॥

ॐ हविष्मतीरिमा आपो हविष्माँ २ आ विवासति। हविष्यमान्देवो अध्वरो हविषमाँ २॥ अस्तु सूर्यः स्वाहा॥

ॐ श्रीश्च ते लक्ष्मीश्च पत्यावहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि क्षिपमिश्चिनौ व्यात्तम्। इष्णित्रिषाणामुं म इषाण सर्वलोकं म इषाण खाहा॥

ॐ भुवो यज्ञस्य रजसश्च नेता यत्रा नियुद्धिः सचसे शिवाभिः। दिवि मूर्धानं दिधषे स्वर्षां जिह्वामग्ने चकृषे हव्यवाहम् स्वाहा॥

ॐ कदाचनः स्तरीरिस नेन्द्र सश्चिस दाशुषे। उपोपेन्नु भवनभूय इन्नु ते दानं देवस्य पृच्यत आदित्येभ्यस्त्वा स्वाहा॥

ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। स्थितङ्गैस्तुष्टुवार्ठ०सस्तनूभिर्व्यशेमहि देवहितं यदायुः स्वाहा॥ ॐ इषे त्वोर्ज्जे त्वा वायव स्त्थ देवो वः सविता प्रार्पशु श्रेष्ठतमाय कर्मण आप्यायध्वमघ्या इन्द्राय भागं प्रजावती-रनमीवा अयक्ष्मा मा वस्तेन ईशत माघशर्ठ०सो ध्रुवा अस्मिगोपतौ स्यात बहीर्यजमानस्य पशून्पाहि स्वाहा॥

ॐ देवी द्यावापृथिवी मखस्य वामद्य शिरो राध्यासं देवयजने

पृथिव्याः। मखाय त्वा मखस्य त्वा शीर्ष्णे स्वाहा॥

ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव। यद्धद्रं तन्न आसुव स्वाहा॥

ॐ असुन्वन्तमयजमानिमच्छ स्तेनस्येत्यामिन्विहि तस्करस्य। अन्यमस्मिदच्छ सा त इत्या नमो देवि निर्ऋते तुभ्यमस्तु स्वाहा॥

ॐ अग्निश्च म आपश्च मे वीरुधश्च म ओषधयश्च मे कृष्ट-पच्याश्च मेऽकृष्टपच्याश्च मे ग्राम्याश्च मे पशव आरण्याश्च मे वित्तं च मे वित्तिश्च मे भूतं च मे भूतिश्च मे यज्ञेन कल्पन्ताम् स्वाहा॥

ॐ बह्वीनां पिता बहुरस्य पुत्रश्चिश्चाकृणोति समनावगत्य इषुधिः संकाः पृतनाश्च सर्वाः पृष्ठे निनद्धो जयति प्रसूतः स्वाहा॥

ॐ नमस्ते रुद्र मन्यव उतो त इषवे नमः। बाहुभ्यामृत ते नाः स्वाहा॥

ॐ ऋतं च मेऽमृतं च मेऽयक्ष्मं च मेऽनामयच्य मे जीवातुश्री दीर्घायुत्वं च मेऽनमित्रं च मेऽभयं च मे सुखं च मे शयनं च स्वाश मे सुदिनं च मे यज्ञेन कल्पन्ताम् स्वाहा॥

ॐ ते आचरन्ती समनेव योषा मातेव पुत्रं बिभृतामुपस्थे। अ शत्रून्विध्यतार्ठ० संविदाने आर्ली इमे विष्फुरन्ती अमित्रान् स्वाहा। ॐ वेद्या वेदिः समाप्यते बर्हिषा बर्हिरिन्द्रियम्। यूपेन क्

आप्यते प्रणीतो अग्निरग्निना स्वाहा॥

ॐ पावका नः सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवति। यज्ञं वष्टु धियावसुः स्वाहा॥

ॐ अस्कन्नमद्य देवेभ्य आज्यर्ठ०संभ्रियासमङ्ग्रिणा विष्णो मा त्वावक्रमिषं वसुमतीमग्ने ते च्छायामुपस्थेषं विष्णोः स्थानमसीत इन्द्रो वीर्यमकृणोद्ध्वींध्वर आस्थात् स्वाहा॥

ॐ तीव्रान्घोषान्कृण्वते वृषपाणयोऽश्वा रथेभिः सह-वाजवन्तः। अवक्रामन्तः प्रपदैरमित्रान्क्षिणन्तिशत्रूं१। रनपव्ययन्तः स्वाहा॥

ॐ मही द्यौ: पृथिवी च न इमं यज्ञं मिमिक्षताम्। पिपृतां नो भरीमिभ: स्वाहा॥

ॐ उपयामगृहीतोऽसि सावित्रोऽसि चनोधाश्चनोधा असि चनो मिय धेहि। जिन्व यज्ञं जिन्व यज्ञपितं भगाय देवाय त्वा सिवित्रे स्वाहा॥

ॐ आप्यायस्व समेतु ते विश्वतः सोम वृष्ण्यम्। भवा वाजस्य संगर्थे स्वाहा।।

ॐ कार्षिरसि समुद्रस्य त्वाक्षित्या उन्नयामि। समापो अद्भिरग्मत समोषधीभिरोषधीः स्वाहा॥

ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धि पृष्टिवर्धनम्। उर्वारुकिमव बन्धनान्मृत्योर्मुक्षीय माऽमृतात्। त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धि पति-वेदनम्। उर्वारुकिमिव बन्धनादितो मुक्षीय मामुतः स्वाहा॥

ॐ अम्बेअम्बिकेऽम्बालिके न मा नयति कश्चन। ससस्य-<sup>श्वकः</sup> सुभद्रिकां काम्पीलवासिनीम् स्वाहा॥

ॐ विष्णो रराटमिस विष्णोः श्रप्ने स्थो विष्णोः स्यूरिस विष्णोधुवोऽसि। वैष्णवमिस विष्णवे त्वा स्वाहा॥ ॐ ब्राह्मणमद्य विदेयं पितृमन्तं पैतृमत्यमृषिमार्षेयर्ठः सुधातुदक्षिणम्। अस्मद्राता देवता गच्छत प्रदातारमाविशत स्वाहा॥

ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। स्थिररङ्गैस्तुष्टुवार्ठ०सस्तनूभिर्व्यशेमहि देवहितं यदायुः स्वाहा॥

ॐ एका च में तिस्त्रश्च में तिस्त्रश्च में पञ्च च में पञ्च में सात च में सात च में नव च में नव च म एकादश च म एकादश च में त्रयोदश च में पञ्चदश च में पञ्चदश च में पञ्चदश च में सातदश च में सातदश च में नवदश च म एकविर्ठ०शितश्च में एकविर्ठ०शितश्च में त्रयोविर्ठ०शितश्च में पञ्चविर्ठ०शितश्च में पञ्चविर्ठ०शितश्च में पञ्चविर्ठ०शितश्च में सातविर्ठ०शितश्च में सातविर्ठ०शितश्च में नविवर्ठ०शितश्च में नविवर्ठ०शितश्च में नविवर्ठ०शितश्च में नविवर्ठ०शितश्च में पञ्चविर्ठ०शितश्च में नविवर्ठ०शितश्च में नविवर्ठ०शितश्च में नविवर्ठ०शितश्च में नविवर्ठ०शितश्च में कल्पनाम् स्वाहा॥

ॐ ब्रह्माणि मे मतयः शर्ठ० सुतासः शुष्म इयर्ति प्रभृतो मे अद्रिः। आशासते प्रतिहर्यन्त्युक्थेमा हरी वहतस्ता नो अच्छ स्वाहा॥

ॐ असंख्याता सहस्त्राणि ये रुद्रा अधि भूम्याम्। तेषार्ठ० सहस्त्रयोजनेऽव धन्वानि तन्मसि स्वाहा॥

ॐ अहिरिव भोगैः पर्येति बाहुं ज्याया हेतिं परिबाधमानः। हस्तग्नो विश्वा वयुनानि विद्वान्युमान्युमार्ठ०सं परिपातु विश्वाः स्वाहा॥

ॐ तिस्त्रस्त्रेधा सरस्वत्यश्चिना भारतीडा। तीव्रं परिस्तृ सोमिमन्द्राय सुषुवुर्मदम् स्वाहा॥

ॐ सरस्वती योन्यां गर्भमन्तरिश्वभ्यां पत्नी सुकृतं बिभर्ति। अपार्ठ० रसेन वरुणो न साम्नेन्द्रर्ठ० श्रियै जनयन्नप्सु राजा स्वाहा॥ ॐ इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा निद्धे पदम्। समूढमस्यपार्ठ० सुरे

स्वाहा॥

ॐ वृष्ण ऊर्मिरिस राष्ट्रदा राष्ट्रं मे देहि स्वाहा वृष्ण ऊर्मिरिस राष्ट्रदा राष्ट्रममुष्मै देहि वृषसेनोऽसिराष्ट्रदा राष्ट्रं मे देहि स्वाहा वृषसेनोऽसि राष्ट्रदा राष्ट्रममुष्मै देहि स्वाहा॥

ॐ मृगो न भीमः कुचरो गिरिष्ठाः परावत आजगन्था परस्याः। सृकर्ठ०सर्ठ०शाय पविमिन्द्र तिग्मं वि शत्रून् ताढि वि मृधो नुदस्व

स्वाहा॥

# (अथवा)

केवलं नामाऽनुक्रमेण योगिनीहोमः

ॐ गजाननायै स्वाहा, ॐ सिंहमुख्यै स्वाहा, ॐ गृथ्रास्यायै स्वाहा, ॐ काकतुण्डिकायै स्वाहा, ॐ उष्ट्रग्रीवायै स्वाहा, ॐ उल्रूकिकायै स्वाहा, ॐ वाराह्यै स्वाहा, ॐ शरभाननायै स्वाहा, ॐ उल्रूकिकायै स्वाहा, ॐ शिवारावायै स्वाहा, ॐ मयूरायै स्वाहा, ॐ विकटाननायै स्वाहा, ॐ अष्टवक्तायै स्वाहा, ॐ कोटराक्ष्यै स्वाहा, ॐ कुब्जायै स्वाहा, ॐ विकटलोचनायै स्वाहा, ॐ कोटराक्ष्यै स्वाहा, ॐ ललजिह्नायै स्वाहा, ॐ वानराननायै स्वाहा, ॐ ऋक्षाभ्ये स्वाहा, ॐ केकराक्ष्ये स्वाहा, ॐ वानराननायै स्वाहा, ॐ ऋक्षाभ्ये स्वाहा, ॐ केपालहस्तायै स्वाहा, ॐ वहत्तुण्डायै स्वाहा, ॐ सुत्रप्रीयायै स्वाहा, ॐ कपालहस्तायै स्वाहा, ॐ रक्ताक्ष्ये स्वाहा, ॐ पाशहस्तायै स्वाहा, ॐ र्यन्यै स्वाहा, ॐ पाशहस्तायै स्वाहा, ॐ रिश्णुघ्ये स्वाहा, ॐ प्रचण्डायै स्वाहा, ॐ चण्डिवक्रमायै स्वाहा, ॐ रिश्णुघ्ये स्वाहा, ॐ पापहन्त्रयै स्वाहा, ॐ किरपायिन्ये स्वाहा, ॐ वसाधयायै पापहन्त्रयै स्वाहा, ॐ काल्ये स्वाहा, ॐ रावहस्तायै स्वाहा, ॐ आन्त्रमालिन्ये स्वाहा, ॐ गर्भभक्षायै स्वाहा, ॐ श्वहत्कुक्ष्यै स्वाहा, ॐ सर्पास्यायै स्वाहा, ॐ सर्पास्यायै स्वाहा, ॐ मर्णस्वाहा, ॐ सर्वाहा, खें हित्सुक्ष्ये स्वाहा, ॐ सर्वाहा, खें स्वाहा, ॐ सर्वाहा, ॐ सर्

ॐ प्रेतवाहिन्यै स्वाहा, ॐ दन्दशूकरायै स्वाहा, ॐ क्रौञ्च्यै स्वाहा, ॐ मृगशीर्षायै स्वाहा, ॐ वृषाननायै स्वाहा, ॐ व्यात्तास्यायै स्वाहा, ॐ धूप्रनिश्वासायै स्वाहा, ॐ व्योमैकचरणोर्ध्वदृशे स्वाहा, ॐ तापिन्यै स्वाहा, ॐ शोषिणीदृष्टचै स्वाहा, ॐ कोटयें स्वाहा, ॐ स्थूल-नासिकायै स्वाहा, ॐ विद्युत्प्रभायै स्वाहा, ॐ बलाकास्यायै स्वाहा, ॐ मार्जायै स्वाहा, ॐ कटपूतनायै स्वाहा, ॐ अट्टाट्टहासायै स्वाहा, ॐ कामाक्ष्यै स्वाहा, ॐ मृगाक्ष्यै स्वाहा, ॐ मृगलोचनायै स्वाहा।

# क्षेत्रपालहोमः

क्षेत्रपालहोम के लिए आचार्य और ब्राह्मण निम्न मन्त्रों का उच्चारण करते हुए कर्ता से कुण्ड में हवन करावें—

ॐ इमौ ते पक्षावजरौ पतित्रणौ याभ्यार्ठ० रक्षार्ठ०स्य पहर्ठ० स्यग्ने। ताभ्यां पतेम सुकृतामु लोकं यत्र ऋषयो जग्मुः प्रथमजाः पुराणाः स्वाहा॥

ॐ प्रथमा वार्ठ० सरिथना सुवर्णा देवौ पश्यन्तौ भुवनानि विश्वा। अपिप्रयं चोदना वां मिमाना होतारा ज्योतिः प्रदिशा दिशना स्वाहा॥

ॐ इन्द्रस्य वज्रो मरुतामनीकं मित्रस्य गर्भो वरुणस्य नािभः। सेमां नो हव्यदातिं जुषाणो देव रथ प्रतिहव्या गृभाय स्वाहा॥

ॐ एवेदिन्द्रं वृषणं वज्रबाहुं विसष्ठासो अभ्यर्चन्त्यकैः। स<sup>नः</sup> स्तुतो वीरवद्धातु गोमद्यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः स्वाहा॥

ॐ उक्षा समुद्रो अरुणः सुपर्णः पूर्वस्य योनिं पितुराविवेश। मध्ये दिवो निहितः पृश्चिरश्मा विचक्रमे रजसस्पात्यन्तौ स्वाहा॥

ॐ यद्देवा देवहेडनं देवासश्चकृमा वयम्। अग्निर्मा तस्मादे<sup>नसी</sup> विश्वान्मुञ्चत्वर्ठ०हसः स्वाहा॥ ॐ स न इन्द्राय यज्यवे वरुणाय मरुद्धचः। वरिवोवित्-परिस्रव स्वाहा॥

ॐ बाहू में बलिमिन्द्रियर्ठ० हस्तौ में कर्म वीर्यम्। आत्मा क्षत्रमुरो मम स्वाहा॥

ॐ मुञ्चन्तु मा शपथ्यादथो वरुण्यादुत। अथो यमस्य पड्वीशात्सर्वस्माद्देविकल्बिषात् स्वाहा॥

🕉 कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतर्ठ० समाः। एवं त्विय

नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे स्वाहा॥

ॐ सन्नः सिन्धुरवभृथायोद्यतः समुद्रोऽभ्यविह्नयमाणः सिललः प्रप्लुतो ययोरोजसा स्कभिता रजोर्ठ०सि वीर्येभिर्वीरतमा शिवष्ठा। या पत्येते अप्रतीता सहोभिर्विष्णू अगन्वरुणा पूर्वहूतौ स्वाहा॥

ॐ नमो गणेभ्यो गणपितभ्यश्च वो नमो नमो व्रातेभ्यो व्रातपितभ्यश्च वो नमो नमो गृत्सेभ्यो गृत्सपितभ्यश्च वो नमो नमो

विश्वरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यश्च वो नमः स्वाहा॥

ॐ अर्मेभ्यो हस्तिपं जवायाश्वपं पृष्ट्यै गोपालं वीर्याया-विपालं तेजसेऽजपालिमरायै कीनाशं कीलालाय सुराकारं भद्राय गृहपर्ठ०श्रेयसे वित्तधमाध्यक्ष्यायानुक्षत्तारम् स्वाहा॥

ॐ या ओषधीः पूर्वा जाता देवभ्यस्त्रियुगं पुरा। मनैनु

बभूणामहर्ठ०शतं धामानि सप्त च स्वाहा॥

ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धि पतिवेदनम्। उर्वारुकिमव बन्धनादितो मुक्षीय मामुतः स्वाहा॥

ॐ देवसवितः प्रसुव यज्ञं प्रसुव यज्ञपितं भगाय। दिव्यो गन्धर्वः केतपूः केतं नः पुनातु वाचस्पतिर्वाजं नः स्वदतु स्वाहा॥ ॐ सीसेन तन्त्रं मनसा मनीषिण ऊर्णासूत्रेण कवयो वयित। अश्विना यज्ञर्ठ० सिवता सरस्वतीन्द्रस्य रूपं वरुणो भिषजयन् स्वाहा॥

ॐ आशुः शिशानो वृषभो न भीमो घनाघनः क्षोभण-श्चर्षणीनाम्। संक्रन्दनोऽनिमष एकवीरः शतर्ठ० सेना अजयत्-साकमिन्द्रः स्वाहा॥

ॐ इमर्ठ० साहस्रर्ठ० शतधारमुत्सं व्यच्यमानर्ठ० सिरस्य मध्ये। घृतं दुहानामदितिं जनायाग्ने मा हिर्ठ०सीः परमे व्योमन्॥ गवयमारण्यमनु ते दिशामि तेन चिन्वानस्तन्वो निषीद। गवयं ते शुगृच्छतु यं द्विष्मस्तं ते शुगृच्छतु स्वाहा॥

ॐ कुम्भो वनिष्ठुर्जनिता शचीभिर्यस्मिन्नग्रे योन्यां गर्भो अन्तः। प्लाशिर्व्यक्तः शतधार उत्सो दुहे न कुम्भी स्वधां पितृभ्यः स्वाहा॥

ॐ आक्रन्दय बलमोजो न आधा निष्टनिहि दुरिताबाधमानः। अपप्रोथ दुन्दुभे दुच्छुना इत इन्द्रस्य मुष्टिरसि वीडयस्व स्वाहा॥

ॐ इन्द्रायाहि तूतुजान उप ब्रह्माणि हरिवः। सुते दिधव्य नश्चनः स्वाहा॥

ॐ चन्द्रमा अप्स्वन्तरा सुपर्णो धावते दिवि। रियं पिशङ्गं बहुलं पुरुस्पृहर्ठ० हरिरेति कनिक्रदत् स्वाहा॥

ॐ गणानां त्वा गणपतिर्ठ० हवामहे प्रियाणां त्वा प्रियपितर्ठ० हवामहे निधीनां त्वा निधिपतिर्ठ० हवामहे वसो मम। आहमजानि गर्भधमा त्वमजासि गर्भधम् स्वाहा॥ ॐ उग्रं लोहितेन मित्रर्ठ० सौव्रत्येन रुद्रं दौर्व्रत्येनेन्द्रं प्रक्रीडेन मरुतो बलेन साध्यान्प्रमुदा। भवस्य कण्ठचर्ठ० रुद्रस्यान्तः पार्श्व्यं महादेवस्य यकृच्छर्वस्य वनिष्ठुः पशुपतेः पुरीतत् स्वाहा॥

ॐ पवित्रेण पुनीहि मा शुक्रेण देव दीद्यत्। अग्ने क्रत्वा क्रतूँ२नु॥रनुस्वाहा॥

ॐ आजिघ्र कल्शं मह्या त्वा विशन्त्वन्दवः। पुनरूर्जा निवर्तस्व सा नः सहस्रं धुक्ष्वोरुधारा पयस्वती पुनर्माविशताद्रियः स्वाहा॥

ॐ वायो शुक्रो अयामि ते मध्वो अग्रं दिविष्टिषु। आयाहि सोमपीतये स्पार्ही देव नियुत्वता स्वाहा॥

ॐ दैव्या होतारा ऊर्ध्वमध्वरं नोऽग्रेर्जिह्वामभिगृणीतम्। कृणुतं नः स्विष्टिम् स्वाहा॥

ॐ त्रीणि त आहुर्दिवि बन्धनानि त्रीण्यप्सु त्रीण्यन्तःसमुद्रे। उतेव मे वरुणश्छन्तस्यर्वन्यत्रा त आहुः परमं जनित्रम् स्वाहा॥

ॐ प्रतिश्रुत्काया अर्तनं घोषाय भषमन्ताय बहुवादिन-मनन्ताय मूकर्ठ० शब्दायाडम्बराघातं महसे वीणावादं क्रोशाय तूणवध्ममवरस्पराय शङ्ख्यभं वनाय वनपमन्यतोऽरण्याय दावपम् स्वाहा॥

ॐ शुद्धवालः सर्वशुद्धवालो मणिवालस्त आश्विनाः श्येतः श्येताक्षोऽरुणस्ते रुद्राय पशुपतये कर्णा यामा अवलिप्ता रौद्रा नभोरूपाः पार्जन्याः स्वाहा॥

ॐ वनस्पते वीड्वङ्गो हि भूया अस्मत्सखाप्रतरणः सुवीरः। गोभिः सन्नद्धो असिवींडय स्वास्त्थाता ते जयतु जेत्वानि स्वाहा॥ ॐ सुपर्णां वस्ते मृगो अस्यादन्तो गोभिः संनद्धा पतित प्रसूता। यत्रा नरः सं च वि च द्रवन्ति तत्रास्मभ्यमिषवः शर्म यर्ठ०सन् स्वाहा॥

ॐ अग्ने अच्छा वदेह नः प्रति नः सुमना भव। प्र नो यच्छ सहस्रजित्त्वर्ठ०हि धनदा असि स्वाहा॥

ॐ भद्रं कर्णेभिःशृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः। स्थिरेरङ्गैस्तुष्टुवार्ठ० सस्तनुभिर्व्यशेमहि देव हितं यदायुः स्वाहा॥

🕉 अपां फेनेन नमुचेः शिर इन्द्रोदवर्तयः। विश्वा यदजयः

स्पृधः स्वाहा॥

ॐ वातं प्राणेनापानेन नासिके उपयाममधरेणौष्ठेन सदुत्तरेण प्रकाशेनान्तरमनूकाशेन बाह्यं निवेष्यं मूर्ध्वा स्तनियत्नुं निर्बाधेनाशनिं मिस्तिष्केण विद्युतं कनीनकाभ्यां कर्णाभ्याठ० श्रोत्तर्ठ० श्रोत्राभ्यां कर्णौ तेदनीमधरकण्ठेनापः शुष्ककण्ठेन चित्तं मन्याभिरदितिर्ठ० शीर्ष्णा निर्ऋतिं निर्जल्पेन शीर्ष्णा संक्रोशैः प्राणान् रेष्माणर्ठ० स्तुपेन स्वाहा॥

ॐ इदं हिव: प्रजननं मे अस्तु दशवीरर्ठ० सर्वगणर्ठ० स्वस्तये। आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन्यभयसनि। अग्निः प्रजां

बहुलां मे करोत्वन्नं पयो रेतो अस्मास् धत्त स्वाहा॥

ॐ खड्गो वैश्वदेवः श्वा कृष्णः कर्णो गर्दभस्तरक्षुर्ते रक्षसामिन्द्राय सूकरः सिर्ठ०हो मारुतः कृकलासः पिप्पका शकुनिस्ते शरव्यायै विश्वेषां देवानां पृषतः स्वाहा॥

ॐ मृगो न भीमः कुचरो गिरिष्ठाः परावत आजगन्था परस्याः। सृकर्ठ०सर्ठ०शाय पविमिन्द्र तिग्मं वि शत्रून् ताढि वि मृथो नुद्र्य स्वाहा॥ ॐ इन्दुर्दक्षः श्येन ऋतावा हिरण्यपक्षः शकुनो भुरण्युः। महान् सधस्थे धुव आ निषत्तो नमस्ते अस्तु मा मा हिर्ठ०सीः स्वाहा॥

ॐ जीमूतस्येव भवति प्रतीकं यद्वर्मी याति समदामुपस्थे। अनाविद्धया तन्वा जय त्वर्ठ० स त्वा वर्मणो महिमा पिपर्तु स्वाहा॥

ॐ तीव्रान्द्योषान्कृण्वते वृषपाणयोऽश्वा रथेभिः सह वाजयन्त। अवक्रामन्तः प्रपदैरमित्रान्क्षिणन्ति शत्रूं १॥ रनपव्ययन्तः स्वाहा॥

ॐ अग्नि दूतं पुरो दधे हव्यवाहमुप ब्रुवे॥ देवाँ२॥

आसादयादिह स्वाहा॥

ॐ अदित्यास्त्वा पृष्ठे सादयाम्यन्तरिक्षस्य धत्री विष्टम्भनीं दिशामधिपत्नीं भुवनानाम्। ऊर्मिर्द्रप्सो अपामिस विश्वकर्मा त ऋषिरश्चिनाध्वर्यू सादयतामिह त्वा स्वाहा॥

ॐ द्यौस्ते पृथिव्यन्तरिक्षं वायुश्छद्रं पृणातु ते। सूर्यस्ते नक्षत्रैः

सह लोकं कृणोतु साधुया स्वाहा॥

ॐ संबहिरङ्कार्ठ०हिवषा घृतेन समादित्यैर्वसुिभः संमरुद्धिः। समिन्द्रो विश्वदेवेभिरङ्का दिव्यं नभो गच्छतु यत् स्वाहा॥

ॐ पवमानः सो अद्य नः पवित्रेण विचर्षणिः। यः पोता स

पुनातु मा स्वाहा॥

ॐ अभ्यर्षत सुष्टुतिं गव्यमाजिमस्मासु भद्रा द्रविणानि धत्त। इमं यज्ञं नयत देवता नो घृतस्य धारा मधुमत्पवन्ते स्वाहा॥

(अथवा)

केवलं नामाऽनुक्रमेण क्षेत्रपालहोमः

ॐ अजराय स्वाहा, ॐ व्यापकाय स्वाहा, ॐ इन्द्रचौराय स्वाहा, ॐ इन्द्रमूर्तये स्वाहा, ॐ उक्ष्णे स्वाहा, ॐ कूष्माण्डाय स्वाहा, ॐ वरुणाय स्वाहा, ॐ वटुकाय स्वाहा, ॐ विमुक्ताय स्वाहा, ॐ लिप्तकाय स्वाहा, ॐ नीललोकाय स्वाहा, ॐ एकदंष्ट्राय स्वाहा, ॐ ऐरावताय स्वाहा, ॐ ओषधीष्ट्राय स्वाहा, ॐ बन्धनाय स्वाहा, ॐ दिव्यकरणाय स्वाहा, ॐ कम्बलाय स्वाहा, ॐ भीषणाय स्वाहा, ॐ गवयाय स्वाहा, ॐ घंटाय स्वाहा, ॐ व्यालाय स्वाहा, ॐ अंशवे स्वाहा, ॐ चन्द्रवारुणाय स्वाहा, ॐ घटाटोपाय स्वाहा, ॐ जिटलाय स्वाहा, ॐ क्रतवे स्वाहा, ॐ घण्टे- श्वराय स्वाहा, ॐ विकटाय स्वाहा, ॐ मणिमाणाय स्वाहा, ॐ गणबन्धाय स्वाहा, ॐ मुण्डाय स्वाहा, ॐ बर्बूकराय स्वाहा, ॐ सुधापाय स्वाहा, ॐ वैनाय स्वाहा, ॐ पवनाय स्वाहा, ॐ बुण्डकरणाय स्वाहा, ॐ स्थिवाय स्वाहा, ॐ वन्तुराय स्वाहा, ॐ धनदाय स्वाहा, ॐ नागकर्णाय स्वाहा, ॐ महाबलाय स्वाहा, ॐ फेत्काराय स्वाहा, ॐ वीरकाय स्वाहा, ॐ मिंहाय स्वाहा, ॐ मृगाय स्वाहा, ॐ यक्षाय स्वाहा, ॐ मेघवाहनाय स्वाहा, ॐ तीक्ष्णाय स्वाहा, ॐ अमराय स्वाहा, ॐ शुक्राय स्वाहा।

## सर्वतोभद्रदेवताहवनम्

निम्न मंत्रों का आचार्य और ब्राह्मण उच्चारण करते हुए कर्ता से सर्वतीगढ़ के देवताओं के लिए कुण्ड में हवन करावें—

ॐ ब्रह्म जज्ञानं प्रथमं पुरस्ताद्वि सीमतः सुरुचो वेन आवः। स बुध्या उपमा अस्य विष्ठाः सतश्च योनिमसतश्च विवः स्वाहा॥

ॐ वयर्ठ० सोम व्रते तव मनस्तनूषु बिभ्रतः। प्रजावनः सचेमिह स्वाहा॥

ॐ तमीशानं जगतस्तस्थुषस्पतिं धियं जिन्वमवसे हूमहे व्यम्। पूषानो यथा वेदसामसद्वधे रक्षितापायुरदब्धः स्वस्तये स्वाहा॥

ॐ त्रातारिमन्द्रमिवतारिमन्द्रर्ठ० हवे हवे सुहवर्ठ० शूरिमन्द्रम्। ह्वयामि शक्रं पुरुहूतिमन्द्रर्ठ० स्वस्ति नो मघवा धात्विन्द्रः स्वाहा॥

ॐ त्वं नो अग्ने तव देव पायुभिर्मघोनो रक्ष तन्वश्च वन्द्य। त्राती तोकस्य तनये गवामस्य निमेषर्ठ० रक्षमाणस्तव व्रते स्वाहा॥

ॐ यमाय त्वाङ्गिरस्वते पितृमते स्वाहा। स्वाहा घर्माय स्वाहा घर्म: पित्रे स्वाहा॥ ॐ असुन्वन्तमयजमानिमच्छ स्तेनस्येत्यामिन्विहि तस्करस्य। अन्यमस्मदिच्छ सा त इत्या नमो देवि निर्ऋते तुभ्यमस्तु स्वाहा॥

ॐ तत्त्वा यामि ब्रह्मणा वन्दमानस्तदाशास्ते यजमानो हिविभि:। अहेडमानो वरुणेह बोध्युरुशर्ठ०स मा न आयु: प्रमोषी: स्वाहा॥

ॐ आ नो नियुद्धिः शतिनीभिरध्वर्ठ० सहस्त्रिणीभिरुपयाहि यज्ञम्। वायो अस्मिन्सवने मादयस्व यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः स्वाहा॥

ॐ सुगा वो देवाः सदना अकर्म य आजग्मेठ्० सवनं जुषाणाः। भरमाणा वहमानां हवीर्ठ०ष्यस्मे धत्त वसवो वसूनि स्वाहा॥

ॐ रुद्राः सर्ठ० सृज्य पृथिवीं बृहज्ज्योतिः समीधिरे। तेषां

भानुरजस्त्र इच्छुक्रो देवेषुरोचते स्वाहा॥

ॐ यज्ञो देवानां प्रत्येतिसुम्नमादित्यासो भवता मृडयन्तः। आवोऽर्वाची सुमतिर्ववृत्यादर्ठ० होश्चिद्याविरवोवित्तरात् आदित्ये-भ्यस्त्वा स्वाहा।।

ॐ अश्विना तेजसा चक्षुः प्राणेन सरस्वती वीर्यम्। वाचेन्द्रो

बलेनेन्द्राय दधुरिन्द्रियम् स्वाहा॥

ॐ विश्वेदेवासआगत शृणुता म इमर्ठ०हवम्। एदम्बर्हि-निषीदत। उपयामगृहीतोऽसिविश्वेभ्यस्त्वा देवेभ्यएष ते योनि-विश्वेभ्यस्त्वा देवेभ्यः स्वाहा॥

ॐ अभि त्यं देवर्ठ०सवितारमोण्योः कविक्रतुमर्चामि सत्यसवर्ठ० रत्नधामभि प्रियं मितं कविम्। ऊर्ध्वायस्याऽमितभी अदिद्युतत्सवीमनि हिरण्यपाणिरिममीत सुक्रतुः कृपास्वः। प्रजाभ्यसत्वा प्रजास्त्वानुप्राणन्तु प्रजास्त्वमनुप्राणिहि स्वाहा॥

हो. श्री. स. गो. अ. वि० २०

ॐ नमोऽस्तु सर्पेभ्यो ये के च पृथिवीमनु। ये अन्तरिक्षे ये दिवि तेभ्यः सर्पेभ्यो नमः स्वाहा॥

ॐ ऋताषाङ्ऋतधामाग्निर्गन्धर्वस्तस्यौषधयोऽप्सरसो मुदो नाम। स न इदं ब्रह्मक्षत्रं पातु तस्मै स्वाहा वाट् ताभ्यः स्वाहा॥

ॐ यदक्रन्दः प्रथमं जायमान उद्यन्त्समुद्रादुत वा पुरीषात्। श्येनस्य पक्षा हरिणस्य बाहूउपस्त्यं महि जातन्ते अर्वन् स्वाहा॥

ॐ आशुः शिशानो वृषभो न भीमो घनाघनः क्षोभण-श्चर्षणीनाम्। संक्रन्दनोऽनिमिष एकवीरः शतर्ठ० सेना अजयत्साकमिन्द्रः स्वाहा॥

ॐ यत्ते गात्रादग्निना पच्यमानादभिशूलं निहतस्याव-धावति। मा तद्भम्यामाश्रिषन्मा तृणेषु देवेभ्यस्तदुशद्भचो रातमसु स्वाहा॥

ॐ कार्षिरसि समुद्रस्य त्वाक्षित्या उन्नयामि। समापो अद्भिरग्मत समोषधीभिरोषधी: स्वाहा॥

ॐ शुक्रज्योतिश्च चित्रज्योतिश्च सत्यज्योतिश्च ज्योतिष्माँश्च। शुक्रश्च ऋतपाश्चात्यर्ठ०हाः स्वाहा॥

ॐ अम्बे अम्बिकेऽम्बालिके न मा नयति कश्च<sup>न।</sup> ससस्त्यश्वकः सुभद्रिकां काम्पीलवासिनीम् स्वाहा॥

ॐ इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा निद्धे पदम्। समूढमस्य पार्ठ॰ सुरे स्वाहा॥

ॐ पितृभ्यः स्वधायिभ्यः स्वधानमः पितामहेभ्यः स्वधा-यिभ्यः स्वधा नमः प्रपितामहेभ्यः स्वधायिभ्यः स्वधा नमः। अक्षन्पितरोऽमीमदन्त पितरोऽतीतृपन्त पितरः पितरः शुन्धध्वम् स्वाहा॥ ॐ परं मृत्यो अनु परेहि पन्थां यस्ते अन्य इतरो देवयानात्। चक्षुष्मते शृण्वत ते ब्रवीमि मा नः प्रजार्ठ० रीरिषो मोत वीरान् स्वाहा॥

ॐ गणानान्त्वा गणपितर्ठ० हवामहे प्रियाणान्त्वा प्रिय-पितर्ठ० हवामहे निधीनान्त्वा निधिपितर्ठ० हवामहे वसो मम आहमजानि गर्भधमा त्वमजासि गर्भधम् स्वाहा॥

ॐ अप्स्वग्ने सिधष्टव सौषधीरनु रुध्यसे। गर्भे सन् जायसे पुनः स्वाहा॥

ॐ मरुतो यस्य हि क्षये पाथा दिवोविमहसः। स सुगोपातमो जनः स्वाहा॥

ॐ स्योना पृथिवि नो भवानृक्षरा निवेशनि। यच्छा नः शर्म सप्रथाः स्वाहा॥

ॐ पंचनद्यः सरस्वती मिपयन्ति सस्त्रोतसः। सरस्वती तु पंचधा सो देशे भवत्सरित् स्वाहा॥

ॐ समुद्रोऽसि नभस्वानार्द्रदानुः शंभूर्मयोभूरिम मा विह स्वाहा। मारुतोऽसि मरुतां गणः शंभूर्मयोभूरिभ मा विह स्वाहा अवस्यूरिस दुवस्वाञ्छुंभूर्मयोभूरिभ मा वाहि स्वाहा॥ ॐ परि त्वा गिर्वणो गिर इमा भवन्तु विश्वतः। वृद्धायुमनु

वृद्धयो जुष्टा भवन्तु जुष्टयः स्वाहा॥

ॐ गणानान्त्वा गणपतिर्ठ० हवामहे प्रियाणान्त्वा प्रियपतिर्ठ० हवामहे निधीनान्त्वा निधिपतिर्ठ० हवामहे वसो मम आहमजानि गर्धमात्वमजासि गर्भधम् स्वाहा॥

ॐ त्रिशर्ठ०द्धाम विराजित वाक् पतङ्गाय धीयते। प्रतिवस्तोरह द्यभिः स्वाहा॥ ॐ महाँ२॥ इन्द्रो वज्रहस्तः षोडशी शर्म यच्छतु। हन्तु पाप्पानं योऽस्मान्द्रेष्टि। उपयामगृहीतोऽसि महेन्द्राय त्वैष ते योनिर्महेन्द्राय त्वा स्वाहा॥

ॐ वसु च मे वसितश्च मे कर्म च मे शक्तिश्च मेऽर्थश्च म एमश्च म इत्या च मे गतिश्च मे यज्ञेन कल्पन्ताम् स्वाहा॥

ॐ इड एह्यदित एहि काम्या एत। मिय वः काम धरणं भूयात् स्वाहा॥

ॐ खड्गो वैश्वदेवः श्वा कृष्णः कर्णो गर्दभस्तरक्षुस्ते रक्षसामिन्द्राय सूकरः सिर्ठ०हो मारुतः कृकलासः पिणका शकुनिस्ते शरव्यायै विश्वेषां देवानां पृषतः स्वाहा॥

ॐ उदुत्तमं वरुण पाशमस्मदवाधमं वि मध्यमं श्रथाय। अथा वयमादित्य व्रते तवानागसो अदितये स्याम स्वाहा॥

ॐ अर्ठ०शुश्च मे रिश्मश्च मेऽदाभ्यश्च मेऽधिपतिश्च म उपार्ठ० शुश्च मेऽन्तर्यामश्च म ऐन्द्रवायवश्च मे मैत्रावरुणश्च म आश्विनश्च मे प्रतिप्रस्थानश्च मे शुक्रश्च मे मन्थी च मे यज्ञेन कल्पनाम् स्वाहा॥

ॐ आयङ्गौः पृश्चिरक्रमीदसदन्मातरं पुरः। पितरं च प्रयन्तवः स्वाहा॥

ॐ अयं दक्षिणा विश्वकर्मा तस्य मनो वैश्वकर्मणं ग्रीष्मो मानसिस्त्रष्टुब्ग्रेष्मौ त्रिष्टुभः स्वारर्ठ० स्वारादन्तर्यामोन्तर्यामा-त्यंचदशः पञ्चदशाद्वहद् भरद्वाज ऋषिः प्रजापितगृहीतया त्वया मनो गृह्णामि प्रजाभ्यः स्वाहा॥

ॐ इदमुत्तरात्स्वस्तस्य श्रोत्रर्ठ० सौवर्ठ० शरच्छ्रौत्र्यनुष्टुप् शारद्यनुष्टुभ ऐडमैडान्मन्थी मन्थिन एकविर्ठ०श एकविर्ठ० शाद्वैराजं विश्वामित्र ऋषिः प्रजापतिगृहीतया त्वया श्रोत्रं गृह्णामि प्रजाभ्यः स्वाहा॥

ॐ त्र्यायुषं जमदग्नेः कश्यपस्य त्र्यायुषम्। यद्देवेषु त्र्यायुषं तन्नो अस्तु त्र्यायुषम् स्वाहा॥

ॐ अयं पश्चाद्विश्वव्यचास्तस्य चक्षुर्वेश्वव्यचसं वर्षाश्चा-क्षुष्यो जगती वार्षी जगत्या ऋक्सममृक्समाच्छुक्रः शुक्रात् सप्तदशः सप्तदशाद्वैरूपं जमदिग्नर्ऋषिः प्रजापितगृहीतया त्वया चक्षुर्गृह्णामि प्रजाभ्यः स्वाहा॥

ॐ अयं पुरो भुवस्तस्य प्राणो भौवायनो वसन्तः प्राणायनो गायत्री वासन्ती गायत्र्यै गायत्रम् गायत्रादुपार्ठ०शुरुपार्ठ० शोस्त्रिवृत्तिवृतो रथन्तरं विसष्ठ ऋषिः प्रजापितगृहीतया त्वया प्राणं गृह्णामि प्रजाभ्यः स्वाहा॥

ॐ अत्र पितरो मादयध्वं यथाभागमावृषायध्वम्। अमीमदन्त पितरो यथाभागमावृषायिषत स्वाहा॥

ॐ तं पत्नीभिरनुगच्छेम देवाः पुत्रैभ्रातृभिरुत वा हिरण्यैः। नाकं गृभ्णानाः सुकृतस्य लोके तृतीये पृष्ठे अधि रोचने दिवः स्वाहा॥

ॐ अदित्यै रास्त्रासीन्द्राण्या उष्णीषः। पूषासि घर्माय दीष्व स्वाहा॥

ॐ अम्बेअम्बिकेऽम्बालिके न मा नयति कश्चन। ससस्त्यश्वकः सुभद्रिकां काम्पीलवासिनीम् स्वाहा॥

ॐ इन्द्रायाहि धियेषितो विप्रजूतः सुतावतः। उप ब्रह्माणि वाघतः स्वाहा॥ ॐ इन्द्रस्य क्रोडोऽदित्यै पाजस्यं दिशां जत्रवोऽदित्यै भसज्जीमूतान्हृदयौपशेनान्तिरक्षं पुरीतता नभ उदर्येण चक्रवाकौ मतस्त्राभ्यां दिवं वृक्काभ्यां गिरीन्प्लाशिभिरुपलान्प्लीहा वल्मीकान्क्लोमभिग्लोभिर्गुल्मान्हिराभिः स्त्रवन्तीर्हृदान्कुक्षिभ्याठं० समुद्रमुदरेण वैश्वानरं भस्मना स्वाहा॥

ॐ समख्ये देव्या धिया संदक्षिणयोरुचक्षसा। मा म आयुः प्रमोषीर्मी अहं तव वीरं विदेय तव देवि संदृशि स्वाहा॥

ॐ रक्षोहणं वलगहनं वैष्णवीमिदमहं तं वलगमुत्किरामि यं मे निष्टचो यममात्यो निचखानेदमहं तं वलगमुत्किरामि यं मे समानो यमसमानो निचखानेदमहं तं वलगमुत्किरामि यं मे सबन्धुर्यम-सबन्धुर्निचखानेदमहं तं वलगमुत्किरामि यं मे सजातो यमसजातो निचखानोत्कृत्यां किरामि स्वाहा॥

ॐ या ते रुद्र शिवा तनूरघोराऽपापकाशिनी। तया नस्तन्वा शन्तमया गिरिशन्ताभिचाकशीहि स्वाहा॥

ॐ अम्बेअम्बिकेऽम्बालिके न मा नयति कश्चन। ससस्त्यश्वकः सुभद्रिकां काम्पीलवासिनीम् स्वाहा॥

(अथवा)

# केवलं नामाऽनुक्रमेण सर्वतोभद्रदेवताहोमः

१. ॐ ब्रह्मणे स्वाहा। २. ॐ सोमाय स्वाहा। ३. ॐ ईशानाय स्वाहा। ४. ॐ इन्द्राय स्वाहा। ५. ॐ अग्नये स्वाहा। ६. ॐ यमाय स्वाहा। ७. ॐ निर्ऋतये स्वाहा। ८. ॐ वरुणाय स्वाहा। ६. ॐ वायवे स्वाहा। १०. ॐ अष्टवसुभ्यो स्वाहा। ११. ॐ प्रकादशस्त्रदेभ्यः स्वाहा। १२. ॐ द्वादशादित्येभ्यः स्वाहा। १३. ॐ अश्विभ्यां स्वाहा। १४. ॐ सपैतृकविश्वेभ्यो देवेभ्यः स्वाहा। १५. ॐ ससयक्षेभ्यः स्वाहा। १६. ॐ नागेभ्यः स्वाहा। १७. ॐ गन्धर्वाप्सरोभ्यः स्वाहा। १८. ॐ नन्दीश्वराय

स्वाहा। २०. ॐ शूलाय स्वाहा। २१. ॐ महाकालाय स्वाहा। २२. ॐ दक्षादिभ्यः स्वाहा। २३. ॐ दुर्गाये स्वाहा। २४. ॐ विष्णवे स्वाहा। २५. ॐ विष्णवे स्वाहा। २५. ॐ मृत्युरोगेभ्य स्वाहा। २७. ॐ गणपतये स्वाहा। २८. ॐ अद्भ्य स्वाहा। २६. ॐ मृत्युरोगेभ्य स्वाहा। ३०. ॐ पृथिव्ये स्वाहा। ३९. ॐ मह्द्भ्यः स्वाहा। ३०. ॐ पृथिव्ये स्वाहा। ३१. ॐ मह्द्भ्यः स्वाहा। ३३. ॐ मेरवे स्वाहा। ३४. ॐ गदाये स्वाहा। ३५. ॐ व्रिशूलाय स्वाहा। ३६. ॐ व्रजाय स्वाहा। ३७. ॐ शक्तये स्वाहा। ३५. ॐ दण्डा स्वाहा। ३६. ॐ खड्गाय स्वाहा। ३७. ॐ पाशाय स्वाहा। ४१. ॐ व्यड्कुशाय स्वाहा। ४२. ॐ वाहा। ४३. ॐ गौतमाय स्वाहा। ४३. ॐ भरद्वाजाय स्वाहा। ४४. ॐ विश्वामित्राय स्वाहा। ४५. ॐ कश्यपाय स्वाहा। ४६. ॐ जमदग्नये स्वाहा। ४७. ॐ विस्त्राय स्वाहा। ४५. ॐ कश्यपाय स्वाहा। ४६. ॐ जमदग्नये स्वाहा। ५०. ॐ ऐन्द्रचे स्वाहा। ५९. ॐ वेत्राये स्वाहा। ५२. ॐ वाराही स्वाहा। ५४. ॐ वाराही स्वाहा।

#### अग्निपूजनम्

सङ्कल्पः – कर्ताः कृतस्य सन्तानगोपालानुष्ठानहवनफलसाफल्यता – सिद्धचर्थं स्वाहास्वधायुतमग्निपूजनं करिष्ये।

तदुपरान्त आचार्य ॐ 'अग्ने नय० मन्त्र का उच्चारण करते हुए कर्ता से अग्निदेवता की पूजा करावें।

#### स्विष्टकृद्धवनञ्च

कर्ता अपनी पत्नी के साथ खड़े होकर बड़े पात्र में तिल को लेवें, फिर दाहिने हाथ से ख़ुवे में घी भरकर ब्रह्मा से स्पर्श कर निम्न मन्त्र द्वारा हवन कुण्ड में करे—

#### ॐ अग्नये स्विष्टकृते स्वाहा। इदमग्नये स्विष्टकृते न मम।

१. ॐ अग्ने नय सुपथा राये अस्मान्विश्वानि देव वयुनानि विद्वान्। युयोध्यस्म–
 ज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठां ते नमउक्तिं विधेम॥ (शु०य०सं० ४०/१६)

#### नवाहुति:

आचार्य और ब्राह्मण निम्न नाममन्त्रों व वैदिकमन्त्रों तथा वाक्यों का उच्चारण करते हुए कर्ता से कुण्ड में नवाहुति प्रदान करावें, प्रत्येक आहुति के उपरान्त स्त्रुवे में जो घृत बचे, उसे कर्ता प्रोक्षणीपात्र में छोड़ता जावे—

ॐ भू: स्वाहा – इदमग्नये न मम। ॐ भुव: स्वाहा – इदं वायवे न मम। ॐ स्व: स्वाहा – इदं सूर्याय न मम।

ॐ त्वं नो अग्ने वरुणस्य विद्वान्देवस्य हेडो अवया-सिसीष्ठाः। यजिष्ठो वह्नितमः शोशुचानो विश्वा द्वेषार्ठ०सि प्रमुमुग्ध्यस्मत् स्वाहा॥ इदमग्नीवरुणाभ्यां न मम॥

ॐ स त्वं नो अग्नेऽवमो भवोती नेदिष्ठो अस्या उषसो व्युष्टौ। अवयक्ष्व नो वरुणर्ठ० रराणो वीहि मृडीकर्ठ० सुहवो न एधि स्वाहा॥ इदमग्नीवरुणाभ्यां न मम॥

ॐ अयाश्चाग्नेऽस्यनिभशस्तिपाश्च सत्यिमत्वमया असि। अया नो यज्ञं वहास्यया नो धेहि भेषजर्ठ० स्वाहा॥ इदमग्नये अयसे न मम॥

ॐ ये ते शतं वरुण ये सहस्त्रं यज्ञियाः पाशा वितता महानाः। ते भिन्नों अद्य सवितोत विष्णुर्विश्वे मुझन्तु मरुतः स्वर्क्काः स्वाहा॥ इदं वरुणाय सवित्रे विष्णवे विश्वेभ्यो देवेभ्यो मरुद्भ्यः स्वर्केभ्यश्च न मम॥

ॐ उदुत्तमं वरुण पाशमस्मदवाधमं वि मध्यमं श्रथाय। अथा वयमादित्य व्रते तवानागसो अदितये स्याम स्वाहा॥ इदं वरुणा-यादित्यादितये न मम॥

ॐ प्रजापतये स्वाहा, इदं प्रजापतये न मम।

#### बलयः

आचार्य सन्तानगोपालअनुष्ठान में बिलदानकर्म को प्रारम्भ करवाने से पूर्वे यह संकल्प कर्ता से करवायें—देशकालौ सङ्गीत्यं, अमुकगोत्रोऽमुकशर्माहम् (वर्माऽहम्, गुप्तोऽहम्, दासोऽहम्) कृतस्य होमात्मक-श्रीसन्तानगोपालानुष्ठानसिद्धचर्थं बिलदानं करिष्ये।

कर्ता अलग—अलग पात्रों में पके हुए उड़द और भात को मिलाकर पत्तल आदि में रखकर उसमें दही मिलाकर, आग्नेयकोण से आरम्भ कर दसों दिशाओं में दस पात्रों में दस बिलयों और दस दीपों को स्थापित करें। तदुपरान्त ग्रहवेदी के सामने एक ग्रहबिल जिसके चारों ओर चौंतीस अथवा एक छिपक रखे। इसके उपरान्त निम्न क्रम से आगे की क्रिया करें।

अधिदेवता—प्रत्यधिदेवता के सिहत नव गणपित आदि की सात, पाँच या दस बिल आचार्य को कर्ता से प्रदान करवानी चाहिये। पुन: प्रधान वेदी के आगे एक बड़े पात्र में पायस, माष (उड़द) और भात बिल और तीन दीप स्थापित करके वास्तुवेदी के आगे दीप के साथ एक बिल और योगिनी वेदी के आगे तीन दीप और एक बिल स्थापित करके क्षेत्रपाल की वेदी के आगे दीप के साथ एक बिल स्थापित करे। इसके उपरान्त अग्नि के आगे बाँस आदि से बनाये हुए एक बड़े पात्र में माष और भात की बिल दिध के साथ स्थापित करके उसके उत्पर मध्य में चतुर्मुख दीप प्रज्वितत करके रखें। यदि वहाँ सम्भव हो तो कूष्माण्ड जल से भरा हुआ एक मिट्टी का घड़ा रख करके सौभाग्य परिमल द्रव्य से और पुष्प—माला आदि से बिल को अलंकृत करके संकल्प करके क्रम से सभी बिलयों का त्याग करें।

#### बलिदानम्

ॐ प्राच्यैदिशे स्वाहा र्वाच्यैदिशे स्वाहा दक्षिणायैदिशे स्वाहा र्वाच्यैदिशे स्वाहा प्रतीच्यैदिशे स्वाहा र्वाच्यैदिशे र्वाहा र्वाच्यैदिशे र्वाचाहा र्वाच्यैदिशे र्वाच्यैदिशे र्वाच्येदिशे र्वाच्यैदिशे र्वाच्येदिशे र्वाच्येदिशे र्वाच्येदिशे र्वाहा र्वाच्येदिशे र्वाच्येदिशे

इन्द्रादिभ्यः साङ्गेभ्यः सपरिवारेभ्यः सायुधेभ्यः सशक्तिकेभ्यः इमान् सदीपदिधमाषभक्तवलीन् समर्पयामि। भो इन्द्रादयः स्वां स्वां दिशं रक्षत बलिं भक्षत मम सकुटुम्बस्य सपरिवारस्य आयुः कर्तारः क्षेमकर्तारः शान्तिकर्तारः पृष्टिकर्तारः तुष्टिकर्तारो वरदा भवत। अनेन बलिदानेन इन्द्रादयो दशदिक्-पालाः प्रीयन्ताम्।

ततः -ॐ ग्रहाऽउर्जा हुतयोवयन्तो विप्रायमितम्। तेषां विशिप्रियाणां वोहमिषमूर्जर्ठ० समग्ग्रभमुपयामगृहीतोसीद्रायत्वा जुष्टङ्गृह्णाम्येषतेयो निरिन्द्रायत्वाजुष्टतमम्॥

ग्रहपीठस्थेभ्यः सूर्यादिभ्य अधिदेवताप्रत्यधिदेवतापञ्चलोकपालक्रतु-संरक्षकित्कपालसिहतेभ्यो देवेभ्यो नमः। ॐ सूर्यादिभ्यः साङ्गेभ्यः सपि-वारेभ्यः सायुधेभ्यः सशक्तिकेभ्य इमं सदीपदिधमाषभक्तविलं समर्पयामि।

भोः सूर्यादयो देवाः इमं बलिं गृह्णीत मम सकुटुम्बस्य सपरिवारस्य आयुःकर्तारः क्षेमकर्तारः शान्तिकर्तारः पृष्टिकर्तारः तृष्टिकर्तारो वरदा भवत। अनेन बलिदानेन सूर्यादयो ग्रहाः प्रीयन्ताम्।

इसके पश्चात् प्रधानवेदी के समीप जाकर श्रीसन्तानगोपालजी के निम्न मन्त्र का उच्चारण करें—

ॐ कृष्णोऽस्याखरेष्ठोऽग्रये त्वा जुष्टं प्रोक्षामि वेदिरसि बर्हिषे त्वा जुष्टं प्रोक्षामि बर्हिरसि स्त्रग्भ्यस्त्वा जुष्टं प्रोक्षामि॥

आचार्य निम्न वाक्य का उच्चारण कर्ता से करावें —ॐ सर्वतोभद्र-मण्डलस्थदेवेभ्यो नमः॥

ॐ श्रीसन्तानगोपालाय साङ्गाय सपरिवाराय सायुधाय इमं सदीपदिध-माषभक्तबलिं समर्पयामि। भोः श्रीसन्तानगोपालदेव इमं दीपत्रययुतं बलिं गृहाण मम सकुटुम्बस्य सपरिवारस्य आयुःकर्ता क्षेमकर्ता शान्तिकर्ता तृष्टि-कर्ता पुष्टिकर्ता वरदो भव। अनेन बलिदानेन श्रीसन्तानगोपालदेवः प्रीयताम्।

आचार्य निम्न मन्त्र और वाक्य का उच्चारण वास्तुपीठ में करें-

ॐ वास्तोष्पते प्रतिजानीह्यस्मान् स्वावेशो अनमीवो भवानः। यस्त्वेमहे प्रति तन्नो जुषस्व शन्नो भव द्विपदे शं चतुष्पदे॥ ॐ वास्तोष्पतये नमः॥ शिख्यादिभ्यश्च साङ्गेभ्यः सशक्तिकेभ्यः इमं सदीपदिधमाष-भक्तबिलं समर्पयामि। भोः वास्तोष्पते शिख्यादिदेवताश्च इमं बिलं गृह्णीत मम सकुटुम्बस्य सपिरवारस्य आयुःकर्त्यः क्षेमकर्त्यः शान्तिकर्त्यः पृष्टिकर्त्र्यं स्तुष्टिकर्त्र्यो वरदा भवत। अनेन बिलदानेन वास्तोष्पतिः शिख्यादयश्च प्रीयन्ताम्।

आचार्य योगिनीवेदी के पास जाकर निम्न मन्त्रों एवं वाक्यों का उच्चारण करते हुए कर्ता से बलि प्रदत्त करावें—

ॐ अम्बे अम्बिकेऽम्बालिके नमानयति कश्चन। ससस्त्यश्वकः सुभद्रिकाङ्काम्पीलवासिनीम्॥ॐ महाकाल्यै नमः।

ॐ श्रीश्चते लक्ष्मीश्च पत्न्यावहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमिश्वनौ व्यात्तम्। इष्णित्रषाणामुम्मऽइषाण सर्वलोकम्म-ऽइषाण॥ॐ महालक्ष्म्यै नमः॥

ॐ पावकानः सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती। यज्ञं वष्टु धियावसुः॥ॐ महासरस्वत्यै नमः॥

ॐ चतुःषष्टियोगिनीभ्यश्च साङ्गाभ्यः सपरिवाराभ्यः सायुधाभ्यः सशक्तिकाभ्यः इमं सदीपद्धिमाषभक्तबलिं समर्पयामि।

भोः भोः महाकालीमहालक्ष्मीमहासरस्वत्यः चतुःषष्टियोगिन्यश्च देवताः अमुं बिलं गृहीत मम सकुटुम्बस्य सपिरवारस्य आयुःकर्त्यः क्षेमकर्त्यः शान्तिकर्त्यः पुष्टिकर्त्यस्तुष्टिकर्त्र्यो वरदा भवत। अनेन बिलदानेन महाकाली-महालक्ष्मी-महासरस्वत्यो योगिन्यश्च प्रीयन्ताम्॥

### क्षेत्रपालबलिदानम्

संकल्पः-देशकालौ सङ्कीर्त्य, अमुकगोत्रः, अमुकशर्माऽहम् (वर्मा-ऽहम्, गुप्तोऽहम्, दासोऽहम्) अस्य होमात्मक-श्रीसन्तानगोपाला-नुष्ठानकर्मणः साङ्गतासिद्धचर्थं क्षेत्रपालादिप्रीत्यर्थं भूत-प्रेत-पिशाचादि-निवृत्यर्थं च सार्वभौतिकबलिदानं करिष्ये।

आचार्य भूमि में सूर्यादि देवताओं की महाबलि निम्न दो वाक्यों का उच्चारण करवाके कर्ता से प्रदत्त करावे—

ॐ सर्वभूतेभ्यो नमः। ॐ क्षेत्रपालादिभ्यो नमः।

कर्ता के दाहिने हाथ में जल, अक्षत और पुष्प देकर आचार्य निम्न पौराणिक श्लोकों का उच्चारण करें—

> ॐ अधश्चैव तु ये लोका असुराश्चैव पन्नगाः। सपत्नीपरिवाराश्च परिगृह्णन्तु मे बलिम्॥१॥ ईशानोत्तरयोर्मध्ये क्षेत्रपालो महाबलः। भीमनामा महादंष्ट्रः स च गृह्णातु मे बलिम्॥२॥ ये केचित्विह लोकेषु आगता बलिकाङ्क्षिणः। तेभ्यो बलिं प्रयच्छामि नमस्कृत्य पुनः पुनः॥३॥

आचार्य निम्न मन्त्र एवं वाक्यों का उच्चारण करते हुए वैतालादि परिवार सिंहत, क्षेत्रपालादि सभी परिवारभूतों के लिये कर्ता से इस बलि को समर्पित करावें—

ॐ निह स्पशपविदन्नन्यमस्माद्वैश्ववानरात्पुरएतारमग्नेः। एमेन-मवृधन्नमृता अमर्त्यं वैश्वानरं क्षेत्रजित्याय देवाः॥

वेतालादिपरिवारयुतक्षेत्रपालादिसर्वभूतेभ्यः साङ्गेभ्यः सपरि-वारेभ्येः सायुधेभ्यः सशक्तिकेभ्यः भूतप्रेतिपशाचराक्षसशाकिनी-डाकिनीसिहतेभ्य इमं बलिं समपर्यामि।

भो!भो! क्षेत्रपालादयः अमुं बलिं गृह्णीत मम यजमानस्य आयुःकर्तारः, क्षेमकर्तारः, शान्तिकर्तारः, पुष्टिकर्तारः, तुष्टिकर्तार, निर्विघ्नकर्तारः वरदा भवत अनेन सार्वभौतिकबलिप्रदानेन क्षेत्रपालादयः प्रीयन्ताम्।

ॐ बलिं गृहणन्त्विमे देवा आदित्या वसवस्तथा। मरुतश्चाष्ट्रिवनौ रुद्राः सुपर्णः पन्नगा ग्रहाः॥१॥ यातुधानाश्च पिशाचोरगरक्षसाः। असुरा शाकिन्यो यक्षवेताला योगिन्यः पूतना शिवा॥ २॥ सिद्धगन्धर्वा नानाविद्याधरानगाः। जम्भकाः दिक्पाला लोकपालाश्च ये च विघवनायकाः॥३॥ शान्तिकर्तारो ब्रह्माद्याश्च महर्षय:। जगतः मा विद्या मा च मे पापं मा सन्तु परिपन्थिन:॥ भवन्तु तृप्ताश्च भूतप्रेताः सुखावहाः॥ ४॥ सौम्या भूतानि यानीह वसन्ति तानि बलिं गृहीत्वा विधिवत्प्रयुक्तम्। अन्यत्र वासं परिकल्पयन्तु रक्षन्तु मां तानि सदैव चात्र॥ ५॥ आचार्य ॐ 'हिङ्काराय रवाहाo इस मन्त्र का उच्चारण करें-कर्ता के सिर पर से इस बिल को नापित घुमाकर नैर्ऋत्यकोण में पड़ने वाले राहे पर जाकर इस बलि को रख दे। फिर पीछे मुड़कर कदापि न देखें। वापस किर अपने हाथ और पैरों को जल से धो लें। आचार्य बलि की पूर्णता के बाद पत्नीक कर्ता के सिर पर दूर्वा के द्वारा जल का सिंचन करें।

मारांड सर्वांच महिले न थेना अलादेवा पन्सा

१. ॐ हिङ्काराय स्वाहा हिङ्कृताय स्वाहा क्रन्दते स्वाहा ऽवक्क्रन्दाय स्वाहा प्रोथते स्वाहा प्रप्रोथाय स्वाहा गन्धाय स्वाहा घाताय स्वाहा निविष्टाय स्वाहो पविष्टाय स्वाहा सन्दिताय स्वाहा वल्गते स्वाहासीनाय स्वाहा शयानाय स्वाहा स्वपते स्वाहा जाग्ग्रते स्वाहा कूजते स्वाहा प्रबुद्धाय स्वाहा विजृम्भमाणाय स्वाहा विचृत्ताय स्वाहासर्ठ० हानायस्वाहोपस्त्थिताय स्वाहा ऽयनाय स्वाहा प्रायणाय स्वाहा॥

<sup>(</sup>शु.य.सं. २२/७)

### पूर्णाहुतिः

कर्ता के दायें हाथ में जल, अक्षत और यथाशक्ति द्रव्य रखवाकर आचार्य पूर्णाहुति के लिये निम्न संकल्प उससे करावें—

देशकालौ सङ्कीर्त्य, अमुकगोत्रोऽमुकशर्माहम् (वर्माऽहम्, गुप्तोऽहम्, दासोऽहम्) होमात्मक-श्रीसन्तानगोपालानुष्ठानकर्मणः साङ्गतासिद्धयर्थं तत्सम्पूर्णफलप्राप्यर्थं च मृडनामाग्नौ पूर्णाहुतिं होष्यामि।

इति सङ्कल्प्य चतुः-षट्-द्वादशस्त्रुवेण च गृहीतमाञ्चं स्त्रुच्यां कृत्वा तस्या उपिर रक्तवस्त्रवेष्टितं श्रीफलं (नारिकेलफलं) संस्थाप्य-ॐ पूर्णा दर्वि परापत सुपूर्णा पुनरापत। वस्नेव विक्रीणावहा इषमूर्जर्ठ० शतक्रतो॥इति मन्त्रेण 'ॐ पूर्णाहुत्यै नमः' इति षोडशोपचारैः श्रीफलसिहतं पूर्णाहुतिं सम्पूजयेत्। पश्चादधोमुखस्त्रुवच्छन्नां श्रीफलसिहतां स्त्रुचिमादाय उत्थाय पूर्णाहुतिं कुर्यात्।

### पूर्णाहुतिमन्त्राः

ॐ समुद्रादूर्मिर्मधुमाँ२॥उदारदुपार्ठ०शुना सममृतत्व-मानट्। घृतस्य नाम गुह्यं यदस्ति जिह्वा देवानां मृतस्य नाभि:॥१॥

वयं नाम प्रब्रवामा घृतस्यास्मिन्यज्ञे धारयामा नमोभिः। उप ब्रह्मा शृणवच्छस्यमानं चतुः शृङ्गोऽवमीद्गौर एतत्॥ २॥

चत्वारि शृङ्गा त्रयो अस्य पादा द्वे शीर्षे सप्त हस्तासो अस्य। त्रिधा बद्धो वृषभो रोरवीति महो देवो मर्त्या २॥ आविवेश॥ ३॥

त्रिधा हितं पणिभिर्गुह्यमानं गवि देवासो घृतमन्वविन्दन्। इन्द्र एकर्ठ० सूर्य एकं जजान वेनादेकर्ठ० स्वधया निष्टतक्षुः॥ ४॥

एता अर्षन्ति हृद्यात्समुद्राच्छतव्रजा रिपुणा नावचक्षे। घृतस्य धाराअभिचाकशीमि हिरण्ययो वेतसो मध्य आसाम्॥ ५॥

सम्यक् स्रवन्ति सरितो न धेना अन्तर्हदा मनसा पूयमानाः। एते अर्षन्त्यूर्मयो घृतस्य मृगा इव क्षिपणोरीषमाणाः॥ ६॥ सिन्धोरिव प्राध्वने शूघनासो वातप्रमियः पतयन्ति यह्नाः। यृतस्य धारा अरुषो न वाजी काष्ठा भिन्दन्नूर्मिभिः पिन्वमानः॥ ७॥

अभिप्रवन्त समनेव योषाः कल्याण्यः स्मयमानासोअग्निम्। घृतस्य धाराः समिधो नसन्त ता जुषाणो हर्यति जातवेदाः॥ ८॥

कन्या इव वहतुमेतवा उ अञ्ज्यञ्चाना अभिचाकशीमि। यत्र सोमः सूयते यत्र यज्ञो घृतस्य धारा अभि तत्पवन्ते॥ ६॥

अभ्यर्षत सुष्टुतिं गव्यमाजिमस्मासु भद्रा द्रविणानि धत्त। इमं यज्ञं नयत देवता नो घृतस्य धारा मधुमत्पवन्ते॥ १०॥

धामन्ते विश्वं भुवनमधि श्रितमन्तः समुद्रे हृद्यन्तरायुषि। अपामनीके समिथे य आभृतस्तमश्याम मधुमन्तं त ऊर्मिम्॥११॥

पुनस्त्वादित्या रुद्रा वसवः सिमन्धतां पुनर्ब्रह्माणो वसुनीथ यज्ञैः। घृतेन त्वं तन्वं वर्धयस्व सत्याः सन्तु यजमानस्य कामाः॥१२॥

मूर्धानं दिवो अरतिं पृथिव्या वैश्वानरमृत आ जातमिग्नम्। कविर्ठ० सम्राजमतिथिं जनानामासन्ना पात्रं जनयन्त देवाः॥ १३॥

पूर्णा दर्वि परापत सुपूर्णा पुनरापत। वस्नेव विक्रीणावहा इषमूर्जर्ठ० शतक्रतो॥ १४॥

THE REPORT OF THE PROPERTY OF

HIRE BUSEFFER PRINCES COM

### वसोर्धाराहवनम्

कर्ता से वसोधीराहोम के लिए आचार्य यह संकल्प करावें—देशकालौ संकीर्त्य, कृतस्य होमात्मक-श्रीसन्तानगोपालानुष्ठानकर्मणः साङ्गतासिद्धचर्यं तत्सम्पर्णफलप्राप्त्यर्थं च वसोद्धीरां होष्यामि।

इति सङ्कल्प्य कुण्डोपिर वसोर्द्धारां प्रागग्रां निधाय तदुपिर घृतपूरितेन ताम्रादिपात्रधृतेनाधोयवमात्रछिद्रेणाज्यं विमुञ्जतोऽग्नेरुपिर वसोर्द्धारां पातयेत्। वसोर्द्धारायाः मुखं सुवर्णनिर्मितजिह्वां बध्नीयात्। तस्यां च घृतधारायां पतन्त्यां स्वस्प्रणालिकयाऽग्नो पतन्त्यां इमान् मन्त्रान् पठेत्।

ॐ सप्त ते अग्ने सिमधः सप्त जिह्वाः सप्त ऋषयः सप्त धाम प्रियाणि। सप्त होत्राः सप्तधा त्वा यजन्ति सप्त योनीरापृणस्व घृतेन स्वाहा॥१॥

शुक्रज्योतिश्च चित्रज्योतिश्च सत्यज्योतिश्च ज्योतिषमाँशा शुक्रश्च ऋतपाश्चात्यर्ठ० हाः॥ २॥

ईदृङ् चान्यादृङ् च सदृङ् च प्रतिसदृङ्। मितश्च संमितश्च सभराः॥३॥

ऋतश्च सत्यश्च धुवश्च धरुणश्च। धर्ता च विधर्तां च विधारयः॥ ४॥

ऋतजिच्च सत्यजिच्च सेनजिच्च सुषेणश्च। अन्तिमित्रश्च दूरेअमित्रश्च गणः॥ ५॥

ईदृक्षास एतादृक्षासऽऊषणुः सदृक्षासः प्रतिसदृक्षास एतन। मितासश्च संमितासो नो अद्य सभरसो मरुतो यज्ञे अस्मिन्॥ ६॥

स्वतवांश्च प्रघासी च सान्तपनश्च गृहमेधी च। क्रीडी च शाकी चोजेषी॥ ७॥

इन्द्रं दैवीर्विशो मरुतोऽनुवर्त्मानोऽभवन्यथेन्द्रं दैवीर्विशो मरुतोऽनुवर्त्मानोऽभवन्। एविममं यजमानं दैविश्च विशो मानुषीश्चानुवर्त्मानो भवन्तु॥ ८॥ इमर्ठ० स्तनमूर्जस्वन्तं धयापां प्रपीनमग्ने सरिरस्य मध्ये। उत्सं जुषस्व मधुमन्तमर्वन्समुद्रियर्ठ० सदनमाविशस्व॥ ६॥

घृतं मिमिक्षे घृतमस्य योनिर्घृते श्रितो घृतम्वस्य धाम। अनुष्वधमावह मादयस्व स्वाहाकृतं वृषभ वक्षि हव्यम्॥१०॥

ॐ कृष्णोऽस्याखरेष्ठोऽग्रये त्वा जुष्टं प्रोक्षामि वेदिरसि बर्हिषे

त्वा जुष्टं प्रोक्षामि बर्हिरसि स्त्रुग्भ्यस्त्वा जुष्टं प्रोक्षामि॥

ॐ सहस्त्रशीर्षा पुरुष: सहस्त्राक्ष: सहस्त्रपात्। स भूमिर्ठ० सर्वत स्मृत्वात्यितष्ठद्दशाङ्गुलम्॥ १॥ पुरुष एवेदर्ठ० सर्वं यद्भूतं यच्य भाव्यम्। उतामृतत्वस्येशानो यदन्नेनातिरोहति॥ २॥ एतावानस्य महिमातो ज्यायांश्च पुरुष:। पादोऽस्य विश्वा भूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि॥ ३॥ त्रिपादुर्ध्व उदैत्पुरुषः पादोऽस्येहाभवत्पुनः। ततो विष्वङ् व्यक्रामत्साशनानशने अभि॥ ४॥ ततो विराडजायत विराजो अधि पूरुषः। स जातो अत्यरिच्यत पश्चाद्भिमिष्यो पुरः॥ ४॥ तस्माद्य-ज्ञात्सर्वहुतः सम्भृतं पृषदाज्यम्। पश्रृंस्तांश्चक्रे वायव्यानारण्या ग्राम्याश्च ये।। ६।। तस्माद्यज्ञात्सर्वहुत ऋचः सामानि जज्ञिरे। छन्दार्ठ०सि जज्ञिरे तस्माद्यजुस्तस्मादजायत॥७॥ तस्मादश्वा अजायन्त ये के चोभयादतः। गावो ह जिज्ञरे तस्मात्तरमाज्जाता अजावयः॥ ८॥ तं यज्ञं बर्हिषि प्रौक्षन्पुरुषं जातमग्रतः। तेन देवा अयजन्त साध्या ऋषयश्च ये॥ ६॥ यत्पुरुषं व्यद्धुः कतिधा व्यकल्पयन्। मुखं किमस्यासीत्किं बाहू किमूरू पादा उच्येते॥ १०॥ ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीद्वाहू राजन्यः कृतः। ऊरू तदस्य यद्वैश्यः पद्भ्यार्ठ० शूद्रो अजायत॥ ११॥ चन्द्रमा मनसो जात्श्रक्षोः सूर्यो अजायत। श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादिग्न-रजायत॥ १२॥ नाभ्या आसीदन्तरिक्षर्ठ० शीर्ष्यो द्यौ: समवर्तत। पद्भ्यां भूमिर्दिशः श्रोत्रात्तथा लोकाँ२ अकल्पयन्॥ १३॥ हो. श्री. स. गो. अ. वि० २१

यत्पुरुषेण हिवषा देवा यज्ञमतन्वत। वसन्तोऽस्यासीदाज्यं ग्रीष्म इध्मः शरद्धिवः॥ १४॥ सप्तास्यासन्परिधयित्त्रःसप्त सिमधः कृताः। देवा यद्यज्ञं तन्वाना अबधन्पुरुषं पशुम्॥ १५॥ यज्ञेन यज्ञमयजन देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्। ते ह नाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः॥ १६॥

वसोः पवित्रमिस शतधारं वसोः पवित्रमिस सहस्रधारम्। देवस्त्वा सविता पुनातु वसोः पवित्रेण शत धारेण सुप्वा कामधुक्षः स्वाहा॥

कर्ता हवन के उपरान्त जो घृतादि शेष हो उसे प्रोक्षणीपात्र में इस वाक्य का उच्चारण करके छोड़ दें—'ॐ इदमग्नये वैश्वानराय न मम।' आचार्य निम्न श्लोकों का उच्चारण करके कर्ता से अग्निदेवता की प्रार्थना करवाये—

श्रद्धां मेधां यशः प्रज्ञां विद्यां पृष्टिं श्रियं बलम्। तेज आयुष्यमारोग्यं देहि मे हव्यवाहन!॥१॥ भो भो अग्ने! महाशक्ते! सर्वकर्मप्रसाधन!। कर्मान्तरेऽपि सम्प्राप्ते सान्निध्यं कुरु सर्वदा॥२॥ अथाग्ने:प्रदक्षिणम्

आचार्य निम्न मन्त्र का उच्चारण करते हुए कर्ता से अग्निदेवता की प्रदक्षिणा करावें—

ॐ अग्ने नय सुपथा राये अस्मान्विश्वानि देव वयुनानि विद्वान्। युयोध्यस्मजुहुराणमेनो भूयिष्ठां ते नमउक्तिं विधेम्॥ इत्यनेन मन्त्रेणाग्नि परिक्रम्य अग्नेः पश्चिमदिशि प्राङ्मुख उपविशेत्।

हवनीयकुण्डभस्मधारणम्

आचार्य हवनकुण्ड से ख्रुव के द्वारा भस्म निकाले अपने शरीर में लगाने के उपरान्त निम्न नाममन्त्रों का उच्चारण करते हुए अनामिका अंगुली से कर्ता के शरीर के अंगों में इस प्रकार भस्म लगावे—ॐ त्र्यायुषझमदग्ने:-ललाटे। ॐ कश्यपस्य त्र्यायुषम्-ग्रीवायाम्। ॐ यद्देवेषु त्र्यायुषम्-दक्षिण बाहुमूले।

ॐ तन्नो अस्तु त्र्यायुषम्-हृदि। तदुपरान्त प्रोक्षणीपात्र में स्थित घृत को कर्ता सूँघे और दो बार आचमन करके प्रणीतापात्र में रक्खी हुई पवित्री से प्रणीता जल को अपने मस्तक पर छिड़के और उन दोनो कुशाओं का अग्नि में परित्याग कर दे।

## ब्रह्मणे पूर्णपात्रदानम्

कर्ता इस संकल्प का उच्चारण करके ब्रह्मा को दक्षिणा सहित पूर्णपात्र प्रदान करे—देशकालो सङ्कीर्त्य, गोत्र: शर्माऽहम् ( वर्माऽहम्, गुप्तोऽहम्, दासोऽहम् ) कृतस्य होमात्मक-श्रीसन्तानगोपालानुष्ठानकर्मणः साङ्गतासिद्धचर्थं तत्सम्पूर्ण-फलप्राप्तये च इदं पूर्णपात्रं सदक्षिणं ब्रह्मणे तुभ्यमहं सम्प्रददे। कर्ता संकल्प करके ब्रह्मा को पूर्णपात्र प्रदान करे और ब्रह्मा इस वाक्य का उच्चारण करे—ॐ द्योस्ता ददातु पृथिवी त्वा प्रतिगृह्णातु। अग्नि के पीछे जलयुक्त पात्र को कर्ता उलट दे। पुनः आचार्य इस मन्त्र का उच्चारण करे—ॐ आपः शिवाः शिवंतमाः शान्ताः शान्ततमास्ते कृणवन्तु भेषजम्। इसके पश्चात् कर्ता प्रणीतापात्र के जल से मार्जन करे, पुनः अग्न में पवित्री को छोड़ देवे।

#### अवभृथस्नानम्

कर्ता प्रधानवेदी के ऊपर स्थापित प्रधानकलश के पास स्रुव—स्रुवादि यज्ञपात्र व पूजन सामग्री को लेकर वेदमन्त्रों व भगवान् का कीर्तन व वाद्यघोष के साथ आचार्य और ब्राह्मणों तथा बन्धु—बान्धव व नगरवासियों के साथ नदी या तालाब के किनारे जायें। आधे मार्ग पर क्षेत्रपाल का पूजन कर क्षेत्रपाल को बिल प्रदान करें और नदी व जलाशय के किनारे जाने पर आचार्य एवं ऋत्विक स्वस्तिवाचन का पाठ करना प्रारम्भ करें, तदुपरान्त आचार्य इस संकल्प को कर्ता से करावें—देशकालो सङ्कीर्त्य, अमुक्तगोत्रः अमुक्तशर्माऽहम् (वर्माऽहम्, गुप्तोऽहम्) मम सर्वेषां परिवाराणां तथाऽन्येषां समुपस्थितानां जनानाञ्च सर्वविधकल्याणपूर्वकं धर्मार्थ – काम – मोक्ष – चतुर्विध-पुरुषार्थसिद्धिद्वारा श्रीपरमेश्वरप्रीतिपूर्वकं च कृतस्य होमात्मक-श्रीसन्तानगोपालानुष्ठानकर्मणः सांगतासिद्धचर्थं तत्सम्पूर्णफलप्राप्त्यर्थं च पुण्यकालेऽस्मिन् अस्यां नद्यां जलाशय वा मांगलिकावभृथस्नानं समस्तसमुपस्थितजनैः सहाहं करिष्ये।

अनन्तरं नद्यां जलाशये वा जलमातृणामावाहनं पूजनं च कुर्यात्। तद्यथा-ॐ भूर्भुवः स्वः मत्स्यै नमः, मत्सीमावाह्यामि स्थापयामि। ॐ भूर्भुवः स्वः कूम्यें नमः, कूर्मीमावाहयामि स्थापयामि। ॐ भूर्भुवः स्वः वाराह्यै नमः, वाराहीमावाहयामि स्थापयामि। ॐ भूर्भुवः स्वः दर्दुर्ये नमः, दर्दुरीमावाहयामि स्थापयामि। ॐ भूर्भुवः स्वः मकर्ये नमः, मकरीमावाहयामि स्थापयामि। ॐ भूर्भुवः स्वः जलूक्यै नमः, जलूकीमावाहयामि स्थापयामि। ॐ भूर्भुवः स्वः तन्तुक्यै नमः, तन्तुकीमावाहयामि स्थापयामि। ततो वरुणदेवतामावाहयेत्-आगच्छ जलदेवेश जलनाथ पयस्पते। तव पूजां करिष्यामि कुम्भेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु ॥ इत्यावाह्य सम्पूज्यं च-श्वेताभ्र शिखिराकार सर्वभूतिहते रतः। गृहाणार्घ्यमिमं देव जलनाथ नमोऽस्तु ते॥ इति विशेषार्घ्यं दद्यात्। ततः-ॐ इमं मे वरुण श्रुधी हवमद्या च मृडय। त्वामस्युराचके॥ १॥ ॐ तत्त्वा यामि ब्रह्मणा वन्दमानस्तदाशास्ते यजमानो हविभिः। अहेडमानो वरुणेह बोध्युरुशर्ठ० समान आयु: प्रमोषी:॥२॥ॐ त्वन्नो अग्ने वरुणस्य विद्वान् देवस्य हेड़ो अवयासिसीष्ठाः। यजिष्ठो बह्रितमर्ठ० शोशुचानो विश्वा द्वेषार्ठ०सि प्रमुमुग्ध्यस्मत्॥ ३॥ ॐ सत्वन्नो अग्नेऽवमो भवोती नेदिष्ठो अस्या ऽउषसो व्युष्टौ। अव यक्ष्वनो वरुणर्ठ० रराणो वीहि मृडीकर्ठ० सुहवो नऽएधि॥ ४॥ ॐ मापो मौषधीर्हिर्ठ० सीर्द्धाम्नो धाम्ना राजँस्ततो वरुण नो मुञ्च। यदाहुरघ्या ऽइति वरुणओत शपामहे ततो वरुण नो मुञ्जा। ५॥ ॐ उदुत्तमं वरुण पाशमस्मदवाधमं विमध्यमर्ठ० श्रथाय। अथा वयमादित्य व्रते तवानागसो अदितये स्याम॥६॥ ॐ मुझन्तु मा शपथ्यादथो वरुण्यादूत। अथो यमस्य षड्वीशात् सर्वस्माहेव-किल्विषात्॥ ७॥ ॐ अवभृथ निचुं पुण निचेरुरसि निचुं पुणः। अव देवैईवकृतमेनो यासिषमवमर्त्त्यम्तर्यकृतं पुरुराब्णो देवरिष-स्पाहि॥ ८॥

इति मन्त्रैः सम्प्रार्थ्य स्त्रवरेखया तीर्थप्रकल्पनं कुर्यात्। ब्रह्माण्डोदर-तीर्थानि चाकृष्याङ्कुशमुद्रया। तेन सत्येन मे देव तीर्थं देहि दिवाकर॥ इति रज्वादिना परितश्चतुरस्रं स्नानार्थं व्यवस्थां प्रकल्पयेत्। ततः -ॐ पञ्च नद्यः सरस्वतीमपियन्ति सस्त्रोतसः। सरस्वती तु पञ्चधा सो देशेऽभवत्सरित्॥ इति मन्त्रेण गङ्गां नदीं जलाशयं वा सम्पूज्य ततो लाजादिना जीवमातृणां बलिं दद्यात् तद्यथा-ॐ भूभुवः स्वः कुमार्ये नमः।ॐ भूर्भुवः स्वः धनदायै नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः नन्दायै नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः विमलायै नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः मङ्गलायै नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः अचलायै नमः। ॐ भूर्भुवः स्वः पद्मायै नमः। ततो होमावसरे हवनकुण्डाद् बहिः पतितं हवनीयद्रव्यं नद्यां जलाशये वा तृष्णीं प्रक्षिपेत्। ततो जले-'वडवाग्निरूपायाग्नये नमः' इतिमन्त्रेण षोडशोपचारैः पञ्चोपचारैर्वा सम्पूज्य द्वादश आज्याहुतीन् जुहुयात्। तद्यथा-१. ॐ अद्भ्यः स्वाहा, इदमद्भ्यो न मम॥ २. ॐ वार्भ्य: स्वाहा, इदं वार्भ्यो न मम॥ ३. ॐ उदकाय स्वाहा, इदमुदाय न मम॥ ४. ॐ तिष्ठन्तीभ्यः स्वाहा, इदं तिष्ठन्तीभ्यो न मम॥ ५. ॐ स्रवन्तीभ्यः स्वाहा, इदं स्त्रवन्तीभ्यो न मम॥ ६. ॐ स्यन्दमानाभ्यः स्वाहा, इदं स्यन्दमानाभ्यो न मम॥ ७. ॐ कृप्याभ्यः स्वाहा, इदं कृप्याभ्यो न मम॥ ८. ॐ सूद्याभ्यः स्वाहा, इदं सूद्याभ्यो न मम॥ ६. ॐ धार्याभ्यः स्वाहा, इदं धार्याभ्यो न मम॥ १०. ॐ अर्णवाय स्वाहा, इदमर्णवाय न मम॥ ११. ॐ समुद्राय स्वाहा, इदं समुद्राय न मम।। १२. ॐ सरिराय स्वाहा, इदं सरिराय न मम।। ततो यजमानः सम्पूजितेन प्रधानकलशोदकेन-१. ॐ इमं मे वरुण श्रुधी हवमद्या च मृडय। त्वामवस्युराचके॥ २. ॐ तत्त्वा यामि ब्रह्मणा वन्दमानस्तदाशास्ते यजमानो हविधि:। अहेडमानो वरुणेह बोद्धयुरुशर्ठ० स मा नऽआयुः प्रमोषीः स्वाहा॥ ३. ॐ त्वन्नो ऽअग्ने वरुणस्य विद्वान्देवस्य हेडो अव यासिसीष्ठाः॥ यजिष्ठो वह्नितमः शोश्चानो विश्शा द्वेषार्ठ०सि प्र मुमुग्ध्यस्मत्॥ ४. ॐ स त्वं नो अग्ने वमो भवोती नेदिष्ठो अस्या उषसो व्युष्टौ। अवयक्ष्व नो वरुणर्ठ० रराणो वीहि मृडीक: सुहवो न ऽएधि॥ ४. ॐ उदुत्तमं वरुण पाशमस्म्यद्वाधमं विमध्यमर्ठ० श्रथाय। अथा वयमादित्य व्रते तवानागसो अदितये स्याम॥ तदुपरान्त यजमान वारुण मन्त्रों से स्नान करे और प्रधान कलश के अन्दर से कुशा एवं दूर्वा के द्वारा जल निकालकर अन्य लोगों के ऊपर छोड़े, इसके उपरान्त कर्ता यज्ञकुण्ड से भस्म शुचि के द्वारा निकालकर अपने शरीर पर उसका लेपन करें और नदी अथवा जलाशय में जाकर स्नान कर, नूतन वस्त्र धारण कर अपने मस्तक पर तिलक लगावे।

ॐ हर्ठ० सः शुचिषद् वसुरन्तरिक्षसद्धोता वेदिषदितिथि-र्दुरोणसत्। नृषद्वरसहतसद्व्योमसद्ब्जा गोजा ऋतजा अद्रिजा ऋतं बृहत्॥ इति मन्त्रेण सूर्योपस्थानं कृत्वा तीर्थदेवतां सम्पून्य प्रार्थयेत्-ॐ हिरण्यशृङ्गोऽयो अस्य पादा मनोजवा अवर इन्द्र आसीत्। देवा इदस्य हिवरद्यमायन्यो अर्वन्तं प्रथमो अध्यतिष्ठत्॥ १॥ ईर्मान्तासः सिलिक-मध्यमासः सर्ठ०शूरणासो दिव्यासो अत्याः। हर्ठ०सा इव श्रेणिशो यतन्ते यदाक्षिषुर्दिव्यमज्यमश्चाः॥ २॥ तव शरीरं पतियष्यवर्वन् तव चित्तं वात इव ध्रजीमान्। तव शृङ्गाणि विष्ठिता पुरुत्रारण्येषु जर्भुराणा चरन्ति॥ ३॥

इसके पश्चात् ही कर्ता आचार्य और ब्राह्मणों को अपनी सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा प्रदान करें। तदुपरान्त प्रधान कलश और पूजा सामग्री को लेकर भगवान् का कीर्तन व भजन करें। आचार्य और ब्राह्मणों। के साथ कर्ता अपनी पत्नी के साथ अनुष्ठानस्थल पर आकर हाथ व पैर धोकर मण्डप की प्रदक्षिणा करके मण्डप के पूर्वद्वार से अन्दर प्रवेश करें। उपरान्त प्रधानकलश को प्रधानवेदी पर कर्ता स्थापित करे। इसके उपरान्त आचार्य होमात्मक—श्रीसन्तानगोपालानुष्ठानकर्म के अवशिष्ट कर्मों को पुनः प्रारम्भ करवायें।

# श्रेयोदानम्

आचार्य और कर्ता दोनों ही श्रेयोदान निम्न क्रम से करें-

कृतस्य होमात्मक-श्रीसन्तानगोपालानुष्ठानकर्मणः साङ्गतासिद्धचर्थं तत्सम्पूर्णफल-प्राप्त्यर्थं च कर्त्रे श्रेयोदानं करिष्ये। इति सङ्कल्प्य 'शिवा आपः सन्तु' इति कर्तृदक्षिणहस्ते जलं दद्यात्। सौमनस्यमस्तु इति पुष्पं दद्यात्। अक्षतं चारिष्टं चास्तु इति अक्षतान् दद्यात्। तत आचार्यः हस्ते जलाक्षतपूर्गीफलमादाय भवित्रयोगेन मया अस्मिन् होमात्मक-श्रीसन्तानगोपालानुष्ठानकर्मणि यत्कृतम् आचार्यत्वं तथा च एभिर्बाह्मगाणपत्यसदस्योपद्रष्ट्टजापकादिभिर्बाह्मणेः सह यत्कृतं जपहवनादिकं तेनोत्पन्नं यच्छ्रेयस्तत् साक्षतेन सजलेन पूर्गीफलेन तुभ्यमहं सम्प्रददे, तेन श्रेयसा त्वं श्रेयस्वान् भव। आचार्य यह कहकर यजमान को फल आदि दे और कर्ता 'भवामि' इस वाक्य का जच्चारण कर उसे ग्रहण करे।

# आचार्यादिभ्यो दक्षिणादानम्

कर्ता सन्तानगोपालअनुष्ठान की पूर्णता के लिए आचार्य और वरण किये हुए ब्राह्मणों को दक्षिणा प्रदान करने के लिए अपने दायें हाथ में जल, अक्षत लेकर यह संकल्प करें—देशकालौ संकीर्त्य, गोत्र: शर्माऽहम् (वर्माऽहम्, गुप्तोऽहम्, दासोऽहम्) कृतस्य होमात्मक-श्रीसन्तानगोपालानुष्ठानकर्मणः साङ्गता-सिद्धचर्थं तत्सम्पूर्णफलप्राप्त्यर्थं च आचार्यादिभ्यो ब्राह्मणेभ्यो विभन्य मनसोद्दिष्टां दक्षिणां दातुमहमुत्सृन्ये। संकल्प के पश्चात् मण्डप में ही कर्ता आचार्य और ब्राह्मणों को दक्षिणा देवे।

#### गोदानादिसंकल्पः

कर्ता इस संकल्प को करके आचार्य को गोदान देवे—देशकालौ संकीर्त्यं, अमुकगोत्रः अमुकशर्माऽहम् (अमुकवर्माऽहम्, अमुकगुप्तोऽहम्, अमुक-दासोऽहम्) कृतस्य होमात्मक-श्रीसन्तानगोप्पलानुष्ठानकर्मणः साङ्गता-सिद्धचर्थं तत्सम्पूर्णफलप्राप्त्यर्थमिदं गोनिष्क्रयभूतं द्रव्यममुकगोत्रायामुक-शर्मणे ब्राह्मणाय आचार्याय तुभ्यमहं सम्प्रददे। एवमेव ब्रह्म-गाणपत्य-सदस्योपद्रष्ट-ऋत्विजेभ्यः वृषरथाश्व-गन्धी-सुवर्णादिनिष्क्रयभूतं द्रव्यम् पृथक्-पृथक् दद्यात्।

### भूयसीदक्षिणासंकल्पः

कर्ता अपने दाये हाथ में जल, अक्षत लेकर भूयसीदक्षिणा का संकल्प निम्न प्रकार से करे-देशकालौ संकीर्त्य, कृतेऽस्मिन् होमात्मक-श्रीसन्तानगोपाला-नुष्ठानकर्मणि न्यूनांतिरिक्तदोषपरिहारार्थं नानानामगोत्रेभ्यो नानाशर्मभ्यो नट-नर्तकगायकेभ्यो दीनानाथेभ्यश्च यथाशक्ति भूयसीं दक्षिणां विभज्य दातु-महमुत्सृज्ये।

#### ब्राह्मणभोजनसंकल्पः

कर्ता दायें हाथ में जल, अक्षत लेकर ब्राह्मणभोजन के निमित्त निम्न संकल्प करे-देशकालो संकीर्त्य, कृतस्य होमात्मक-श्रीसन्तानगोपालानुष्ठानकर्मणः साङ्गतासिद्धचर्थं तत्सम्पूर्णफलप्राप्त्यर्थं च यथासङ्ख्याकान् ब्राह्मणान् भोजयिष्ये। (भोजयिष्यामि)

#### उत्तरपूजनम्

कर्ता उत्तरपूजन के लिए निम्न संकल्प को करे-

कृतस्य होमात्मक-श्रीसन्तानगोपालानुष्ठानकर्मणः साङ्गतासिद्धचर्थं तत्-सम्पूर्णफलप्राप्त्यर्थं चावाहितदेवानामुत्तरपूजनं करिष्ये।

कर्ता से संकल्प करवाके ही आचार्य गणपत्यादिआवाहित देवताओं की पूजा उससे करावें।

#### प्रधानपीठादिदानसंकल्पः

कर्ता मण्डप एवं प्रधानपीठ का दान आचार्य को करने के लिए निम्न संकल्प करे—देशकालो संकीर्त्य, कृतस्य होमात्मक-श्रीसन्तानगोपालानुष्ठानकर्मणः साङ्गतासिद्धचर्थं तत्सम्पूर्णफलप्राप्त्यर्थमिमानि सोपस्करसहितानि प्रधान-पीठादीनि आचार्याय तुभ्यमहं सम्प्रददे। इति सङ्कल्प्य प्रधानपीठादिकमाचार्य दद्यात्।

# अथाभिषेक: अधाभिषेक:

कर्ता और उसकी पत्नी के अभिषेक के लिये भद्रासन बिछावें। उस आसन पर कर्ता पूर्व की ओर मुख करके बैठे और उसकी पत्नी उसके बायें भाग में बैठे। उस समय आचार्य सिहत सभी ब्राह्मण पूर्वस्थापित सभी कलशों के जल को शुद्ध ताँबे के चौड़े मुख के पात्र में थोड़ा—थोड़ा लेकर 'दूर्वा और पंचपल्लवादि' से निम्न वैदिक मंत्रों का उच्चारण करके अभिषेक करें—

ॐ देवस्य त्वा सवितुः प्रसवेऽश्विनोर्बाहुभ्यां पूष्णो हस्ताभ्याम्। सरस्वत्यै वाचो यन्तुर्यन्त्रिये दधामि बृहस्पतेष्ट्वा साम्राज्येनाभिषिञ्चाम्यसौ॥ १॥ देवस्य त्वा सवितुः प्रसवेऽश्विनो-र्बाहुभ्यां पूष्णो हस्ताभ्याम्। सरस्वत्यै वाचो यन्तुर्यन्त्रेणाग्नेः साम्राज्येनाभिषिञ्चामि ॥ २॥ देवस्य त्वा सवितुः प्रसवेऽश्विनो-र्बाहुभ्यां पूष्णो हस्ताभ्याम्। अश्विनौभैषज्येन तेजसे ब्रह्मवर्चसाया-भिषिञ्चामि सरस्वत्यै भैषज्येन वीयर्यायान्नाद्यायाभिषिञ्चा-मीन्द्रस्येन्द्रियेण बलाय श्रियै यशसेऽभिषिञ्चामि॥ ३॥ शिरो मे श्रीर्यशो मुखं त्विष: केशाश्च श्मश्रुणि। राजा मे प्राणो अमृतर्ठ० सम्राट् चक्षुर्विराट् श्रोत्रम्॥ ४॥ जिह्वा मे भद्रं वाङ्महो मनो मन्युः स्वराड् भामः। मोदाः प्रमोदा अङ्गलीरङ्गानि मित्रं मे सहः॥ ५॥ बाहू मे बलिमिन्द्रियर्ठ० हस्तौ में कर्म वीर्यम्। आत्मा क्षत्रमुरो मम॥६॥ पृष्ठीर्मे राष्ट्रमुदरमर्ठ०सौ ग्रीवाश्च श्रोणी। ऊरू अरली जानुनी विशो मेऽङ्गानि सर्वत:॥७॥ नाभिर्मे चित्तं विज्ञानं पायुर्मेऽपचितिर्भसत्। आनन्दनन्दावाण्डौ मे भगः सौभाग्यं पसः। जङ्घाभ्यां पद्भ्यां घर्मोऽस्मि विशि राजा प्रतिष्ठितः॥ ८॥ प्रति क्षत्रे प्रतितिष्ठामि राष्ट्रे प्रत्यश्चेषु प्रति तिष्ठामि गोषु। प्रत्यङ्गेषु प्रतितिष्ठाम्यात्मन् प्रति प्राणेषु प्रतितिष्ठामि पुष्टे प्रति द्यावापृथिव्योः प्रतितिष्ठामि यज्ञे॥ ६॥ त्रया देवा एकादश

त्रयस्त्रिर्ठ० शाः सुराधसः। बृहस्पतिपुरोहिता देवस्य सवितुः सवे। देवा देवैरवन्तु मा॥ १०॥ प्रथमा द्वितीयैर्द्वितीयास्तृतीयैस्तृतीयाः सत्येन सत्यं यज्ञेन यज्ञो यजुर्भिर्यजुर्ठ०िष सामिभः सामान्यग्भि-र्ऋचः पुरोनुवाक्याभिः पुरोऽनुवाक्या याज्याभिर्याज्या वषट्-कारैर्वषट्कारा आहुतिभिराहुतयो मे कामान्त्समर्धयन्तु भूः स्वाहा॥ ११ ॥ धामच्छदग्निरिन्द्रो ब्रह्मा देवो बुहस्पति:। सचेतसो विश्वे देवा यज्ञं प्राप्तु नः शुभे॥ १२॥ त्वं यविष्ठ दाशुष नुँ: पाहि शृण्धी गिर:। रक्षा तोकमुत त्मना॥ १३॥ आपो हि ष्ठा मयोभुवस्तान ऊर्जे दधातन। महे रणाय चक्षसे॥ १४॥ यो वः शिवतमो रसस्तस्य भाजयतेह नः। उशतीरिव मातरः॥ १५॥ तस्मा अरं गमाम वो यस्य क्षयाय जिन्वथ। आपो जनयथा च नः॥ १६॥ द्यौ: शान्तिरन्तरिक्षर्ठ० शान्ति: पृथिवी शान्तिराप: शान्तिरोषधय: शान्तिः। वनस्पतयः शान्तिर्विश्चे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वर्ठ० शान्तिः शान्तिरेवशान्तिः सा मा शान्तिरेधि॥ १७॥ यतोयतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु। शन्नः कुरु प्रजाभ्योऽभयं नः पशुभ्यः॥ १८॥ पुनन्तु मा देवजनाः पुनन्तु मनसा धियः। पुनन्तु विश्वा भूतानि जातवेदः पुनीहि मा॥ १८॥ आप्यायस्व समेतु ते विश्वतः सोम वृष्ण्यम्। भवा वाजस्य सङ्ग्रथे॥ २०॥ पञ्चनद्यः सरस्वतीमिपयन्ति सस्त्रोतसः। सरस्वती तु पञ्चधा सो देशेऽ-भवत्सरित्।। २१ ।। विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव। यद् भद्रं तन्न आ स्व॥ २२॥

#### पौराणिकमन्त्रैरभिषेक:

सुरास्त्वामभिषिञ्चन्तु ब्रह्म-विष्णु-महेश्वराः। वासुदेवो जगन्नाथस्तथा सङ्कर्षणो विभुः॥१॥ प्रद्युम्नश्चानिरुद्धश्च भवन्तु विजयाय ते। आखण्डलोऽग्निर्भगवान् यमो वै निर्ऋतिस्तथा॥ २॥ पवनश्चैव धनाध्यक्षस्तथा शिवः। ब्रह्मणा सहिताः सर्वे दिक्यालाः पान्तु ते सदा॥ ३॥ कीर्तिर्लक्ष्मीधृतिर्मेधा पृष्टिः श्रद्धा क्रिया मतिः। बुद्धिर्लजा वपुः शान्तिः कान्तिस्तुष्टिश्च मातरः॥ ४॥ एतास्त्वामभिषिञ्चन्त् देवपत्यः समागताः। आदित्यश्चन्द्रमा भौमो बुध-जीव-सितार्कजा॥ ४॥ ग्रहास्त्वामभिषिञ्चन्तु राहुः केतुश्च तर्पिताः। देव-दानव-गन्धर्वा यक्ष-राक्षस-पन्नगाः॥६॥ देव-दानव-गन्धर्वा ऋषयो मनवो गावो देवमातर एव च। देवपत्यो दुमा नागा दैत्याश्चाप्सरसां गणाः॥७॥ अस्त्राणि सर्वशस्त्राणि राजानो वाहनानि च। औषधानि च रत्नानि कालस्याऽवयवाश्च ये॥ ८॥ सरितः सागराः शैलास्तीर्थानि जलदा नदाः। एते त्वामभिषिञ्चन्तु धर्मकामाऽर्थसिद्धये॥ ६॥

भावार्थ-ब्रह्मा, विष्णु, महेश्वर और देवता जगन्नाथ, वासुदेव तथा विभु, संकर्षण तुम्हारा अभिषेक करें। प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, अखण्ड अग्नि, भगवान् यम और निर्ऋति तुम्हारी विजय करें॥ १–२॥ वरुण, पवन, धनाध्यक्ष तथा शिव एवं ब्राह्मणों के साथ सभी दिग्पाल तुम्हारी सदा रक्षा करें। आई हुई कीर्ति, लक्ष्मी, घृति, मेघा, पृष्टि, श्रद्धा, क्रिया, मति, बुद्धि, लज्जा, वपु, शान्ति, कान्ति और तुष्टि ये माताएँ तथा देवपत्नियाँ तुम्हारा अभिषेक करें। आदित्य, चन्द्रमा, भौम, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु तृप्त हुए सभी ग्रह तुम्हारा अभिषेक करें। देव, दानव, गन्धर्व, यक्ष, राक्षस, सर्प॥ ३–६॥ ऋषि, मानव, गायें, देवमाताएँ, देवपत्नियाँ, वृक्ष, नाग, दैत्य, अप्सरागण। सभी अस्त्र, शस्त्र, राजा, वाहन, औषध, रत्न और जो काल के अवयव हैं। तथा नदियाँ, समुद, पर्वत, तीर्थ, बादल और नद ये धर्म, काम एवं अर्थ की सिद्धि के लिए तुम्हारा अभिषेक करें॥ ७–९॥

#### घृतच्छायापात्रदानम्

संकल्पः-देशकालौ संकीर्त्य, गोत्रः शर्माऽहम् (वर्माऽहम्, गुप्तोऽहम्, दासोऽहम्) कृतस्य होमात्मक-श्रीसन्तानगोपालानुष्ठानकर्मणः साङ्गता-सिद्धचर्थं तत्सम्पूर्णफलप्राप्त्यर्थं सर्वारिष्टविनाशार्थं चाज्यावेक्षणं करिष्ये।

कर्ता एक कांसे के चौड़े मुख के पात्र में घृत भरकर उसमें दक्षिणा सहित सुवर्ण छोड़कर अपने मुख की छाया को देखकर ब्राह्मण को प्रदान करें। उक्तं च—कांस्यपात्रे स्थिताज्यं च आत्मरूपं निरीक्ष्य तु। स-सुवर्णं तु यो दद्यात् सर्विविघ्नोपशान्तये॥ आचार्य निम्न मंत्र का उच्चारण करे और कर्ता उसमें अपना मुख देखे—ॐ रूपेण वो रूपमभ्यागा तुथो वो विश्ववेदा विभजतु। त्रातस्य पथा प्रेत चन्द्रदक्षिणा विस्वः पश्य व्यन्तरिक्षं यत्तस्य सदस्यैः॥ छायापात्र में मुख देखने के पश्चात् कर्ता निम्न संकल्प का उच्चारण कर उस चौड़े मुख के पात्र को ब्राह्मण को दे—देशकालौ संकीर्त्य, अमुकगोत्रः अमुकशर्माऽहम् (वर्माऽहम्, गुसोऽहम्, दासोऽहम्) इदमवलोकितमाज्यं कांस्यपात्रस्थितं स-सुवर्णं श्रीविष्णुदेवतं विष्णुदेवताप्रीतये सर्वारिष्टविनाशार्थं चामुकगोत्रायामुकशर्मणे ब्राह्मणाय तुभ्यमहं सम्प्रददे। ब्राह्मण आज्यपात्र को ग्रहण करके 'स्विस्त' यह कहकर कर्ता को आशीर्वाद प्रदान करे।

#### क्षमापनम्

आवाहनं न जानामि न जानामि विसर्जनम्। परमेश्वर॥ पुजां चैव न जानामि क्षमस्व मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सरेश्वर। यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे॥ अपराधसहस्त्राणि क्रियन्तेऽहर्निशं दासोऽयमिति मां मत्त्वा क्षमस्व मया। परमेश्वर॥ क्षमस्व ज्ञानतोऽज्ञानतो वापि यन्न्यूनमधिकं कृतम्। तत्सर्वं क्षम्यतां देव प्रसीद परमेश्वर॥ कर्मणा मनसा वाचा श्रीसन्तानगोपालर्मया कृता। तेन तुष्टिं समासाद्य प्रसीद परमेश्वरः॥

# विसर्जनम्

कर्ता इस संकल्प को करके विसर्जन कर्म करे—देशकालौ सङ्कीर्त्य, अमुकगोत्रः अमुकशर्माऽहम् (वर्माऽहम्, गुप्तोऽहम्, दासोऽहम्) होमात्मक-श्रीसन्तानगोपालानुष्ठानकर्माङ्गत्वेन देवविसर्जनं कर्म करिष्ये। इति सङ्कल्पय स्थापितदेवानग्नि च सानुनयं पुष्पाक्षतैर्विश्रीजेत्।

विसर्जनमन्त्रा:—ॐ उत्तिष्ठ ब्रह्मणस्पते देवयन्तस्त्वेमहे। उप प्रयन्तु महतः सुदानव इन्द्र प्राशूर्भवा सचा॥ ॐ यज्ञ यज्ञं गच्छ यज्ञपतिं गच्छ स्वां योनि गच्छ स्वाहा। एष ते यज्ञो यज्ञपते सहसूक्तवाकः सर्ववीरस्तं जुषस्व स्वाहा॥ ॐ समुद्रं गच्छ स्वाहान्तरिक्षं गच्छ स्वाहा देवर्ठ०सिवतारं गच्छ स्वाहा मित्रावहणौ गच्छ स्वाहा होरात्रे गच्छ स्वाहा छन्दार्ठ०सि गच्छ स्वाहा द्या वा पृथिवी गच्छ स्वाहा यज्ञं गच्छ स्वाहा सोमं गच्छ स्वाहा दिव्यं नभो गच्छ स्वाहाग्निं वैश्वानरं गच्छ स्वाहा। मनो मे हार्दि यच्छ दिवं ते धूमौ गच्छ तु स्वर्ज्योतिः पृथिवीं भस्मनापृण स्वाहा॥

यान्तु देवगणाः सर्वे पूजामादाय मामिकाम्।
इष्टकामसमृद्ध्यर्थं पुनरागमनाय च॥१॥
गच्छ गच्छ सुरश्रेष्ठ स्वस्थाने परमेश्वर।
यत्र ब्रह्मादयो देवा तत्र गच्छ हुताशन॥२॥
प्रमादात्कुर्वतां कर्म प्रच्यवेताध्वरेषु यत्।
स्मरणादेव तद्विष्णोः सम्पूर्णं स्यादिति श्रुतिः॥३॥
यस्य स्मृत्या च नामोत्त्या तपोयज्ञक्रियादिषु।
न्यूनं सम्पूर्णतां याति सद्या वन्दे तमच्युतम्॥४॥
चतुर्भिश्च चतुर्भिश्च द्वाभ्यां पञ्चिभिरेव च।
हूयते च पुनर्द्वाभ्यां स्मै यज्ञात्मने नमः॥४॥

कर्ता उच्चारण करे—अनेन यथाशक्तिकृतेन होमात्मक श्रीसन्तान-गोपालानुष्ठानकर्मणा श्रीपापापहा महाविष्णुः प्रीयताम्। कर्ता तीन बार ॐ विष्णवे नमः, ॐ विष्णवे नमः। कहे।

# कर्तृरक्षाबन्धनमन्त्रः

ॐ यदाबधन्दाक्षायणां हिरण्यर्ठ० शतानीकाय सुमनस्य-मानाः। तन्म आबध्नामि शतशारदायायुष्मान्जरदष्टिर्यथासम्॥

कर्तृपत्नीरक्षाबन्धनमन्त्रः

ॐ तं पत्नीभिरनुगच्छेम देवाः पुत्रैभ्रीतृभिरुत वा हिरण्यैः। नाकं गृभ्णानाः सुकृतस्य लोके तृतीये पृष्ठे अधि रोचने दिवः॥

कर्त्रेआशीर्वादमन्त्राः —ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः। स्वस्ति नस्ताक्ष्यों अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु॥ १॥ ॐ पुनस्त्वादित्या रुद्रा वसवः समिन्धतां पुनर्ब्रह्माणो वसुनीथ यज्ञैः। घृतेन त्वं तन्वं वर्धयस्व सत्याः सन्तु यजमानस्य कामाः॥ २॥ ॐ दीर्घायुस्त ओषधे खनिता यस्मै च त्वा विनाम्यहम्। अथो त्वं दीर्घायुर्भृत्वा शतवत्शा विरोहतात्॥ ३॥

श्रीवर्चस्वमायुष्यमारोग्यमाविधाच्छोभमानं महीयते। धनं धान्यं पशुं बहुपुत्रलाभं शतसंवत्सरं दीर्घमायुः॥१॥ अपुत्राः पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः। निर्धनाः सधनाः सन्तु जीवन्तु शरदां शतम्॥२॥ मन्त्रार्थाः सफलाः सन्तु पूर्णाः सन्तु मनोरथाः। शत्रूणां बुद्धिनाशोऽस्तु मित्राणामुदयस्तव॥३॥

कर्तृपत्या आशीर्वादमन्त्राः —ॐ यावती द्यावापृथिवी यावच्य सप्त सिन्थवो वितस्थिरे। तावन्तमिन्द्र ते ग्रहमूर्जा गृह्णाम्यक्षितं मयि गृह्णाम्यक्षितम्॥१॥ॐ श्रीश्च ते लक्ष्मीश्च पत्न्यावहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमिश्वनौ व्यात्तम्। इष्णित्रषाणामुं म इषाण सर्वलोकं म इषाण॥२॥

आचार्य और ब्राह्मणों को भोजन करवाने के पश्चात् कर्ता अपनी धर्मपली पुत्र—पौत्रों व पारिवारिकजनों और इष्टमित्रों के साथ श्रीसन्तानगोपालदेवता के महाप्रसाद को प्रसन्निचत्त होकर ग्रहण करें।

॥ इति श्रीसन्तानगोपालानुष्ठानविधिः॥



# परिशिष्टो भागः

THE SHIP OF THE REST WAS TO THE WORLD SHEET THE

Published from a few pool of modified & spill charge by sing the lay

1, 3.7 PRINCIPAL TRAINS WEIGH

TO SECTION AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE P

asite to a few purposes of the last

119 1174 1457 1015

# ॥ ॐ भगवते वासुदेवाय नमः॥ श्रीसन्तानगोपालस्तोत्रम्

श्रीशं कमलपत्राक्षं देवकीनन्दनं हिरम्।
सुतसम्प्राप्तये कृष्णं नमामि मधुसूदनम्॥१॥
नमाम्यहं वासुदेवं सुतसम्प्राप्तये हिरम्।
यशोदाङ्कगतं बालं गोपालं नन्दनन्दनम्॥२॥
अस्माकं पुत्रलाभाय गोविन्दं मुनिवन्दितम्।
नवाम्यहं वासुदेवं देवकीनन्दनं सदा॥३॥
गोपालं डिम्भकं वन्दे कमलापितमच्युतम्।
पुत्रसम्प्राप्तये कृष्णं नमामि यदुपुङ्गवम्॥४॥
पुत्रकामेष्टिफलदं कञ्जाक्षं कमलापितम्।
देवकीनन्दनं वन्दे सुतसम्प्राप्तये मम॥४॥
पद्मापते पद्मनेत्र पद्मनाभ जनार्दन।
देहि मे तनयं श्रीश वासुदेव जगत्पते॥६॥

भावार्थ—मैं पुत्रप्राप्ति के लिए कमलापित (लक्ष्मी के पित), कमलनयन, देवकीनन्दन एवं समस्त पापों का नाश करनेवाले, मधुसूदन, श्रीकृष्ण को नमस्कार करता हूँ॥ १ ॥ मैं पुत्रप्राप्ति के उद्देश्य से उन वासुदेव हिर को प्रणाम करता हूँ, जो (माता) यशोदा के गोद में बाल—गोपाल रूप से विराजमान होकर नन्द को आनन्द दे रहे हैं॥ २ ॥ अपने को पुत्रप्राप्ति के लिए मैं मुनियों के द्वारा वन्दित वसुदेव-देवकीनन्दन गोविन्द की सदैव वन्दना करता हूँ॥ ३ ॥ मैं पुत्रप्राप्ति की इच्छा से उन यदुकुल तिलक श्रीकृष्ण को प्रणाम करता हूँ, जो साक्षात् लक्ष्मीपित अच्युत (विष्णु) होकर भी गोपबालक रूप से गौओं की रक्षा में संलग्न हुए हैं॥ ४ ॥ मुझे पुत्र की प्राप्ति हो, इसके लिए मैं पुत्रेष्टियज्ञ के फल को देनेवाले कमलनयन लक्ष्मीपित देवकीनन्दन श्रीकृष्ण की वन्दना करता हूँ॥ ५ ॥ पद्मापते! कमलनयन, पद्मनाभ! जनार्दन! श्रीश! वासुदेव! जगत्पते! मुझे पुत्र प्रदत्त कीजिए॥ ६ ॥

यशोदाङ्कगतं बालं गोविन्दं मुनिवन्दितम्।
अस्माकं पुत्रलाभाय नमामि श्रीशमच्युतम्॥७॥
श्रीपते देवदेवेश दीनार्तिहरिणाच्युत।
गोविन्द मे सुतं देहि नमामि त्वां जनार्दन॥८॥
भक्तकामद गोविन्द भक्तं रक्ष शुभप्रद।
देहि मे तनयं कृष्ण रुक्मिणीवल्लभ प्रभो!॥६॥
रुक्मिणीनाथ सर्वेश देहि मे तनयं सदा।
भक्तमन्दार पद्माक्ष त्वामहं शरणं गतः॥९०॥
देवकीसुत गोविन्द! वासुदेव! जगत्पते!।
देहि मे तनयं कृष्ण त्वामहं शरणं गतः॥९१॥
वासुदेव जगद्वन्द्य श्रीपते पुरुषोत्तम।
देहि मे तनयं कृष्ण त्वामहं शरणं गतः॥९२॥
कञ्जाक्ष कमलनाथ परकारुणकोत्तम।
देहि मे तनयं कृष्ण त्वामहं शरणं गतः॥९२॥
कञ्जाक्ष कमलनाथ परकारुणकोत्तम।

भावार्थ—यशोदा के गोद में बालरूप से विराजमान और अपनी महिमा से कभी च्युत न होनेवाले मुनियों के द्वारा वन्दित लक्षमी के पित गोविन्द को मैं प्रणाम करता हूँ। ऐसा करने से मुझे पुत्र की प्राप्ति हो॥ ७॥ श्रीपते! देवदेवेश्वर! दीन—दुखियों के कष्टों को दूर करनेवाले अच्युत! गोविन्द मुझे पुत्र प्रदत्त करे। जनार्दन मैं आपको प्रणाम करता हूँ॥ ८॥ भक्तों की मनोकामना पूर्ण करनेवाले गोविन्द! भक्त की रक्षा करें। शुभदायक! रुक्मिणीवल्लभ! प्रभो! श्रीकृष्ण! मुझे पुत्र प्रदत्त कीजिए॥ ९॥ रुक्मिणीनाथ! सर्वेश्वर! मुझे पुत्र सदा के लिये दीजिये। भक्तों की (मनोवांछित) इच्छा पूरी करने के लिये कल्पवृक्ष के समान कमलनयन श्रीकृष्ण! में आपकी शरण में आया हूँ॥ १०॥ देवकीपुत्र! गोविन्द! वासुदेव! जगन्नाथ! श्रीकृष्ण! मुझे पुत्र दीजिये। मैं आपकी शरण में आया हूँ॥ १०॥ विश्ववन्द्य वासुदेव! लक्ष्मीपते! पुरुषोत्तम! श्रीकृष्ण! मुझे पुत्र दीजिये। मैं आपकी शरण में आया हूँ॥ १२॥ कमलनयन! कमलाकान्त! दूसरों पर दया करनेवालों में सर्वोत्तम श्रीकृष्ण! मुझे पुत्र प्रदत्त कीजिये। मैं आपकी शरण में आया हूँ॥ १३॥

हो. श्री. स. गो. अ. वि० २२

लक्ष्मीपते पद्मनाभ मुकुन्द मुनिवन्दित।
देहि मे तनयं कृष्ण त्वामहं शरणं गतः॥ १४॥
कार्यकारणरूपाय वासुदेवाय ते सदा।
नमामि पुत्रलाभार्थं सुखदाय बुधाय ते॥ १४॥
राजीवनेत्र श्रीराम रावणारे हरे कवे।
तुभ्यं नमामि देवेश तनयं देहि मे हरे॥ १६॥
अस्माकं पुत्रलाभाय भजामि त्वां जगत्पते।
देहि मे तनयं कृष्ण वासुदेव रमापते॥ १७॥
श्रीमानिनीमानचोर गोपीवस्त्रापहारक।
देहि मे तनयं कृष्ण वासुदेव जगत्पते॥ १८॥
अस्माकं पुत्रसम्प्राप्ति कुरुष्व यदुनन्दन।
रमापते वासुदेव मुकुन्द मुनिवन्दित॥ १६॥
वासुदेव सुतं देहि तनयं देहि महाप्रभो॥ २०॥
पुत्रं मे देहि श्रीकृष्ण वत्सं देहि महाप्रभो॥ २०॥

भावार्थ—लक्ष्मीपते! पद्मनाभ! मुनियों से वन्दित मुकुन्द! श्रीकृष्ण! मुझे पुत्र दीजिये। मैं आपकी शरण में आया हूँ॥ १४॥ आपही कार्य—कारणरूप, सुखदायक और विद्वान् हैं। मैं पुत्र प्राप्ति के लिये आप वासुदेव (श्रीकृष्ण) को सदैव नमस्कार करता हूँ॥ १५॥ कमलनयन! रावण के शत्रु! हरे! विद्वन्! देवेश्वर! विष्णो! मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप मुझे पुत्र प्रदत्त कीजिये॥ १६॥ जगदीश्वर! मैं स्वयं के लिये पुत्र प्राप्ति के कारण से आपकी आराधना करता हूँ। रमावलभ! वासुदेव! श्रीकृष्ण! मुझे पुत्र दीजिये॥ १७॥ मानिनी श्रीराधा के मान का अपहरण करनेवाले और अपनी आराधना करनेवाली गोपांगनाओं के वस्त्रों को यमुना नवी के किनारे से हटानेवाले जगन्नाथ वासुदेव श्रीकृष्ण! मुझे पुत्र दीजिये॥ १८॥ यदुनन्दन! रमापते! वासुदेव! मुनियों से वन्दित मुकुन्द! हमें पुत्र की प्राप्ति कराइये॥ १९॥ वासुदेव! मुझे पुत्र दीजिये। माधव! मुझे सन्तान दीजिये। श्रीकृष्ण! मुझे पुत्र दीजिये। महाप्रमो! मुझे वत्स दीजिये। २०॥

डिम्भकं देहि श्रीकृष्ण आत्मजं देहि राघव।
भक्तमन्दार मे देहि तनयं नन्दनन्दन॥२१॥
नन्दनं देहि मे कृष्ण वासुदेव जगत्पते।
कमलानाथ गोविन्द मुकुन्द मुनिवन्दित॥२२॥
अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम।
सुतं देहि श्रियं देहि श्रियं पुत्रं प्रदेहि मे॥२३॥
यशोदास्तन्यपानज्ञं पिबन्तं यदुनन्दनम्।
वन्देऽहं पुत्रलाभार्थं कपिलाक्षं हिरं सदा॥२४॥
नन्दनन्दन देवेश नन्दनं देहि मे प्रभो।
रमापते वासुदेव श्रियं पुत्रं जगत्पते॥२४॥
पुत्रं श्रियं श्रियं पुत्रं मे देहि माधव।
अस्माकं दीनवाक्यस्य अवधारय श्रीपते॥२६॥

भावार्थ—श्रीकृष्ण! मुझे पुत्र दीजिये। रघुनन्दन! मुझे औरस पुत्र दीजिये। भक्तों की इच्छाओं को पूर्ण करने के लिये कल्पवृक्ष के स्वरूप नन्दनन्दन! मुझे तनय (पुत्र) दीजिये॥ २१॥ श्रीकृष्ण! वासुदेव! जगत्पते! कमलानाथ! गोविन्द! मुनियों से वन्दित मुकुन्द! मुझे आनन्द देनेवाला पुत्र प्रदत्त कीजिए॥ २२॥ हे प्रभो! यदि आप ऐसा नहीं करेंगे, तो दूसरा कोई भी मुझे अपनी शरण में लेनेवाला नहीं है। अतः आपही मेरे शरणदाता हैं। मुझे पुत्र प्रदान करें। धन—सम्पत्ति प्रदत्त करें। सम्पत्ति और पुत्र दोनों ही मुझे प्रदान करें॥ २३॥ (माता) यशोदा के स्तनों के दुग्धपान के रस को जाननेवाले तथा उनका स्तनपान करनेवाले, भूरे नेत्रों से सुशोभित यदुनन्दन श्रीकृष्ण की मैं सदैव वन्दना करता हूँ, इससे मुझे पुत्र की प्राप्ति हो॥ २४॥ देवेश्वर! नन्दनन्दन! प्रभो! मुझे आनन्द देनेवाला पुत्र देवें। रमापते! वासुदेव! जगन्नाथ! मुझे धन और पुत्र (दोनों ही) दीजिये॥ २५॥ माधव! पुत्र व धन प्रदत्त करें, धन एवं पुत्र (दीजिये), मुझे पुत्र प्रदान कीजिये। श्रीपते! हमारे (मेरे) दीनतापूर्ण वचन पर ध्यान देवें॥ २६॥

गोपालिंडम्भ गोविन्द वासुदेव रमापते।
अस्माकं डिम्भकं देहि श्रियं देहि जगत्पते॥ २७॥
मद्वाञ्छितफलं देहि देवकीनन्दनाच्युत।
मम पुत्रार्थितं धन्यं कुरुष्व यदुनन्दन॥ २८॥
याचेऽहं त्वां श्रियं पुत्रं देहि मे पुत्रसम्पदम्।
भक्तचिन्तामणे राम कल्पवृक्ष महाप्रभो॥ २६॥
आत्मजं नन्दनं पुत्रं कुमारं डिम्भकं सुतम्।
अर्भकं तनयं देहि सदा मे रघुनन्दन॥ ३०॥
वन्दे संतानगोपालं माधवं भक्तकामदम्।
अस्माकं पुत्रसंप्राप्यै सदा गोविन्दमच्युतम्॥ ३१॥
ॐकारयुक्तं गोपालं श्रीयुक्तं यदुनन्दनम्।
वलींयुक्तं देवकीपुत्रं नमामि यदुनायकम्॥ ३२॥
वासुदेव मुकुन्देश गोविन्द माधवाच्युत।
देहि मे तनयं कृष्ण रमानाथ महाप्रभो॥ ३३॥

भावार्थ—गोपकुमार गोविन्द! रमावलभ वासुदेव! जगन्नाथ! मुझे पुत्र वीजिये, सम्पत्ति वीजिये॥ २७॥ देवकीनन्दन! अच्युत! मुझे मनोवांछित पुत्र प्रदान करें। यदुनन्दन! मेरी (इस) पुत्रविषयक प्रार्थना को सफल व धन्य कीजिये॥ २८॥ (अपने) भक्तों के लिए चिन्तामणिस्वरूप राम! भक्तवांछाकल्पतरो! महाप्रभो! मैं आपसे धन व पुत्र के लिये प्रार्थना करता हूँ। मुझे पुत्र और धन—सम्पत्ति प्रदत्त करें॥ २९॥ रघुनन्दन! आप सदैव मुझे आनन्द देनेवाले आत्मज पुत्र, कुमार, बालक, सुत, बच्चा एवं बेटा (प्रदान) कीजिये॥ ३०॥ मैं अपने लिये पुत्र की प्राधि के उद्देश्य से सन्तानप्रद गोपाल, माधव, भक्तों की मनोकामना पूर्ण करनेवाले अच्युत गोविन्द की वन्दना करता हूँ॥ ३०॥ ॐकारयुक्त गोपाल, श्रीयुक्त यदुनन्दन एवं क्लीं युक्त देवकीपुत्र यदुनाथ (श्रीकृष्ण) को प्रणाम करता हूँ॥ ३२॥ वासुदेव! मुकुन्द! ईश्वर! गोविन्द! माधव! अच्युत! श्रीकृष्ण! रमानाथ! महाप्रभो! मुझे पुत्र प्रदान करें॥ ३३॥

राजीवनेत्र गोविन्द कपिलाक्ष हरे प्रभो। समस्तकाम्यवरद देहि मे तनयं सदा॥ ३४॥ अब्जपद्मनिभं पद्मवृन्दरूप जगत्पते। देहि मे वरसत्पुत्रं रमानायक माधव॥ ३४॥ नन्दपाल धरापाल गोविन्द यदुनन्दन। देहि मे तनयं कृष्ण रुक्मिणीवल्लभ प्रभो॥ ३६॥ दासमन्दार गोविन्द मुकुन्द माधवाच्युत। गोपाल पुण्डरीकाक्ष देहि मे तनयं श्रियम्॥ ३७॥ पद्मेश नन्दगोपवध्सुत। यदनायक देहि मे तनयं कृष्ण श्रीधर प्राणनायक॥ ३८॥ अस्माकं वाञ्छितं देहि देहि पुत्रं रमापते। भगवन् कृष्ण सर्वेश वासुदेव जगत्पते॥ ३६॥ सत्यभामामनःप्रिय। रमाहृदयसम्भार देहि मे तनयं कृष्ण रुक्मिणीवल्लभ प्रभो॥ ४०॥

भावार्थ—कमल के तुल्य नेत्रवाले! गोविन्द! किपलाक्ष! हरे! प्रभो! सभी कामनाओं से युक्त मनोरथों की सिद्धि के लिये वर देनेवाले श्रीकृष्ण! मुझे सदा के लिए पुत्र देवें ॥ ३४ ॥ नील कमल के समूह के तुल्य श्यामसुन्दर रूपवाले जगन्नाथ! रमानायक! माधव! मुझे जल में रहनेवाले कमल के सदृश मन को हरण करनेवाला एवं श्रेष्ठ सत्पुत्र प्रदान कीजिए ॥ ३५ ॥ अजगर और वरुण दूतों से नन्दजी की रक्षा करनेवाले! पृथ्वीपालक! यदुनन्दन! गोविन्द! प्रभो! रुक्मिणीवल्लभ! श्रीकृष्ण! मुझे पुत्र प्रदान कीजिए ॥ ३६ ॥ अपने सेवकों की मनोवांछित इच्छा पूर्ण करने के लिए कल्पवृक्षस्वरूप! गोविन्द! मुकुन्द! माधव! अच्युत! गोपाल! कमलनयन! मुझे सन्तान और सम्पत्ति दीजिए ॥ ३७ ॥ यदुनायक! लक्ष्मीपते! यशोदानन्दन! श्रीधर! प्राणवल्लभ! श्रीकृष्ण! मुझे पुत्र प्रदान कीजिये ॥ ३८ ॥ रमापते! मगवन्! सर्वश्वर! वासुदेव! जगत्पते! श्रीकृष्ण! हमें मनोवांछित वस्तु दीजिये। पुत्र प्रदान कीजिए ॥ ३९ ॥ लक्ष्मी को अपने वक्ष:स्थल में धारण करनेवाले! सत्यभामा के हृदयवल्लभ! और रुक्मिणी के प्राणनाथ! हे प्रभो! मुझे पुत्र दीजिये ॥ ४० ॥

चन्द्रसूर्याक्ष गोविन्द पुण्डरीकाक्ष माधव।
अस्माकं भाग्यसत्पुत्रं देहि देव जगत्पते॥ ४९॥
कारुण्यरूप पद्माक्ष पद्मनाभसमर्चित।
देहि मे तनयं कृष्ण देवकीनन्दनन्दन॥ ४२॥
देवकीसुत श्रीनाथ वासुदेव जगत्पते।
समस्तकामफलद देहि मे तनयं सदा॥ ४३॥
भक्तमन्दार गम्भीर शङ्कराच्युत माधव।
देहि मे तनयं गोपबालवत्सल श्रीपते॥ ४४॥
श्रीपते वासुदेवेश देवकीप्रियनन्दन।
भक्तमन्दार मे देहि तनयं जगतां प्रभो॥ ४५॥
जगन्नाथ रमानाथ भूमिनाथ दयानिधे।
वासुदेवेश सर्वेश देहि मे तनयं प्रभो॥ ४६॥
श्रीनाथ कमलपत्राक्ष वासुदेव जगत्पते।
देहि मे तनयं कृष्ण त्वामहं शरणं गतः॥ ४७॥

भावार्थ—चन्द्रमा एवं सूर्यरूप नेत्र धारण करनेवाले गोविन्द! कमलनयन! माधव! देव! जगदीश्वर! हमें भाग्यवान् श्रेष्ठ (उत्तम) पुत्र प्रदत्त करें ॥ ४१ ॥ करुणामय! कमलनयन! पद्मनाभ! श्रीविष्णु से सम्मानित देवकीनन्दनन्दन श्रीकृष्ण! मुझे पुत्र प्रदान कीजिये ॥ ४२ ॥ देवकीपुत्र! श्रीनाथ! वासुदेव! जगत्पते! सभी मनोवांछित फलों को प्रदत्त करनेवाले श्रीकृष्ण! मुझे सदा के लिये पुत्र दीजिये ॥ ४३ ॥ भक्तवांछाकल्पतरो! (समुद्र के तुल्य) गम्भीर स्वभाववाले कल्याणकारी अच्युत! माधव! ग्वाल—बालों पर स्नेह (प्रेम की वर्षा) करनेवाले श्रीपते! मुझे पुत्र दीजिये ॥ ४४ ॥ श्रीकान्त! वसुदेवनन्दन! ईश्वर! (माता) देवकी के प्रियपुत्र! भक्तों के लिए कल्पवृक्षस्वरूप! जगत्प्रभो! मुझे पुत्र प्रदान कीजिये ॥ ४५ ॥ जगन्नाथ! रमानाथ! पृथ्वीनाथ! दयानिधे! वासुदेव! ईश्वर! सर्वेश्वर! प्रभो! मुझे पुत्र प्रदान कीजिए ॥ ४६ ॥ श्रीनाथ! कमलदललोचन! वासुदेव! संसार के स्वामी श्रीकृष्ण! मुझे पुत्र प्रदान कीजिए, (क्योंकि) मैं आपकी ही शरण में आया हूँ ॥ ४७ ॥

दासमन्दार गोविन्द भक्तचिन्तामणे प्रभो।
देहि मे तनयं कृष्ण त्वामहं शरणं गतः॥ ४८॥
गोविन्द पुण्डरीकाक्ष रमानाथ महाप्रभो।
देहि मे तनयं कृष्ण त्वामहं शरणं गतः॥ ४६॥
श्रीनाथ कमलपत्राक्ष गोविन्द मधुसूदन।
मत्पुत्रफलसिद्धचर्थं भजामि त्वां जनार्दन॥ ५०॥

स्तन्यं पिबन्तं जननीमुखाम्बुजं बिलोक्य मन्दिस्मतमुज्वलाङ्गम्। स्पृशन्तमन्यस्तनमङ्गुलीभिर्वन्दे यशोदाङ्कगतं मुकुन्दम्॥ ५१॥

याचेऽहं पुत्रसंतानं भवन्तं पद्मलोचन। देहि मे तनयं कृष्ण त्वामहं शरणं गतः॥ ५२॥ अस्माकं पुत्रसम्पत्तेश्चिन्तयामि जगत्पते। शीघ्रं मे देहि दात्यं भवता मुनिवन्दित॥ ५३॥

भावार्थ—अपने दासों (सेवकों) के लिये कल्पवृक्षतुल्य! गोविन्द! भक्तों की मनोवांछित इच्छा पूर्ति के लिये चिन्तामिण—स्वरूप प्रभो! श्रीकृष्ण! मैं आपकी शरण में आया हूँ। मुझे पुत्र प्रदत्त कीजिये॥ ४८॥ गोविन्द! पुण्डरीकाक्ष! रमानाथ! महाप्रभो! श्रीकृष्ण! मुझे पुत्र दीजिये। (क्योंकि) मैं आपकी शरण में आया हूँ॥ ४९॥ श्रीनाथ! कमलदललोचन! गोविन्द! मधुसूदन! जनार्दन! में अपने लिये पुत्ररूपी फल की सिद्धि के लिये आपकी आराधना करता हूँ॥ ५०॥ जो मैया (माता) यशोदा के मुखारविन्द की ओर देखते हुए मन्द हँसी के साथ उनके एक स्तन का दुग्धपान कर रहे हैं और दूसरे स्तन को भी (अपनी छोटी—छोटी) अंगुलियों से छू रहे हैं और जिनका प्रत्येक अंग उज्जवल आभा से प्रकाशमय होता है। मैया यशोदा के गोद में बैठे हुए उन बाल—मुकुन्द की मैं वन्दना करता हूँ॥ ५१॥ कमललोचन! मैं आपसे पुत्र प्राप्ति के लिये प्रार्थना करता हूँ। श्रीकृष्ण! मुझे पुत्र दीजिये। (क्योंकि) मैं आपकी शरण में आया हुआ हूँ॥ ५२॥ जगत्पते! हमें पुत्र की प्राप्ति हो। इसी अभिलाषा से हम आपका चिन्तन करते हैं। (अतः) आप मुझे जल्द ही पुत्र प्रदान करें। मुनियों से वन्दित श्रीकृष्ण! आपको मुझे (निःसन्देह) अवश्य ही मेरी प्रार्थित वस्तु सन्तान देनी चाहिए॥ ५३॥

वासुदेव जगन्नाथ श्रीपते पुरुषोत्तम।
कुरु मां पुत्रदत्तं च कृष्ण देवेन्द्रपूजित॥ ४४॥
कुरु मां पुत्रदत्तं च यशोदाप्रियनन्दन।
मह्यं च पुत्रसन्तानं दातव्यं भवता हरे॥ ४४॥
वासुदेव जगन्नाथ गोविन्द देवकीसुत।
देहि मे तनयं राम कौसल्याप्रियनन्दन॥ ४६॥
पद्मपत्राक्ष गोविन्द विष्णो वामन माधव।
देहि मे तनयं सीताप्राणनायक राघव॥ ४७॥
कञ्जाक्ष कृष्ण देवेन्द्रमण्डित मुनिवन्दित।
लक्ष्मणाग्रज श्रीराम देहि मे तनयं सदा॥ ४८॥
देहि मे तनयं राम दशरथप्रियनन्दन।
सीतानायक कञ्जाक्ष मुचुकुन्दवरप्रद॥ ४६॥
विभीषणस्य या लङ्का प्रदत्ता भवता पुरा।
अस्माकं तत्प्रकारेण तनयं देहि माधव॥ ६०॥

भावार्थ—वासुदेव! जगन्नाथ! श्रीपते! पुरुषोत्तम! देवताओं के राजा इन्द्र से पूजित श्रीकृष्ण! मुझे पुत्र दान कीजिये॥ ५४॥ यशोदा के प्रिय नन्दन! मुझे पुत्र प्रदत्त कीजिये। हरे! आपको मुझे पुत्ररूप सन्तान का दान अवश्य ही करना चाहिए॥ ५५॥ वासुदेव! जगन्नाथ! गोविन्द! देवकीकुमार! कौशल्या के (सबसे) प्रियपुत्र (श्री) राम! मुझे पुत्र प्रदान कीजिये॥ ५६॥ कमलदललोचन! गोविन्द! विष्णो! वामन! माधव! सीता के प्राणवल्लभ! रघुनन्दन! मुझे पुत्र दीजिये॥ ५७॥ कमलनयन श्रीकृष्ण! देवराज (इन्द्र)! से अलंकृत और पूजित हरे! लक्ष्मण के बड़े भाई! मुनियों से वन्दित श्रीराम! मुझे सदा के लिये पुत्र प्रदान कीजिये॥ ५८॥ दशरथ के प्रिय पुत्र श्रीराम! सीतापते! कमलनयन! मुचुकुन्द को वर प्रदत्त करनेवाले श्रीकृष्ण! मुझे पुत्र दीजिये॥ ५९॥ माधव! आपने पूर्वकाल (त्रेता युग) में जो विभीषण को लंका का राज्य दिया था, उसी प्रकार हमें भी पुत्र प्रदान कीजिये॥ ६०॥

भवदीयपदाम्भोजे चिन्तयामि निरन्तरम्। मे तनयं सीताप्राणवल्लभ राघव॥६१॥ राम मत्काम्यवरद पुत्रोत्पत्तिफलप्रद। देहि मे तनयं श्रीश कमलासनवन्दित॥६२॥ राम राघव सीतेश लक्ष्मणानुज देहि मे। भाग्यवत्पुत्रसन्तानं दशरथात्मज श्रीपते॥ ६३॥ देवकींगर्भसंजात यशोदाप्रियनन्दन। देहि मे तनयं राम कृष्ण गोपाल माधव॥६४॥ कृष्ण माधव गोविन्द वामनाच्युत शङ्कर। देहि मे तनयं श्रीश गोपबालकनायक॥६५॥ गोपवाल महाधन्य गोविन्दाच्युत माधव। देहि मे तनयं कृष्ण वास्तदेव जगत्पते॥६६॥ दिशतु दिशतु पुत्रं देवकीनन्दनोऽयं दिशतु दिशतु शीघ्रं भाग्वत्पुत्रलाभम्। दिशतु दिशतु श्रीशो राघवो रामचन्द्रो दिशतु दिशतु पुत्रं वंशविस्तारहेतो:॥६७॥

भावार्थ—सीता के प्राणवल्लभ रघुनन्दन! में आपके चरणारिवन्दों का सदैव विन्तन करता हूँ, मुझे पुत्र प्रदत्त कीजिये॥ ६१॥ मुझे मनोवांछित वर तथा पुत्रोत्पत्तिरूप फल प्रदत्त करनेवाले श्रीराम! (चतुर्मुख) ब्रह्माजी के द्वारा विन्दित लक्ष्मीपते! आप मुझे पुत्र वीजिये॥ ६२॥ लक्ष्मण के बड़े भाई! सीता के प्राणवल्लभ! दशरथकुमार! रघुकुलनन्दन! श्रीराम! श्रीपते! आप मुझे भाग्यवान् पुत्ररूपी सन्तान प्रदान कीजिये॥ ६३॥ देवकी के गर्भ से पैदा हुए यशोदा के लाडले लाल! गोपालकृष्ण! श्रीराम! माधव! मुझे पुत्र वीजिये॥ ६४॥ माधव! गोविन्द! वामन! अच्युत! कल्याणकारी लक्ष्मी के पित! गोप—बालनायक! श्रीकृष्ण! मुझे पुत्र वीजिये॥ ६५॥ गोपकुमार! सभी से बढ़कर धन्य! गोविन्द! अच्युत! माधव! वासुदेव! जगत्पते! श्रीकृष्ण! मुझे पुत्र प्रदत्त कीजिए॥ ६६॥ ये भगवन् देवकीनन्दन मुझे पुत्र देवें, मुझे पुत्र देवें।शीघ ही भाग्यशाली पुत्र की प्राप्ति करावें। श्रीसीता के स्वामी! रघुकुलनन्दन! श्रीरामचन्द! मेरे वंश को बढ़ाने के लिए मुझे पुत्र प्रदान करें, पुत्र प्रदान करें॥ ६७॥

दीयतां वासुदेवेन तनयो मित्रयः सुतः।
कुमारो नन्दनः सीतानायकेन सदा मम॥६८॥
राम राघव गोविन्द देवकीसुत माधव।
देहि मे तनयं श्रीश गोपबालकनायक॥६६॥
वंशविस्तारकं पुत्रं देहि मे मधुसूदन।
सुतं देहि सुतं देहि त्वामहं शरणं गतः॥७०॥
ममाभीष्टसुतं देहि त्वामहं शरणं गतः॥७०॥
सुतं देहि सुतं देहि त्वामहं शरणं गतः॥७०॥
चन्द्रार्ककल्पपर्यन्तं तनयं देहि माधव।
सुतं देहि सुतं देहि त्वामहं शरणं गतः॥७२॥
विद्यावन्तं बुद्धिमन्तं श्रीमन्तं तनयं सदा।
देहि मे तनयं कृष्ण देवकीनन्दन प्रभो॥७३॥
नमामि त्वां पद्मनेत्र सुतलाभाय कामदम्।
मुकुन्दं पुण्डरीकाक्षं गोविन्दं मधुसूदनम्॥७४॥

भावार्थ—वसुदेवनन्दन! भगवान् श्रीकृष्ण! और सीता के पित भगवान् श्रीराम! सदैव मुझे आनन्द देनेवाले कुमारोपम प्रियपुत्र प्रदत्त करें ॥ ६८ ॥ राघव! गोविन्द! देवकीपुत्र! माधव! श्रीपते! गोपबालनायक श्रीकृष्ण! मुझे पुत्र दीजिये॥ ६९ ॥ मधुसूदन! मुझे मेरे वंश को बढ़ानेवाला पुत्र दीजिये। पुत्र दीजिये। पुत्र दीजिये। (क्योंकि) मैं आपकी शरण में आया हूँ ॥ ७० ॥ कंसारे! माधव! अच्युत! मुझे मनोवांछित पुत्र प्रदत्त कीजिए। पुत्र दीजिये। पुत्र दीजिये। (क्योंकि) मैं आपकी शरण में आया हूँ ॥ ७० ॥ माधव! जब तक चन्द्र, सूर्य और कल्प की स्थिति रहे, तब तक के लिये मुझे पुत्रपरम्परा प्रदत्त कीजिये। पुत्र दीजिये। पुत्र दीजिये। मैं आपकी शरण में आया हूँ ॥ ७२ ॥ प्रभो! देवकीनन्दन श्रीकृष्ण! आप हमेशा के लिये विद्वान्, बुद्धिमान् एवं धन से युक्त पुत्र प्रदान कीजिए॥ ७३ ॥ कमलनयन श्रीकृष्ण! मैं पुत्रप्राप्ति के लिए सम्पूर्ण कामनाओं के दाता आप पुण्डरीकाक्ष श्रीकृष्ण मुकुन्द मधुसूदन गोविन्द को (सदैव) नमस्कार करता हूँ ॥ ७४ ॥

भगवन् कृष्ण गोविन्द सर्वकामफलप्रद। देहि मे तनयं स्वामिंस्त्वामहं शरणं गत:॥ ७५॥ स्वामिंस्त्वं भगवन् राम कृष्ण माधव कामद। देहि मे तनयं नित्यं त्वामहं शरणं गतः॥ ७६॥ तनयं देहि गोविन्द कञ्जाक्ष कमलापते। सुतं देहि सुतं देहि त्वामहं शरणं गत:॥७७॥ पद्मापते पद्मनेत्र प्रद्युम्रजनक प्रभो। सुतं देहि सुतं देहि त्वामहं शरणं गत:॥ ७८॥ शङ्ख-चक्र-गदा-खड्ग-शार्ङ्गपाणे रमापते। देहि मे तनयं कृष्ण त्वामहं शंरणं गत:॥ ७६॥ राजीवपत्रलोचन। नारायण रमानाथ सुतं मे देहि देवेश पद्मपद्मानुवन्दित॥ ८०॥ राम राघव गोविन्द देवकीवरनन्दन। रुक्मिणीनाथ सर्वेश नारदादिसुरार्चित॥ ८९॥

भावार्थ—समस्त मनोवांछित फलों को देनेवाले अर्थात् दाता!गोविन्द!स्वामिन्! भगवन्! श्रीकृष्ण! मुझे पुत्र देवें। (क्योंकि) मैं आपकी शरण में आया हूँ॥ ७५॥ स्वामिन्! भगवन्! राम! कृष्ण! कामनाओं को पूर्ण करनेवाले माधव! मुझे सदैव ही पुत्र प्रदान करें, मैं आपकी शरण में आया हूँ॥ ७६॥ गोविन्द! कमलनयन! कमलापते! मुझे पुत्र दीजिये। पुत्र दीजिये। पुत्र दीजिये। मुत्र दीजिये। मुत्र दीजिये। मुझे भी पुत्र दीजिये। मुझे पुत्र प्रदत्त कार्जिए। क्योंकि) मैं आपकी शरण में आया हूँ॥ ७८॥ अपने हाथों में शंख, चक्र, गदा, खड्ग व शार्ङ्गधनुष धारण करनेवाले लक्ष्मी के पति! श्रीकृष्ण! मुझे पुत्र प्रदत्त कीर्जिए। (क्योंकि) मैं आपकी शरण में आया हूँ॥ ७९॥ नारायण! रमानाथ! कमलदललोचन! देवेश्वर! कमलालया! लक्ष्मी से वन्दित श्रीकृष्ण! मुझे पुत्र प्रदान कीजिए॥ ८०॥ राम! राघव! गोविन्द! देवकी के (सर्व) श्रेष्ठ पुत्र! रुक्मिणी के स्वामी! सर्वेश्वर! नारद आदि महर्षियों और देवताओं से पूजित॥ ८९॥

देवकीसुत गोविन्द वासुदेव जगत्पते।
देहि मे तनयं श्रीश गोपबालकनायक॥ ८२॥
मुनिवन्दित गोविन्द रुक्मिणीवल्लभ प्रभो।
देहि मे तनयं कृष्ण त्वामहं शरणं गतः॥ ८३॥
गोपिकार्जितपङ्केजमरन्दासक्तमानस ।
देहि मे तनयं कृष्ण त्वामहं शरणं गतः॥ ८४॥
रमाहृदयपङ्केजलोल माधव कामद।
ममाभीष्टसुतं देहि त्वामहं शरणं गतः॥ ८४॥
वासुदेव रमानाथ दासानां मङ्गलप्रद।
देहि मे तनयं कृष्ण त्वामहं शरणं गतः॥ ८६॥
कल्याणप्रद गोविन्द मुरारे मुनिवन्दित।
देहि मे तनयं कृष्ण त्वामहं शरणं गतः॥ ८७॥
पुत्रप्रद मुकुन्देश रुक्मिणीवल्लभ प्रभो।
देहि मे तनयं कृष्ण त्वामहं शरणं गतः॥ ८८॥

भावार्थ—देवकीपुत्र गोविन्द! वासुदेव! जगत्पते! श्रीकान्त! गोपबालनायक! मुझे पुत्र प्रदान कीजिये॥ ८२॥ मुनियों से विन्दित गोविन्द! रुक्मिणीवल्लभ! प्रभो! श्रीकृष्ण! मुझे पुत्र प्रदान कीजिये, मैं आपकी शरण में आया हूँ॥ ८३॥ गोपियों द्वारा लाकर समर्पित किये गये कमलों के मकरन्द में आसक्त चित्त (हृदय) वाले श्रीकृष्ण! मुझे पुत्र दीजिये। (क्योंकि) मैं आपकी शरण में आया हूँ॥ ८४॥ लक्ष्मी के हृदयकमल के लिये लोलुप माधव! सम्पूर्ण कामनाओं को पूर्ण करनेवाले श्रीकृष्ण! मुझे मनोवांछित पुत्र प्रदत्त कीजिये, (क्योंकि) मैं आपकी शरण में आया हूँ॥ ८५॥ अपने सेवकों के लिये मङ्गलदायक रमानाथ वासुदेव श्रीकृष्ण! मुझे पुत्र प्रदत्त कीजिए, (क्योंकि) मैं आपकी शरण में आया हूँ॥ ८६॥ कल्याण करनेवाले गोविन्द! मुनियों से विन्दित मुरनामक राक्षस के शत्रु श्रीकृष्ण! मुझे पुत्र प्रदत्त कीजिये, (क्योंकि) मैं आपकी शरण में आया हूँ॥ ८७॥ पुत्र को देनेवाले मुकुन्द! ईश्वर! रुक्मिणीवल्लभ प्रभो! श्रीकृष्ण! मुझे पुत्र देवें, मैं आपकी शरण में आया हूँ॥ ८८॥

पुण्डरीकाक्ष गोविन्द वासुदेव जगत्पते।
देहि मे तनयं कृष्ण त्वामहं शरणं गतः॥ ८६॥
दयानिधे वासुदेव मुकुन्द मुनिवन्दित।
देहि मे तनयं कृष्ण त्वामहं शरणं गतः॥ ६०॥
पुत्रसम्पत्प्रदातारं गोविन्दं देवपूजितम्।
वन्दामहे सदा कृष्णं पुत्रलाभप्रदायिनम्॥ ६९॥
कारुण्यनिधये गोपीवल्लभाय मुरारये।
नमस्ते पुत्रलाभार्थं देहि मे तनयं विभो॥ ६२॥
नमस्तस्मै रमेशाय रुक्मिणीवल्लभाय ते।
देहि मे तनयं श्रीश गोपबालकनायक॥ ६३॥
नमस्ते वासुदेवाय नित्यश्रीकामुकाय च।
पुत्रदाय च सर्पेन्द्रशायिने रङ्गशायिने॥ ६४॥
रङ्गशायिन् रमानाथ मङ्गलप्रद माधव।
देहि मे तनयं श्रीश गोपबालकनायक॥ ६४॥

भावार्थ—पुण्डरीकाक्ष! गोविन्द! वासुदेव! जगदीश्वर! श्रीकृष्ण! मुझे पुत्र दीजिये, मैं आपकी शरण में आया हूँ ॥ ८९ ॥ दयानिधे! वासुदेव! मुनियों से विन्दित मुकुन्द! श्रीकृष्ण! मुझे पुत्र प्रदत्त कीजिये, मैं आपकी शरण में आया हूँ ॥ ९० ॥ पुत्र एवं सम्पत्ति को देनेवाले, पुत्रलाभदायक, देवताओं से पूजित गोविन्द! श्रीकृष्ण! की हम सदैव वन्दना करते हैं ॥ ९० ॥ हे प्रभो! आप करुणा के सागर (समुद्र) हैं, गोपियों के प्राणवल्लभ व मुरनामक दैत्य के शत्रु भी हैं, पुत्र प्राप्ति के लिये आपको मेरा नमस्कार है, (अतः) मुझे पुत्र प्रदत्त कीजिए ॥ ९२ ॥ लक्ष्मी के स्वामी और रुक्मिणी के प्राणवल्लभ! इस प्रकार के आप भगवान् श्रीकृष्ण को नमस्कार है। गोपबालकों के नायक (नेता) श्रीकान्त! मुझे पुत्र दीजिये ॥ ९३ ॥ सदैव ही श्रीजी (लक्ष्मी) की कामना रखनेवाले आप वासुदेव को नमस्कार है। आप पुत्र देनेवाले व नागराज शेष की शय्या पर शयन करनेवाले और श्रीरंगक्षेत्र में शयन करनेवाले हैं, आपको नमस्कार है ॥ ९४ ॥ रङ्गशायी रमानाथ! मङ्गलदायक माधव! गोपबालक—नायक श्रीपते! मुझे पुत्र प्रदान करें ॥ ९५ ॥

दासस्य मे सुतं देहि दीनमन्दार राघव। सुतं देहि सुतं देहि पुत्रं देहि रमापते॥ ६६॥ यशोदातनयाभीष्टपुत्रदानरतः देहि मे तनयं कृष्ण त्वामहं शरणं गतः॥ ८७॥ मदिष्टदेव गोविन्द वास्तदेव जनार्दन। देहि मे तनयं कृष्ण त्वामहं शरणं गतः॥ ६८॥ नीतिमान् धनवान् पुत्रो विद्यावांश्च प्रजायते। भगवंस्त्वत्कपायाश्च वासुदेवेन्द्रपूजित॥ ६६॥ यः पठेत् पुत्रशतकं सोऽपि सत्पुत्रवान् भवेत्। वासुदेवेन्द्रपूजित॥ १००॥ श्रीवासुदेवकथितं जपकाले पठेन्नित्यं पुत्रलाभं धनं श्रियम्। ऐश्वर्यं राजसम्मानं सद्यो याति न संशयः॥ १०१॥

॥ श्रीसन्तानगोपालस्तोत्रं सम्पूर्णः॥

भावार्थ—हे रघुनन्दन! दीनों (दु:खियों) के लिए आप कल्पवृक्षस्वरूप हैं। मुझ दास को पुत्र दीजिए। रमापते! पुत्र दीजिये। पुत्र दीजिये। पुत्र दीजिये॥ ९६॥ सदैव मन की इच्छा के अनुरूप पुत्र देने में तत्पर रहनेवाले यशोदा के पुत्र श्रीकृष्ण! मैं आपकी शरण में आया हूँ, मुझे पुत्र प्रदान कीजिये ॥ ९७ ॥ मेरे इष्टदेव गोविन्द! वासुदेव! जनार्दन! श्रीकृष्ण! मुझे पुत्र देवें, मैं आपकी शरण में आया हूँ ॥ ९८ ॥ भगवन्! इन्द्र से पूजित वासुदेव! आपकी कृपा से नीतिज्ञ, धनवान् एवं विद्वान् पुत्र पैदा होता है॥ ९९॥ जो वासुदेव द्वारा कहे गये इस पुत्र शतक (सौ श्लोकों)का पाठ करता है, वह भी उत्तम पुत्र से युक्त होता है। यह स्तोत्ररल सुख को भी देनेवाला है ॥ १०० ॥ जो प्रतिदिन जप के समय इसका पाठ करता है, उसे तत्काल पुत्रलाभ होता है और वह शीघ्र ही धन-सम्पत्ति, ऐश्वर्य और राजसम्मान को प्राप्त कर लेता है। इसमें (किसी भी प्रकार का) संशय नहीं है॥ १०१॥ ॥ हिन्दी टीका सहित श्रीसन्तानगोपालस्तोत्र सम्पूर्ण हुआ॥

#### श्रीगोपालाक्षयकवचम्

श्रीनारद उवाच

इन्द्राद्यमरवर्गेषु ब्रह्मन् यत्परमाऽद्भुतम्। अक्षयं कवचं नाम कवचस्य मम प्रभो॥ १॥ यद्धृत्वाऽऽकण्यं वीरस्तु त्रैलोक्यविजयी भवेत्। ब्रह्मोवाच

शृणु पुत्र! मुनिश्रेष्ठ!। कवचं परमाद्भुतम्॥ २॥ इन्द्रादि-देववृन्दैश्च नारायणमुखाच्छुतम्। त्रैलोक्यविजयस्यास्य कवचस्य प्रजापतिः॥ ३॥

ऋषिश्छन्दो देवता च सदा नारायणः प्रभुः।

विनियोग:-ॐ अस्य श्रीत्रैलोक्यविजयाक्षयकवचस्य प्रजापतिर्ऋषिः, अनुष्टुप्-छन्दः, श्रीनारायणः परमात्मा देवता, धर्मा-ऽर्थ-काम-मोक्षार्थे जपे विनियोगः।

पादौ रक्षतु गोविन्दो जङ्घे पातु जगत्प्रभुः॥ ४॥ ऊरू द्वौ केशवः पातु कटी दामोदरस्ततः। वदनं श्रीहरिः पातु नाडी देशं च मेऽच्युतः॥ ४॥

भावार्थ—नारदजी ने कहा—हे ब्रह्माजी! इन्द्र आदि देवता वर्गी में जो परम अद्भुत कवच है, हे प्रभो! वह मुझसे किहए॥ १॥ जिसको धारण करके और श्रवण करके वीर त्रैलोक्य विजयी हो जाता है। ब्रह्माजी ने कहा—हे मुनिश्रेष्ठ! परम अद्भुत कवच को सुनो॥ २॥ इन्द्र आदि देवताओं के द्वारा नारायण के मुख से (यह कवच) सुना गया है। इस त्रैलोक्य कवच के प्रजापति॥ ३॥ ऋषि हैं, छन्द और देवता सदा नारायण प्रभु हैं।

विनियोग-कर्ता हाथ में जल लेकर 'ॐ अस्य से जपे विनियोगः' तक का

उच्चारण करके जल को भूमि में छोड़ दें।

गोविन्द दोनों चरणों की रक्षा करें। जगत्प्रभु! दोनों जाँघों की रक्षा करें॥ ४॥ केशव दोनो ऊर्वो की रक्षा करें। दामोदर कटि की रक्षा करें। श्रीहरि वदन की रक्षा करें, अच्युत मेरी नाड़ियों की एवं देश की रक्षा करें॥ ५॥ वामपार्श्व तथा विष्णुर्दक्षिणं च सुदर्शनः।
बाहुमूले वासुदेवो हृदयं च जनार्दनः॥६॥
कण्ठं पातु वराहश्च कृष्णश्च मुखमण्डलम्।
कणौं मे माधवः पातु हृषीकेशश्च नासिके॥७॥
नेत्रे नारायणः पातु ललाटं गरुडध्वजः।
कपोलं केशवः पातु चक्रपाणिः शिरस्तथा॥८॥
प्रभाते माधवः पातु मध्याह्ने मधुसूदनः।
दिनान्ते दैत्यनाशश्च रात्रौ रक्षतु चन्द्रमाः॥६॥
पूर्वस्यां पुण्डरीकाक्षो वायव्यां च जनार्दनः।
इति ते कथितं वत्स सर्वमन्त्रौघविग्रहम्॥१०॥
तव स्नेहान्मयाऽऽख्यातं न वक्तव्यं तु कस्यचित्।
कवचं धारयेद् यस्तु साधको दक्षिणे भुजे॥११॥
देवा मनुष्या गन्धर्वा यज्ञास्तस्य न संशयः।
योषिद्वामभुजे चैव पुरुषो दक्षिणे भुजे॥१२॥

भावार्थ—बायें पार्श्व की विष्णु रक्षा करें तथा दक्षिण पार्श्व की सुदर्शन रक्षा करें। बाहुमूल की वासुदेव रक्षा करें और हृदय की रक्षा जनार्दन करें॥ ६॥ भगवान् वाराह कण्ठ की रक्षा करें और (भगवान्) ऋषिकेश नासिका की रक्षा करें। माधव दोनों कानों की रक्षा करें और (भगवान्) ऋषिकेश नासिका की रक्षा करें॥ ७॥ नारायण दोनों आँखों की रक्षा करें और (भगवान्) गरुडध्वज ललाट की रक्षा करें। केशव कपोल की रक्षा करें और चक्रपाणि सिर की रक्षा करें॥ ८॥ प्रातः भगवान् मेरी रक्षा करें। ध्यान में मधुसूदन रक्षा करें। दैत्यनाश सायंकाल में मेरी रक्षा करें और रात्रि, में चन्द्रमा रक्षा करें॥ ९॥ पूर्व में पुण्डरीकाक्ष एवं वायव्य में जनार्दन मेरी रक्षा करें। हे वत्स! सभी मन्त्रों के समुदाय स्वरूप इस कवच को मैंने तुमसे कहा॥ १०॥ तुम्हारे स्नेह से मैंने तुझसे इसे कह दिया है। किसी दूसरे से नहीं कहना चाहिए, जो साधक दाहिनी भुजा में इस कवच को धारण करता है॥ ११॥ देव, मनुष्य, गन्धर्व सभी उसके वश में हो जाते हैं। इसमें सन्देह नहीं है। स्त्री बायें भुजा में और पुरुष दाहिनी भुजा में। १२॥

बिभृयात् कवचं पुण्यं सर्वसिद्धियुतो भवेत्। कण्ठे यो धारयेदेतत् कवचं मत्स्वरूपिणम्॥१३॥ युद्धे जयमवाजोति द्यूते वादे च साधकः। सर्वथा जयमाजोति निश्चितं जन्मजन्मनि॥१४॥ अपुत्रो लभते पुत्रं रोगनाशस्तथा भवेत्। सर्वतापप्रभुक्तश्च विष्णुलोकं स गच्छति॥१४॥ ॥ श्रीगोपालाक्षयकवचं सम्पूर्णम्॥

भावार्थ—(इस) पवित्र कवच को धारण करें, तो सभी सिद्धियों से युक्त हो जाता है। मेरे स्वरूप भूत इस कवच को जो कण्ठ में धारण करता है॥ १३॥ वह युद्ध में, जुआ में, लड़ाई में (वाद—विवाद में) विजयी होता है। जन्म—जन्म में सर्वथा निश्चित रूप से जय प्राप्त करता है॥ १४॥ अपुत्र पुत्र प्राप्त करता है और (रोगी के) रोग का नाश होता है। और सभी ताप से मुक्त होकर वह विष्णुलोक चला जाता है॥ १५॥

॥ हिन्दी टीका सहित श्रीगोपालक्षयकवच सम्पूर्ण हुआ॥

within a real trails of trains for the manager first by

र गर्ड रोडड़ (लाहका) कि दिए के मार्ट कर की हुईस

# गर्गकृतं श्रीकृष्णस्तोत्रम्

हे कृष्ण जगतां नाथ भक्तानां भयभञ्जन।
प्रसन्नो भव मामीश देहि दास्यं पदाम्बुजे॥ १॥
त्वित्पत्रा मे धनं दत्तं तेन मे िकं प्रयोजनम्।
देहि मे निश्चलां भिक्तं भक्तानामभयप्रद॥ २॥
अणिमादिकसिद्धिषु योगेषु मुक्तिषु प्रभो।
ज्ञानतत्त्वेऽमरत्वे वा िकंचिन्नास्ति स्पृहा मम॥ ३॥
इन्द्रत्वे वा मनुत्वे वा स्वर्गलोकफले चिरम्।
नास्ति मे मनसो वाञ्छा त्वत्पादसेवनं विना॥ ४॥
सालोक्यं सार्ष्टिसारूप्ये सामीप्यैकत्वमीप्सितम्।
नाहं गृह्णामि ते ब्रह्मांस्त्वत्पादसेवनं विना॥ ४॥
गोलोके वापि पाताले वासे नास्ति मनोरथः।
किं तु ते चरणाम्भोजे संततं स्मृतिरस्तु मे॥ ६॥

भावार्थ—हे कृष्ण! हे जगन्नाथ! हे भक्त भयभञ्जन! आप मुझपर प्रसन्न होइये। परमेश्वर! मुझे अंपने चरणकमलों की दास्यभक्ति दीजिये॥ १॥ भक्तों को अभय देनेवाले गोविन्द! आपके पिताजी ने मुझे बहुत धन दिया है, किन्तु उस धन से मेरा क्या प्रयोजन है? आप मुझे अपनी अविचल भक्ति प्रदत्त कीजिये॥ २॥ प्रभो! अणिमादि सिद्धियों में, योगसाधनों में नाना प्रकार की मुक्तियों में, ज्ञानतत्त्व में अथवा अमरत्व में मेरी लेशमात्र भी इच्छा नहीं है॥ ३॥ इन्द्रपद, मनुपद और चिरकाल तक स्वर्गलोकरूपी फल को प्राप्त करने की भी मेरे मन में (लेशमात्र) इच्छा नहीं है। मैं आपके चरणों की सेवा के अतिरिक्त कुछ नहीं चाहता (हूँ)॥ ४॥ सालोक्य, सार्ष्टि, सारूप्य, सामीप्य एवं एकत्व—ये पाँच प्रकार की मूर्तियाँ सभी को अभीष्ट है, किन्तु हे परमात्मन्! मैं आपके चरणों की सेवा के अतिरिक्त इनमें से किसी को भी अङ्गीकार करना नहीं चाहता (हूँ)॥ ५॥ मैं गोलोक में या पाताललोक में निवास करूँ, ऐसी भी मेरी इच्छा नहीं है, किन्तु मुझे आपके चरणारविन्दों का सदैव चिन्तन होता रहे, यही मेरी (एकमात्र) इच्छा है॥ ६॥

त्वन्मन्त्रं शंकरात् प्राप्य कितजन्मफलोदयात्।
सर्वज्ञोऽहं सर्वदर्शी सर्वत्र गितरस्तु मे॥ ७॥
कृपां कुरु कृपासिन्धो दीनबन्धो पदाम्बुजे।
रक्ष मामभयं दत्त्वा मृत्युर्मे किं किरिष्यति॥ ८॥
सर्वेषामीश्वरः शर्वस्वत्पादाम्भोजसेवया।
मृत्युंजयोऽन्तकारश्च बभूव योगिनां गुरुः॥ ६॥
ब्रह्मा विधाता जगतां त्वत्पादाम्भोजसेवया।
यस्यैकिदवसे ब्रह्मन् पतन्तीन्द्राश्चतुर्दश॥१०॥
त्वत्पादसेवया धर्मः साक्षी च सर्वकर्मणाम्।
पाता च फलदाता च जित्वा कालं सुदुर्जयम्॥११॥
सहस्रवदनः शेषो यत्पादाम्बुजसेवया।
धत्ते सिद्धार्थवद् विश्वं शिवः कण्ठे विषं यथा॥१२॥

भावार्थ—कितने ही जन्मों के पुण्य के फल का उदय हुआ, जिससे भगवान् शिव के मुखारविन्द से मुझे आपके मन्त्र का उपदेश प्राप्त हुआ। उस मन्त्र को पाकर मैं सर्वज्ञ एवं समदर्शी हो गया हूँ, सभी जगह मेरी अबाध गति है। कृपासिन्धो! दीनबन्धु! मुझपर कृपा करें। मुझे अभय (का वर) देकर अपने कमलचरणों में स्थान दीजिये, तब मृत्यु मेरा क्या करेगी?॥ ७—८॥ आपके ही चरणारविन्दों की सेवा से भगवान् शिव सभी के ईश्वर, मत्युअय और संसार का अन्त करनेवाले एवं योगियों के गुरु हुए हैं॥ ९॥ हे ब्रह्मन्! जिनके एक दिन में चौदह इन्द्रों का पतन होता है, वे संसार की रचना करनेवाले ब्रह्माजी भी आपके चरणकमलों की सेवा से ही उस पद पर आसीन हुए हैं॥ १०॥ आपके चरणों की सेवा करके ही धर्मदेव सभी कर्मों के साक्षी हुए हैं, सुदुर्जय काल पर विजय प्राप्त कर सभी के पालक व फल देनेवाले हुए हैं॥ १०॥ आपके चरणारविन्दों की सेवा के प्रभाव से ही हजारों मुखवाले शेषनाग सारे संसार को सरसों के एक दाने के तुल्य सिर पर धारण करते हैं। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार भगवान् शिव कण्ठ में विष धारण करते हैं॥ १२॥ सर्वसम्पद्विधात्री या देवीनां च परात्परा।
करोति सततं लक्ष्मीः केशैस्त्वत्पादमार्जनम्॥१३॥
प्रकृतिर्बीजरूपा सा सर्वेषां शक्तिरूपिणी।
स्मारं स्मारं त्वत्पदाब्जं बभूव तत्परा वरा॥१४॥
पार्वती सर्वरूपा सा सर्वेषां बुद्धिरूपिणी।
त्वत्पादसेवया कान्तं ललाभ शिवमीश्वरम्॥१४॥
विद्याधिष्ठात्री देवी या ज्ञानमाता सरस्वती।
पूज्या बभूव सर्वेषां सम्पूज्य त्वत्पदाम्बुजम्॥१६॥
सावित्री वेदजननी पुनाति भुवनत्रयम्।
ब्रह्मणो ब्राह्मणानां च मितस्त्वत्पादसेवया॥१७॥
क्षमा जगद् विभर्तुं च रत्नगर्भा वसुन्धरा।
प्रसूतिः सर्वशस्यानां त्वत्पादपद्मसेवया॥१८॥
राधा समांशसम्भूता तव तुल्या च तेजसा।
स्थित्वा वक्षिति ते पादं सेवतेऽन्यस्य का कथा॥१६॥

भावार्थ—जो समस्त सम्पदाओं की सृष्टि करनेवाली एवं देवियों में परात्परा हैं, वे लक्ष्मीदेवी अपने केश—कलापों से आपके चरणों का मार्जन करती हैं॥ १३॥ जो सभी की बीजरूपा है, वे शक्तिरूपिणी प्रकृति आपके चरणकमलों का (निरन्तर) चिंतन करते—करते उन्हीं में तत्पर हो जाती हैं॥ १४॥ सबकी बुद्धिरूपिणी और सर्वरूपा (माता) पार्वती ने आपके चरणों की सेवा से ही महेश्वर शिवजी को प्राणवल्लभ (पित) के रूप में प्राप्त किया है॥ १५॥ विद्या की अधिष्ठात्री देवी जो ज्ञानमाता अर्थात् ज्ञान का भण्डार सरस्वती हैं, वे आपके चरणारविन्दों की आराधना करके ही सभी की पूजनीया हुई हैं॥ १६॥ जो (चतुर्मुख) ब्रह्माजी एवं ब्राह्मणों की गित है, वे वेदजननी सावित्री आपकी चरणसेवा से ही तीनों लोकों को (सदैव) पित्रत्र करती है॥ १७॥ (माता) पृथ्वी आपके चरणकमलों की सेवा के प्रभाव से ही (सम्पूर्ण) संसार को धारण करने में समर्थ, रत्नगर्भा और समस्त शस्यों को पैदा करनेवाली हुई है॥ १८॥ आपकी अंशभूता एवं आपके ही समान तेजिस्वनी, राधा आपके वक्ष स्थल में स्थान प्राप्त करके भी आपके चरणों की सेवा करती है, फिर दूसरे की क्या बात है?॥ १९॥

यथा शर्वादयो देवा देव्यः पद्मादयो यथा।
सनाथं कुरु मामीश ईश्वरस्य समा कृपा॥२०॥
न यास्यामि गृहं नाथ न गृह्णामि धनं तव।
कृत्वा मां रक्ष पादाब्जसेवायां सेवकं रतम्॥२९॥
इति स्तुत्वा साश्रुनेत्रः पपात चरणे हरेः।
हरोद च भृशं भक्त्या पुलकाञ्चितविग्रहः॥२२॥
गर्गस्य वचनं श्रुत्वा जहास भक्तवत्सलः।
उवाच तं स्वयं कृष्णो मिय ते भक्तिरस्त्वित॥२३॥
इदं गर्गकृतं स्तोत्रं त्रिसंध्यं यः पठेन्नरः।
दृढां भक्तिं हरेर्दास्यं स्मृतं च लभते धुवम्॥२४॥
जन्ममृत्युजरारोगशोकमोहादिसङ्कटात् ।
तीर्णो भवति श्रीकृष्णदाससेवनतत्परः॥२४॥
कृष्णस्य सह कालं च कृष्णसार्धं च मोदते।
कदाचित्र भवेत् तस्य विच्छेदो हरिणा सह॥२६॥
॥ गर्गकृतं श्रीकृष्णस्तोत्रं सम्पूर्णम्॥

भावार्थ—हे ईश! जिस प्रकार शिव आदि देवता तथा लक्ष्मी आदि देवियाँ आपसे ही सनाथ हैं, उसी प्रकार मुझे भी (आप) सनाथ कीजिए, क्योंकि ईश्वर की सभी पर (एक) समान कृपा होती है। हे नाथ! मैं घर को नहीं जाऊँगा। आपके हारा प्रदत्त किया हुआ यह धन भी नहीं लूँगा, मुझ अनुरागी सेवक को (एकमात्र) अपने चरणकमलों की सेवा में नियुक्त कर लीजिए॥ २०—२९॥ इस प्रकार स्तुति करके गर्गजी (अपने) दोनों नेत्रों से अश्रुपात करते हुए श्रीहरि के चरणों में गिर पड़े और जोर—जोर से रोने लगे। उस समय भक्ति के आवेश से उनके शरीर में रोमांच हो आया था। गर्गजी की वार्ता सुनकर भक्तवत्सल श्रीकृष्ण भी हँस पड़े और बोले—'तुम्हारी अविचल भक्ति मुझमें हो'॥ २२—२३॥ जो मनुष्य गर्गजी के ह्यार रिवत किये गये इस स्तोत्र का तीनों सन्ध्याओं के समय पाठ करता है, वह श्रीहरि की सुदृढ़ भक्ति, दास्यभाव एवं उनकी स्मृति का सौभाग्य अवश्य (निसन्देह) प्राप्त कर लेता है। इतना ही नहीं, वह श्रीकृष्ण भक्तों की सेवा में तत्पर हो। जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था, रोग, शोक, तथा मोह आदि के संकट से पार (मुक्त) हो जाता है॥ २४—२५॥ श्रीकृष्ण के साथ (सदैव) रहते हुए नित्य आनन्द भोगता है तथा श्रीहरि से (उसका) कभी वियोग नहीं होता है॥ २६॥ ॥ हिन्दी टीका सहित गर्गकृत श्रीकृष्णस्तोत्र सम्पूर्ण हुआ॥

## कालियकृतं श्रीकृष्णस्तवनम्

कालिय उवाच

वरेऽन्यस्मिन् मम विभो वाञ्छा नास्ति वरप्रद॥ १॥ भिक्तं स्मृतिं त्वत्पदाब्जे देहि जन्मिन जन्मिन। जन्म ब्रह्मकुले वापि तिर्यग्योनिषु वा समम्॥ २॥ तद् भवेत् सफलं यत्र स्मृतिस्त्वच्चरणाम्बुजे। स निष्फलः स्वर्गवासो नास्ति चेत् त्वत्पदस्मृतिः॥ ३॥ त्वत्पादध्यानयुक्तस्य यत्तत् स्थानं च तत्परम्। क्षणं वा कोटिकल्पं वा पुरुषायुःक्षयोऽस्तु वा॥ ४॥ यदि त्वत्सेवया याति सफलो निष्फलोऽन्यथा। तेषां चायुर्व्ययो नास्ति ये त्वत्पादाब्जसेवकाः॥ ४॥ न सन्ति जन्ममरणरोगशोकार्तिभीतयः। इन्द्रत्वे वामरत्वे वा ब्रह्मत्वे चातिदुर्लभे॥ ६॥

भावार्थ-कालिय (नाग) ने कहा-वर देनेवाले प्रभो! दूसरे किसी वर के लिये मेरी इच्छा नहीं है॥ १॥ प्रत्येक जन्म में मेरी आपके चरणकमलों में (सदैव) भक्ति बनी रहे। वह मैं सदैव आपके उन चरणारविन्दो का चिंतन करता रहूँ, यही वर मुझे दीजिए। (मेरा) जन्म ब्राह्मणकुल में हों अथवा पशु-पक्षियों की योनि में, सभी (एक) तुल्य है॥ २॥ जन्म वही सफल है, जिसमें आपके चरणकमलों की स्मृति (सदैव) बनी रहे। यदि आपके चरणकमलों का स्मरण अर्थात् ध्यान न हो तो देवता होकर भी स्वर्ग में रहना भी निष्फल (व्यर्थ) है॥ ३॥ जो आपके चरणों के चिंतन में (सदैव) तत्पर हैं, उसे जो भी स्थान प्राप्त हो, बही सबसे श्रेष्ठ है। उस पुरुष की आयु एक क्षण की हो अथवा करोड़ों कल्प की या उसकी आयु तत्काल ही क्षीण होनेवाली क्यों न हो, यदि वह आपकी आराधना में व्यतीत हो रही है तो (जन्म) सफल है, अन्यथा उसका कोई फल नहीं है-वह व्यर्थ ही है। जो आपके चरणारिवन्दों के सेवक हैं, उनकी आयु कदापि व्यर्थ नहीं जाती है, क्योंकि वह सार्थक होती है ॥ ४–५ ॥ उन्हें जन्म–मृत्यु, रोग–शोक एवं पीड़ा का लेशमात्र भय नहीं रहता है। (ऐसे) भक्तों के हृदय में आपके चरणों की सेवा का परित्याग कर इन्द्रपद, अमरत्व या अति दुर्लभ ब्रह्मपद को भी प्राप्त करने की इच्छा (मन में) कदापि नहीं होती है॥ ६॥

वाञ्छा नास्त्येव भक्तानां त्वत्पादसेवनं विना।
सुजीर्णपटखण्डस्य समं नूतनमेव च॥७॥
पश्यित्त भक्ताः किं चान्यत् सालोक्यादिचतुष्टयम्।
सम्प्राप्तस्त्वन्मनुर्ब्रह्मन्नन्ताद् यावदेव हि॥८॥
तावत् त्वद्भावनेनैव त्वद्वर्णोऽहमनुग्रहात्।
मां च भक्तमपक्वं वा विज्ञाय गरुडः स्वयम्॥६॥
देशाद् दूरं च न्यक्कारं चकार दृढभक्तिमान्।
भवता च दृढा भक्तिर्दत्ता मे वरदेश्वर॥१०॥
स च भक्तश्च भक्तोऽहं न मां त्यक्तुं क्षमोऽधुना।
त्वत्पादपद्मचिह्नाक्तं दृष्ट्वा श्रीमस्तकं मम॥१९॥
सदोषं गुणयुक्तं मां सोऽधुना त्यक्तुमक्षमः।
ममाराध्याश्च नागेन्द्रा न तद्वध्योऽहमीश्वर॥१२॥
भयं न केभ्यः सर्वत्र तमनन्तं गुरुं विना।
यं देवेन्द्राश्च देवाश्च मुनयो मनवो नराः॥१३॥

भावार्थ—आपके भक्तगण सालोक्य आदि चार प्रकार की मुक्तियों को अत्यन्त जीर्ण फटे पुराने वस्त्र के चिथड़े के तुल्य तुच्छ देखते हैं। हे ब्रह्मन्! मैंने भगवान् अनन्त के मुख से जैसे ही आपके मन्त्र का उपदेश प्राप्त किया, वैसे ही आपकी भावना करते—करते आपके अनुग्रह से मैं आपके तुल्य वर्णवाला हो गया। मैं अभी पूर्णरूप से आपका परिपक्व भक्त नहीं हुआ था, यह जानकर ही स्वयं सुदृढ़ भक्ति धारण करनेवाले गरुड़ ने मुझे देश से दूर कर दिया और धिक्कारा था। परन्तु वरदेश्वर! अब आपने मुझे अविचल भक्ति प्रदत्त कर दी है। गरुड़ भी भक्त है, मैं भी भक्त हो गया हूँ। सिलए अब वे मेरा त्याग नहीं कर सकते। आपके चरणारविन्दों के चिह्न से अलंकृत तरे श्रीयुक्त मस्तक को देखकर गरुड़ मुझे सदोष होने पर भी गुणवान् ही मानेंगे। सिलए इस समय मेरा त्याग नहीं कर सकेंगे। अब तो वे यह मानकर कि नागेन्द्रगण सारे आराध्य हैं, मुझे कष्ट नहीं देंगे। हे परमेश्वर! अब मैं उनका वध्य नहीं हा॥ ७–१२॥ उन गुरुदेव अनन्त के अतिरिक्त मुझे कहीं किसी से भी भय नहीं है। विन्द्रगण, देवता, मुनि, मनु एवं मानव—॥ १३॥

स्वप्ने ध्यानेन पश्यन्ति चक्षुषो गोचरः स मे।
भक्तानुरोधात् साकारः कुतस्ते विग्रहो विभो॥१४॥
सगुणस्त्वं च साकारो निराकारश्च निर्गुणः।
स्वेच्छामयः सर्वधाम सर्वबीजं सनातनम्॥१५॥
सर्वेषामीश्वरः साक्षी सर्वात्मा सर्वरूपधृक्।
ब्रह्मेशशेषधर्मेन्द्रा वेदवेदाङ्गपारगाः॥१६॥
स्तोतुं यमीशा नो जाडचात् सर्पस्तोष्यति तं कथम्।
हे नाथ करुणासिन्धो दीनबन्धो क्षमाधमम्॥१७॥
खलस्वभावादज्ञानात् कृष्ण त्वं चर्वितो मया।
नास्त्रलक्ष्यो यथाकाशो न दृश्यान्तो न लङ्घचकः॥१८॥
न स्पृश्यो हि न चावर्यस्तथा तेजस्त्वमेव च।
इत्येवमुक्त्वा नागेन्द्रः पपात चरणाम्बुजे॥१६॥
॥ कालियकृतं श्रीकृष्णस्तवनं सम्पूर्णम्॥

भावार्थ—जिन्हें स्वप्न में और ध्यान में भी नहीं देख पाते हैं, वे ही परमात्मा इस समय मेरे नेत्रों पर विषय हो रहे हैं। प्रभो! आपको भक्तों के अनुरोध से साकार रूप में प्रकट हुए हैं, अन्यथा आपको शरीर की प्राप्ति कैसे हो सकती है? ॥ १४ ॥ सगुण—साकार और निर्गुण—निराकार भी आपही हैं, आप स्वेच्छामय सभी के गृहस्थान और सम्पूर्ण चराचर संसार के सनातन बीज हैं ॥ १५ ॥ सभी के ईश्वर, साक्षी, आत्मा एवं सर्वरूपधारी (आप) हैं। ब्रह्मा, शिव, शेष, धर्म एवं इन्द्र आदि देवता और वेदों व वेदाङ्गों के पारङ्गत विद्वान् भी। जिन परमेश्वर की स्तुति करने में जड़वत् हो जाते हैं, उन्हीं सर्वव्यापी प्रभु का स्तवन क्या एक सर्प कर सकेगा? हे नाथ! हे करुणासिन्धो! हे दीनबन्धो! आप मुझ अधम को क्षमा कीजिए ॥ १६–१७ ॥ मैंने अपने दुष्ट स्वभाव एवं अज्ञानता के कारण हे श्रीकृष्ण! आपको चर्वण करने का प्रयत्न किया, किन्तु आप तो आकाश के सदृश सर्वत्र व्यापक और असूर्त हैं, इसलिए किसी भी अस्त्र के (आप) लक्ष्य नहीं है। न तो आपका अन्त देखा जा सकता है और न ही (आपको) लाँघा ही जा सकता है। न ही कोई आपका स्पर्श कर सकता है, और न ही कोई आप पर आवरण (पर्दा) ही डाल सकता है। आप स्वयं प्रकाशरूप हैं। ऐसा कहकर नागराज कालिय भगवान् (श्रीकृष्ण) के चरणकमलों में गिर पड़ा ॥ १८–१९ ॥

॥ हिन्दी टीका सहित कालियकृत श्रीकृष्णस्तवन सम्पूर्ण हुआ॥

# श्रीगोपालसहस्त्रनामस्तोत्रम्

श्रीपार्वत्युवाच

कैलासशिखरे रम्ये गौरी पृच्छति शंकरम्। ब्रह्माण्डाखिलनाथस्त्वं सृष्टिसंहारकारकः॥ १ ॥ पुज्यसे लोकैर्ब्रह्मविष्णुस्रादिभिः। त्वमेव स्तोत्रं महेश्वर॥ पठिस देवेश कस्य आश्चर्यमिदमत्यन्तं जायते मम शंकर। तत्प्राणेश महाप्राज्ञ संशयं छिन्धि शंकर॥ ३॥ श्रीमहादेव उवाच

धन्यासि कृतपुण्यासि पार्वति प्राणवल्लभे। वरानने॥ ४ ॥ रहस्यातिरहस्यं च यत्पृच्छिस स्त्रीस्वभावान्महादेवि पुनस्त्वं परिपृच्छसि। गोपनीयं गोपनीयं गोपनीयं प्रयत्नतः॥ ५ ॥

भावार्थ—कैलास पर्वत के एक रमणीक शिखर पर एकान्त में बैठे हुए शिवजी से श्रीपार्वती ने अज्ञानियों की तरह यह पूछा – हे महाराज! इस सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड के आपही स्वामी हैं तथा इस संसार के उत्पत्ति, स्थिति एवं संहार करनेवाले भी आपही हैं॥ १ ॥ सभी प्राणी चतुर्मुख ब्रह्म , मन्वन्तरादि अवतार धारण करके (श्री) विष्णु और इन्द्रादि देवता आपकी अर्चना और वन्दना करते हैं।अत: हे देवेश! हे महेश्वर! आपसे भी परे कौन–सा देवता है, जिसकी उपासना में (आप) तत्पर (संलग्न) रहते हैं ॥ २ ॥ हे कल्याण करनेवाले शिव! इससे मुझे अति अश्वर्य है, इसलिए हे प्राज्ञ! मेरे प्राणाधार! आप मेरे इस भ्रम का निवारण करें ॥ ३ ॥ श्री महादेवजी ने कहा—हे हिमालयपुत्री! हे प्राणप्रिये! हे सुन्दर मुखवाली! तुमने यह भगवान् नाम कीर्तन स्तोत्र जो गुप्त से भी अतिगुप्त है, उसे पूछा है, इसलिए तू धन्य है, तू दूसरों का परोपकार करनेवाली है। हे महादेवि! यद्यपि यह स्त्रियों के स्वभाव के विपरीत है, क्योंकि नीतिशास्त्र में लिखा है कि झूठा साहस, माया, मूर्खता, लोभ, निर्दयता, अपवित्रता ये स्त्रियों के स्वाभाविक दोष हैं, यह जो मन्त्र अत्यन्त गुप्त रखने योग्य है फिर भी इसे तुम पूछती हो ॥ ४-५ ॥

दत्ते च सिद्धिहानिः स्यात्तस्माद्यत्नेन गोपयेत्। **डदं** रहस्यं परमं पुरुषार्थप्रदायकम्॥ ६॥ धनरत्नौघमाणिक्यतुरङ्गमगजादिकम् ददाति स्मरणादेव महामोक्षप्रदायकम्॥ ७॥ सम्प्रवक्ष्यामि शृणुष्वावहिता योऽसौ निरञ्जनो देवश्चित्स्वरूपी जनार्दनः॥ ८॥ संसारसागरोत्तारकारणाय सदा नृणाम्। श्रीरंगादिकरूपेण त्रैलोक्यं व्याप्य तिष्ठति॥ ६॥ ततो लोका महामूढा विष्णुभक्तिविवर्जिताः। निश्चयं नाधिगच्छन्ति पुनर्नारायणो हरि:॥ १०॥ निरञ्जनो निराकारो भक्तानां प्रीतिकामदः। वृन्दावनविहाराय गोपालं रूपमृद्वहन्।। १९॥ मुरलीवादनाधारी राधायै प्रीतिमावहन्। अंशांशेभ्यः समुन्मील्य पूर्णरूपकलायुतः॥ १२॥

भावार्थ—अपने अभीष्ट पदार्थ को देना सिद्धि के लिए हानिप्रद है। इसलिए परम उत्कृष्ट पुरुषार्थ चतुष्टय को देनेवाला यह रहस्य अत्यधिक गोपनीय है॥ ६॥ इस स्तोत्र के स्मरण करने से अन्न, वस्न्न, सोना, चाँदी, रत्न, मणि, हाथी, घोड़ा प्राप्त होते हैं और अन्त में अर्थात् मृत्यु के उपरान्त महामोक्षरूपी जो उत्तम पदार्थ है, वह प्राप्त हो जाता है॥ ७॥ हे प्रिये! जो यह प्रश्न तुमने किया है, उसका उत्तर भी भली-भाँति तुम्हारे समक्ष कहता हूँ, जो सत और निर्विकार स्वरूप भगवान् हैं, जो मनुष्यों को संसाररूपी सागर से पार करवाने के लिए श्रीरंग आदि रूप से तीनों लोकों में व्याप्त हैं। उन महामोहयुक्त श्रीविष्णु भगवान् की भिक्त से रहित मूर्ख मनुष्य सारे निश्चय पदार्थ को नहीं जानते हैं॥ ८—१०॥ नारायण हिरीनरंजन निराकार भिक्त से प्रेम करनेवाले एवं वृन्दावन में विहार करने के हेतु गोपालरूप धारण करनेवाले, मुरलीवादनधारी, श्रीराधिकाजी ने अत्यधिक प्रेमकर्ता, मत्स्य, कूर्म, बाराह, वामनादि, निजअंश एवं नर—नारायण, धन्वन्तिरे, परशुराम, कपिल, ऋषम, शनकादि, नारद, व्यासादि के रूप से युक्त सोलह कलाओं से पूर्ण हैं॥ ११–१२॥

श्रीकृष्णचन्द्रो भगवान्नन्दगोपवरोद्यत:। धरणीरुपिणी माता यशोदानन्ददायिनी॥ १३॥ द्वाभ्यां प्रयाचितो नाथो देवक्यां वसुदेवत:। ब्रह्मणाभ्यर्थितो देवो देवैरपि सुरेश्वरि॥ १४॥ जातोऽवन्यां मुकुन्दोऽपि मुरलीवेदरेचिका। तया सार्द्धं वचः कृत्वा ततो जातो महीतले॥ १ ४॥ संसारसारसर्वस्वं श्यामलं महदुज्वलम्। एतज्योतिरहं वेद्यं चिन्तयामि सनातनम्॥ १६॥ गौरतेजो विना यस्तु श्यामतेजः समर्थयेत्। जपेद्वा ध्यायते वापि स भवेत्पातकी शिवे॥ १७॥ स ब्रह्महा सुरापी च स्वर्णस्तेयी च पञ्चमः। एतैर्दीषैर्विलिप्येत तेजोभेदान्महेश्वरि॥ १८॥

भावार्थ—सभी को आनन्द देनेवाले श्रीकृष्णचन्द्र षडैश्वर्य से युक्त भगवान् को ब्रह्माजी ने नन्द को दिया तथा वर को पूर्ण करने में उद्यत पृथ्वीरूपिणी और अपना पालन करनेवाली (माता) यशोदा को (उन्होंने) सुख दिया। आनन्द देनेवाले उन भगवान् की जब वसुदेव और देवकी दोनों ने ही प्रार्थना की, तब पृथ्वी के भार को दूर करने के लिए ब्रह्मा तथा अन्य सभी देवताओं ने (उनकी) प्रार्थना की। उस समय वेद का उच्चारण करनेवाली वन में उत्पन्न हुई, ऐसी मुरली से प्रतिज्ञा करके उन्होंने पृथ्वी पर अवतार लिया॥ १३–१५॥ इस संसार को सारभूत तथा मूलरूप श्यामल एवं उज्जवल सभी से स्तुत्य करने योग्य यह जो ज्योति है, उसी का में सदैव ध्यान करता हूँ और हे शिवे! हे कल्याणि! जो मनुष्य गौरांग, तेजयुक्त राधिकाजी के बिना श्यामतेज केवल श्रीकृष्णचन्द्र का भेदबुद्धि से अर्चन, स्मरण और ध्यान करते हैं, वह भी पातकी होते हैं। हे महेश्वरि! जो भेद—बुद्धि से ध्यान करता है, वह ब्रह्मघाती, मद्यपानकर्ता, सुवर्णचोर, गुरुगामी तथा गौ का वध करनेवाला होता है। अर्थात् इस प्रकार के पापियों को जो पाप लगते हैं, यही सब पाप उसको भी लगते हैं, जो राधा और कृष्ण में भेद समझकर मात्र कृष्ण का ही स्मरण करते हैं॥ १६–१८॥

तस्माज्योतिरभूतद्वेधा राधामाधवरूपकम्।
तस्मादिदं महादेवि गोपालेनैव भाषितम्॥ १६॥
दुर्वाससो मुनेर्मोहे कार्तिक्यां रासमण्डले।
ततः पृष्टवती राधा सन्देहं भेदमात्मनः॥ २०॥
निरञ्जनात्समुत्पन्नं मयाधीतं जगन्मिय।
श्रीकृष्णेन ततः प्रोक्तं राधायै नारदाय च॥ २१॥
ततो नारदतः सर्वं विरला वैष्णवास्तथा।
कलौ जानन्ति देवेशि गोपनीयं प्रयत्नतः॥ २२॥
शाठाय कृपणायाथ दाम्भिकाय सुरेश्वरि।
ब्रह्महत्यामवाप्नोति तस्माद्यतेन गोपयेत्॥ २३॥

भावार्थ—इसलिए श्याम एवं गौरवर्ण में भेद करके दो प्रकार की राधा— माधव मूर्ति है, तथापि उनको अलग—अलग न जानकर उनकी भक्ति करके एकही जानें। हे उमादेवि! श्रीगोपालजी ने स्वयं अपना यह रहस्य राधिकाजी से कहा है। कार्तिक की पूर्णमासी को रासक्रीड़ास्थल में श्रीकृष्ण के दर्शन को प्राप्त करने के लिए दुर्वासा मुनि आये और वह मन में विचार करने लगे कि अच्युत भगवान् गोप—बन्धुओं के साथ कैसे रमण करते हैं। इस सन्देह को दूर करने के लिए राधिकाजी ने सन्देह के निवारण के लिये यह प्रश्न किया॥ १९–२०॥ हे जगन्नमिथ! मैंने सुना है कि आप तो निरंजन ब्रह्म से ही पैदा हुए हैं। तब श्रीकृष्ण भगवान् ने राधिकाजी और मुनि नारद से यह रहस्य कहा था, जो मुझे राधिकाजी से प्राप्त हुआ, तब नारद द्वारा अति संक्षेप में विष्णुभक्ति में संलग्न जो मानव हैं. वह जानते हैं। इसलिए हे देवेशि! इस रहस्य को इस कलिकाल में यलपूर्वक गोपनीय रखना चाहिए। हे सुरेश्वरि! जो पाप ब्राह्मण की हत्या करने से होता है, वही पाप गोपालमन्त्र को शठ, कृपण और दम्भी को देने से होता है, इसलिए इसे यत्नपूर्वक गोपनीय रखना चाहिए॥ २९–२३॥ विनियोग:-ॐ अस्य श्रीगोपालसहस्रनामस्तोत्रमन्त्रस्य श्रीनारद ऋषिः. अनुष्टुप् छन्दः, श्रीगोपालो देवता, कामो बीजम् , माया शक्तिः, चन्द्रः कीलकम्, श्रीकृष्णचन्द्रभक्तिरूपफलप्राप्तये श्रीगोपालसहस्रनामजपे विनियोगः।

करन्यास:-ॐ क्लां अङ्गुष्ठाभ्यां नम:, ॐ क्लीं तर्जनीभ्यां नम:, ॐ क्लीं मध्यमाभ्यां नम:, ॐ क्लैं अनामिकाभ्यां नम:, ॐ क्लौं कनिष्ठिकाभ्यां नम:, ॐ क्ल: करनलकरपृष्ठाभ्यां नम:।

हृदयादिन्यास:-ॐ क्लां हृदयाय नम:, ॐ क्लीं शिरसे स्वाहा, ॐ क्लूं शिखायै वषट्, ॐ क्लैं कवचाय हुम्, ॐ क्लौं नेत्रत्रयाय वौषट्, ॐ क्ल: अस्त्राय फट्।

ध्यानम्

कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षःस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुः करे कंकणम्। सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्रीपरिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिः॥१॥ फुल्लेन्दीवरकान्तिमिन्दुवदनं बर्हावतंसप्रियं श्रीवत्साङ्कमुदारकौस्तुभधरं पीताम्बरे सुन्दरम्। गोपीनां नयनोत्पलार्चिततनुं गोगोपसङ्घावृतं गोविन्दं कलवेणुवादनपरं दिव्याङ्गभूषं भजे॥२॥

स्तोत्रम्

ॐ क्लीं देवः कामदेवः कामबीजशिरोमणिः। श्रीगोपालो महीपालः सर्ववेदाङ्गपारगः॥ १ ॥

विनियोग—कर्ता हाथ में जल लेकर ॐ अस्य से विनियोगःतक का उच्चारण करके जल को पृथ्वी पर छोड़ दे। उसके उपरान्त करन्यास और हृदयादिन्यास करके उपरोक्त दो श्लोकों का उच्चारण करके गोपालजी का ध्यान करे। तदुपरान्त ॐ क्लीं देवाय नमः से ॐ भक्ततत्पराय नमः तक के एक से एक सौ बयालीस श्लोकों का उच्चारण करके गोपालजी के नामों का उच्चारण करे। कागज की मूल्यवृद्धि को ध्यान में रखते हुए इन नामों का हिन्दी अर्थ नहीं दिया जा रहा है। धरणीपालको धन्यः पुण्डरीकः सनातनः। गोपतिर्भूपतिः शास्ता प्रहर्ता विश्वतोमुखः॥ २॥ आदिकर्ता महाकर्ता महाकाल: प्रतापवान्। जगज्जीवो जगद्धाता जगद्भर्ता जगद्धसुः॥ ३॥ मत्स्यो भीमः कुहूभर्ता हर्ता वाराहमूर्तिमान्। नारायणो हृषीकेशो गोविन्दो गरुडध्वजः॥ ४॥ गोकुलेन्द्रो महाचन्द्रः शर्वरीप्रियकारकः। कमलामुखलोलाक्षः पुण्डरीकशुभावहः॥ ५ ॥ दुर्वासाः कपिलो भौमः सिन्धुसागरसङ्गमः। गोविन्दो गोपतिर्गोत्रः कालिन्दीप्रेमपूरकः॥ ६॥ गोपस्वामी गोकुलेन्द्रो गोवर्धनवरप्रदः। नन्दादिगोकुलत्राता दाता दारिद्रचभञ्जनः॥ ७॥ सर्वमङ्गलदाता च सर्वकामप्रदायकः। आदिकर्ता महीभर्ता सर्वसागरसिन्धुजः॥ ८ ॥ गजगामी गजोद्धारी कामी कामकलानिधिः। कलङ्करिहतश्चन्द्रो बिम्बास्यो बिम्बसत्तमः॥ ६॥ मालाकारः कृपाकारः कोकिलास्वरभूषणः। रामो नीलाम्बरो देवो हली दुर्दममर्दनः॥१०॥ सहस्त्राक्षपुरीभेत्ता महामारीविनाशनः। शिवः शिवतमो भेत्ता बलारातिप्रपूजकः॥ १९॥ कुमारीवरदायी च वरेण्यो मीनकेतनः। नरो नारायणो धीरो राधापतिरुदारधी:॥ १२॥ श्रीपतिः श्रीनिधिः श्रीमान् मापतिः प्रतिराजहा। वृन्दापतिः कुलग्रामी धामी ब्रह्म सनातनः॥ १३॥ रेवतीरमणो रामश्चञ्चलश्चारुलोचनः। रामायणशरीरोऽयं रामी रामः श्रियःपतिः॥ १४॥

शर्वरः शर्वरी शर्वः सर्वत्र शुभदायकः। राधाराधियतो राधी राधाचित्तप्रमोदकः॥ १५॥ राधारतिसुखोपेतो राधामोहनतत्परः। राधावशीकरो राधाहृदयाम्भोजषट्पदः॥ १६॥ राधालिङ्गनसम्मोहो राधानर्तनकौतुकः। राधासञ्चातसम्प्रीती राधाकामफ्लप्रदः॥ १७॥ वृन्दापतिः कोशनिधिः कोकशोकविनाशकः। चन्द्रापतिश्चन्द्रपतिश्चण्डकोदण्डभञ्जनः ॥ १८॥ रामो दाशरथी रामो भृगुवंशसमुद्भवः। आत्मारामो जितक्रोधो मोहो मोहान्धभञ्जनः॥ १६॥ वृषभानुर्भवो भावः काश्यपिः करुणानिधिः। कोलाहलो हली हाली हेली हलधरप्रिय:॥ २०॥ राधामुखाब्जमार्तण्डो भास्करो रविजो विधुः। विधिर्विधाता वरुणो वारुणोप्रियः॥ २१॥ रोहिणीहृदयानन्दी वसुदेवात्मजो बली। नीलाम्बरो रौहिणेयो जरासन्धवधोऽमलः॥ २२॥ नागो नवाभ्यो विरुदो वीरहा वरदो बली। गोपथो विजयी विद्वान् शिपिविष्टः सनातनः॥ २३॥ पर्श्रामवचोग्राही वरग्राही शृगालहा। दमघोषोपदेष्टा च रथग्राही सुदर्शनः॥ २४॥ वीरपत्नीयशस्त्राता जराव्याधिविघातकः। द्वारकावासतत्त्वज्ञो हुताशनवरप्रदः॥ २५॥ यमुनावेगसंहारी नीलाम्बरधरः प्रभुः। विभुः शरासनो धन्वी गणेशो गणनायकः॥ २६॥ लक्ष्मणो लक्ष्मणो लक्ष्यो रक्षोवंशविनाशनः। वामनो वामनीभूतो वमनो वमनारुहः॥ २७॥

यशोदानन्दनः कर्ता यमलार्जुनमुक्तिदः। उल्खली महामानी दामबद्धाह्वयी शमी॥ २८॥ भक्तानुकारी भगवान् केशवोऽचलधारकः। केशिहा मधुहा मोही वृषासुरविघातकः॥ २६॥ अघासुरविनाशी च पूतनामोक्षदायकः। कुब्जाविनोदी भगवान् कंसमृत्युर्महामखी॥ ३०॥ अश्वमेधो वाजपेयो गोमेधो नरमेधवान्। कन्दर्पकोटिलावण्यश्चन्द्रकोटिसुशीतलः ॥ ३१॥ रविकोटिप्रतीकाशो वायुकोटिमहाबलः। ब्रह्मा ब्रह्माण्डकर्ता च कमलावाञ्छितप्रदः॥ ३२॥ कमला कमलाक्षश्च कमलामुखलोलुपः। कमलाव्रतधारी च कमलाभः पुरन्दरः॥ ३३॥ सौभाग्याधिकचित्तोऽयं महामायी महोत्कटः। तारकारिः सुरत्राता मारीचक्षोभकारकः॥ ३४॥ विश्वामित्रप्रियो दान्तो रामो राजीवलोचनः। लङ्काधिपकुलध्वंसी विभीषणवरप्रदः॥ ३४॥ सीतानन्दकरो रामो वीरो वारिधबन्धन:। खरदूषणसंहारी साकेतपुरवासनः॥ ३६॥ चन्द्रावलीपतिः कूलः केशी कंसवधोऽमरः। माधवो मधुहा माध्वी माध्वीको माधवो मधुः॥३७॥ मुञ्जाटवीगाहमानो धेनुकारिर्धरात्मजः। वंशीवटविहारी च गोवर्धनवनाश्रय:॥ ३८॥ तथा तालवनोद्देशी भाण्डीरवनशंखहा। तृणावर्तकथाकारी वृषभानुसुतापतिः॥ ३६॥ राधाप्राणसमो राधावदनाब्जमधुव्रतः। लीलाकमलपुजितः॥ ४०॥ गोपीरञ्जनदैवज्ञो

क्रीडाकमलसंदोहो गोपिकाप्रीतिरञ्जनः। रञ्जको रञ्जनो रङ्गो रङ्गी रङ्गमहीरुहः॥४९॥ कामः कामारिभक्तोऽयं पुराणपुरुषः कविः। नारदो देवलो भीमो बालो बालमुखाम्बुजः॥ ४२॥ अम्बुजो ब्रह्मसाक्षी च योगी दत्तवरो मुनि:। ऋषभः पर्वतो ग्रामो नदीपवनवल्लभः॥ ४३॥ पद्मनाभः सुरज्येष्ठो ब्रह्मा रुद्रोऽहिभूषितः। गणानां त्राणकर्ता च गणेशो ग्रहिलो ग्रही॥ ४४॥ गणाश्रयो गणाध्यक्षः क्रोडीकृतजगत्त्रयः। यादवेन्द्रो द्वारकेन्द्रो मथुरावल्लभो धुरी॥ ४५॥ भ्रमरः कुन्तली कुन्तीसुतरक्षी महामखी। यमुनावरदाता च काश्यपस्य वरप्रदः॥ ४६॥ शङ्खचूडवधोद्दामो गोपीरक्षणतत्परः। पाञ्चजन्यकरो रामी त्रिरामी वनजो जयः॥ ४७॥ फाल्गुः फाल्गुनसखो विराधवधकारकः। रुक्मिणीप्राणनाथश्च सत्यभामाप्रियङ्करः॥ ४८॥ कल्पवृक्षो महावृक्षो दानवृक्षो महाफलः। अंकुशो भूसुरो भामो भामको भ्रामको हरिः॥ ४६॥ सरलः शाश्वतो वीरो यदुवंशी शिवात्मकः। प्रद्युम्रो बलकर्ता च प्रहर्ता दैत्यहा प्रभुः॥ ५०॥ महाधनो महावीरो वनमालाविभूषण:। तुलसीदामशोभाढचो जालन्धरविनाशनः॥ ५१॥ शूरः सूर्यो मृकण्डश्च भास्करो विश्वपूजितः। रविस्तमोहा वह्निश्च वाडवो वडवानलः॥ ५२॥ दैत्यदर्पविनाशी च गरुडो गरुडाग्रज:। गोपीनाथो महीनाथो वृन्दानाथोऽवरोधकः॥ ५३॥ हो. श्री, स. गो. अ. वि० २४

प्रपञ्ची पञ्चरूपश्च लतागुल्मश्च गोपतिः। गङ्गा च यमुनारूपो गोदा वेत्रवती तथा॥ ५४॥ कावेरी नर्मदा तापी गण्डकी सरयूस्तथा। राजसस्तामसः सत्त्वी सर्वाङ्गी सर्वलोचनः॥ ५५॥ स्धामयोऽमृतमयो योगिनीवल्लभः शिवः। बुद्धो बुद्धिमतां श्रेष्ठो विष्णुर्जिष्णुः शचीपतिः॥ ५६॥ वंशी वंशधरो लोको विलोको मोहनाशनः। रवरावो रवो रावो बालो बालबलाहक:॥ ५७॥ शिवो रुद्रो नलो नीलो लाङ्गली लाङ्गलाश्रय:। पारदः पावनो हंसो हंसारूढो जगत्पति:॥ ५८॥ मोहिनीमोहनो मायी महामायो महामखी। वृषो वृषाकिपः कालः कालीदमनकारकः॥ ५६॥ कुब्जाभाग्यप्रदो वीरो रजकक्षयकारकः। कोमलो वारुणो राजा जलजो जलधारक:॥६०॥ हारकः सर्वपापघः परमेष्ठी पितामहः। खड्गधारी कृपाकारी राधारमणसुन्दरः॥ ६१॥ द्वादशारण्यसम्भोगी शेषनागफणालयः। कामः श्यामः सुखः श्रीदः श्रीपतिः श्रीनिधिः कृतिः॥६२॥ हरिर्हरो नरो नारो नरोत्तम इषुप्रिय:। गोपालीचित्तहर्ता च कर्ता संसारतारकः॥६३॥ आदिदेवो महादेवो गौरीगुरुरनाश्रयः। साधुर्मधुर्विधुर्धाता भ्राता क्रूरपरायणः॥ ६४॥ रोलम्बी च हयग्रीवो वानरारिर्वनाश्रयः। वनं वनी वनाध्यक्षो महावन्द्यो महामुनि:॥६५॥ स्यमन्तकमणिप्राज्ञो विज्ञो विघ्नविघातकः। गोवर्द्धनो वर्द्धनीयो वर्द्धनी वर्द्धनप्रिय:॥६६॥

वर्द्धन्यो वर्द्धनो वर्द्धी वार्द्धन्यः सुमुखप्रियः। वर्द्धितो वृद्धको वृद्धो वृन्दारकजनप्रिय:॥६७॥ गोपालरमणीभर्ता साम्बकुष्ठविनाशनः। रुक्मिणीहरणः प्रेम प्रेमी चन्द्रावलीपतिः॥६८॥ श्रीकर्ता विश्वभर्ता च नरो नारायणो बली। गणो गणपतिश्चेव दत्तात्रेयो महामुनिः॥६६॥ व्यासो नारायणो दिव्यो भव्यो भावुकधारकः। स्वः श्रेयसं शिवं भद्रं भावुकं भविकं शुभम्॥ ७०॥ शुभात्मकः शुभः शास्ता प्रशास्ता मेघनादहा। ब्रह्मण्यदेवो दीनानामुद्धारकरणक्षमः॥ ७९॥ कृष्णः कमलपत्राक्षः कृष्णः कमललोचनः। कृष्णः कामी सदाकृष्णः समस्तप्रियकारकः॥ ७२॥ नन्दो नन्दी महानन्दी मादी मादनकः किली। मिली हिली गिली गोली गोलो गोलालयो गुली॥ ७३॥ गुग्गुली मारकी शाखी वटः पिप्पलकः कृती। म्लेच्छहा कालहर्ता च यशोदायश एव च॥ ७४॥ अच्युतः केशवो विष्णुर्हरिः सत्यो जनार्दनः। हंसो नारायणो लीलो नीलो भक्तिपरायणः॥ ७५॥ जानकीवल्लभो रामो विरामो विघनाशनः। सहस्रांशुर्महाभानुर्वीरबाहुर्महोदधिः ॥ ७६॥ समुद्रोऽब्धिरकूपारः पारावारः सरित्पतिः। गोकुलानन्दकारी च प्रतिज्ञापरिपालकः॥ ७७॥ सदारामः कृपारामो महारामो धनुर्धरः। पर्वतः पर्वताकारो गयो गेयो द्विजप्रियः॥ ७८॥ कम्बलाश्वतरो रामो रामायणप्रवर्तकः। द्यौर्दिवो दिवसो दिव्यो भव्यो भाविभयापहः॥ ७६॥

पार्वतीभाग्यसिहतो भ्राता लक्ष्मीविलासवान्। विलासी साहसी सर्वी गर्वी गर्वितलोचन:॥ ५०॥ मुरारिर्लोकधर्मज्ञो जीवनो जीवनान्तकः। यमो यमारिर्यमनो यामी यामविधायकः॥ ८९॥ वंसुली पांसुली पांसु: पाण्डुरर्जुनवल्लभ:। लिताचिन्द्रकामाली माली मालाम्बुजाश्रयः॥ ८२॥ अम्बुजाक्षो महायक्षो दक्षश्चिन्तामणिः प्रभुः। मणिर्दिनमणिश्चैव केदारो बदराश्रयः॥ ८३॥ बदरीवनसम्प्रीतो व्यासः सत्यवतीसुतः। अमरारिनिहन्ता च सुधासिन्धुर्विधूदय:॥ ८४॥ चन्द्रो रविः शिवः शूली चक्री चैव गदाधरः। श्रीकर्ता श्रीपतिः श्रीदः श्रीदेवो देवकीसुतः॥ ८५॥ श्रीपतिः पुण्डरीकाक्षः पद्मनाभो जगत्पतिः। वासुदेवोऽप्रमेयात्मा केशवो गरुडध्वजः॥ ८६॥ नारायणः परंधाम देवदेवो महेश्वरः। चक्रपाणिः कलापूर्णो वेदवेद्यो दयानिधिः॥ ८७॥ भगवान् सर्वभूतेशो गोपालः सर्वपालकः। अनन्तो निर्गुणोऽनन्तो निर्विकल्पो निरञ्जन:॥ ८८॥ निराधारो निराकारो निराभासो निराश्रयः। पुरुषः प्रणवातीतो मुकुन्दः परमेश्वरः॥ ८६॥ क्षणाविनः सार्वभौमो वैकुण्ठो भक्तवत्सलः। विष्णुर्दामोदरः कृष्णो माधवो मथुरापतिः॥ ६०॥ देवकीगर्भसम्भूतो यशोदावत्सलो हरिः। शिवः संकर्षणः शम्भुर्भूतनाथो दिवस्पतिः॥ ६१॥ अव्ययः सर्वधर्मज्ञो निर्मलो निरुपद्रवः। निर्वाणनायको नित्यो नीलजीमृतसंनिभः॥ ६२॥

कलाक्षयश्च सर्वज्ञः कमलारूपतत्परः।

ह्षीकेशः पीतवासो वसुदेवप्रियात्मजः॥ ६३॥

नन्दगोपकुमारार्यो नवनीताशनः प्रभुः।

पुराणपुरुषः श्रेष्ठः शङ्खपाणिः सुविक्रमः॥ ६४॥

अनिरुद्धश्रक्ररथः शार्ङ्गपाणिश्चतुर्भुजः। गदाधरः सुरार्तिघो गोविन्दो नन्दकायुधः॥ ६५॥

वृन्दावनचरः शौरिर्वेणुवाद्यविशारदः।

तृणावर्तान्तको भीमो साहसो बहुविक्रमः॥ ६६॥

बकासुरविनाशनः। पूतनारिर्नुकेसरी। शकटासुरसंहारी

धेनुकासुरसंघातः पूतनारिर्नृकेसरी॥ ५७॥

पितामहो गुरुः साक्षी प्रत्यगात्मा सदाशिवः।

अप्रमेयः प्रभुः प्राज्ञोऽप्रतर्क्यः स्वप्नवर्द्धनः॥ ६८॥

धन्यो मान्यो भवो भावो धीरः शान्तो जगद्गुरुः।

अन्तर्यामीश्वरो दिव्यो दैवज्ञो देवतागुरुः॥ ६६॥

क्षीराब्धिशयनो धाता लक्ष्मीवाँल्रक्ष्मणाग्रजः।

धात्रीपतिरमेयात्मा चन्द्रशेखरपूजितः॥ १००॥ लोकसाक्षी जगच्चक्षुः पुण्यचारित्रकीर्तनः। कोटिमन्मथसौन्दर्यो जगन्मोहनविग्रहः॥ १०१॥ जगन्मोहनविग्रहः॥ १०१॥

मन्दस्मिततमो गोपो गोपिकापरिवेष्टितः।

फुल्लारिवन्दनयनश्चाणूरान्ध्रनिषूदनः ॥ १०२॥

इन्दीवरदलश्यामो बर्हिबर्हावतंसकः। मुरलीनिनदाह्लादो दिव्यमाल्याम्बराश्रयः॥ १०३॥

सुकपोलयुगः सुभूयुगलः सुललाटकः।

कम्बुग्रीवो विशालाक्षो लक्ष्मीवान् शुभलक्षणः॥ १०४॥

पीनवक्षाश्चतुर्बाहुश्चतुर्मूर्तिस्त्रिविक्रमः

कलङ्करहितः शुद्धो दुष्टशत्रुनिबर्हणः॥ १०५॥

किरीटकुण्डलधरः कटकाङ्गदमण्डित:।

मुद्रिकाभरणोपेतः कटिसूत्रविराजितः॥ १०६॥

मञ्जीररञ्जितपदः सर्वाभरणभूषितः।

विन्यस्तपादयुगलो दिव्यमङ्गलविग्रहः॥ १०७॥

गोपिकानयनानन्दः पूर्णचन्द्रनिभाननः।

समस्तजगदानन्दः सुन्दरो लोकनन्दनः॥ १०८॥

यमुनातीरसञ्चारी राधामन्मथवैभवः।

गोपनारीप्रियो दान्तो गोपीवस्त्रापहारकः॥ १०६॥

शृङ्गारमूर्तिः श्रीधामा तारको मूलकारणम्।

सृष्टिसंरक्षणोपायः क्रूरासुरविभञ्जनः॥ ११०॥

नरकासुरहारी च मुरारिवेरिमर्दनः।

आदितेयप्रियो दैत्यभीकरश्चेन्दुशेखरः॥ १११॥

जरासन्धकुलध्वंसी कंसारातिः सुविक्रमः।

पुण्यश्लोकः कीर्तनीयो यादवेन्द्रो जगन्नुतः॥ ११२॥

रुक्मिणीरमणः सत्यभामाजाम्बवतीप्रियः।

मित्रविन्दानाग्रजितीलक्ष्मणासमुपासितः ॥ ११३॥

सुधाकरकुले जातोऽनन्तप्रबलविक्रमः।

सर्वसौभाग्यसम्पन्नो द्वारकायामुपस्थितः॥ ११४॥

भद्रासूर्यसुतानाथो लीलामानुषविग्रहः।

सहस्त्रषोडशस्त्रीशो भोगमोक्षेकदायकः॥ ११५॥

वेदान्तवेद्यः संवेद्यो वैद्यब्रह्माण्डनायकः।

गोवर्द्धनधरो नाथः सर्वजीवदयापरः॥ ११६॥

मूर्तिमान् सर्वभूतात्मा आर्तत्राणपरायणः।

सर्वज्ञः सर्वसुलभः सर्वशास्त्रविशारदः॥ ११७॥

षड्गुणैश्वर्यसम्पन्नः पूर्णकामो धुरन्धरः।

महानुभावः कैवल्यदायको लोकनायकः॥११८॥

आदिमध्यान्तरहितः शुद्धसात्त्विकविग्रहः।

शरणागतवत्सल:॥ ११६॥ असमानः समस्तात्मा

उत्पत्तिस्थितिसंहारकारणं सर्वकारणम्।

गम्भीरः सर्वभावज्ञः सच्चिदानन्दविग्रहः॥ १२०॥

विष्वक्सेनः सत्यसन्धः सत्यवान् सत्यविक्रमः।

सत्यव्रतः सत्यसंज्ञः सर्वधर्मपरायणः॥ १२१॥

आपन्नार्तिप्रशमनो द्रौपदीमानरक्षक:।

कन्दर्पजनकः प्राज्ञो जगन्नाटकवैभवः॥ १२२॥

भक्तिवश्यो गुणातीतः सर्वेश्वर्यप्रदायकः।

दमघोषस्तद्वेषी बाणबाहुविखण्डनः॥ १२३॥

भीष्मभक्तिप्रदो दिव्यः कौरवान्वयनाशनः।

कौन्तेयप्रियबन्धुश्च पार्थस्यन्दनसारिथः॥ १२४॥ नारसिंहो महावीरः स्तम्भजातो महाबलः।

प्रह्लादवरदः सत्यो देवपूज्योऽभयङ्करः॥ १२५॥

उपेन्द्र इन्द्रावरजो वामनो बलिबन्धनः।

गजेन्द्रवरदः स्वामी सर्वदेवनमस्कृतः॥ १२६॥

शेषपर्यङ्कशयनो वैनतेयरथो जयी।

अव्याहतबलैश्वर्यसम्पन्नः पूर्णमानसः॥ १२७॥

योगेश्वरेश्वरः साक्षी क्षेत्रज्ञो ज्ञानदायकः।

योगिहृत्पङ्कजावासो योगमायासमन्वितः॥ १२८॥

नादिबन्दुकलातीतश्चतुर्वर्गफलप्रदः

सुषुम्णामार्गसञ्चारी देहस्यान्तरसंस्थितः॥ १२६॥

देहेन्द्रियमनःप्राणसाक्षी चेतः प्रसादकः।

सूक्ष्मः सर्वगतो देही ज्ञानदर्पणगोचरः॥ १३०॥

तत्त्वत्रयात्मकोऽव्यक्तः कुण्डलीसमुपाश्रितः।

ब्रह्मण्यः सर्वधर्मज्ञः शान्तो दान्तो गतक्लमः॥ १३१॥

श्रीनिवासः सदानन्दो विश्वमूर्तिर्महाप्रभु:। सहस्रशीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात्॥ १३२॥ समस्तभुवनाधारः समस्तप्राणरक्षकः। समस्तसर्वभावज्ञो गोपिकाप्राणवल्लभः॥ १३३॥ नित्योत्सवो नित्यसौख्यो नित्यश्रीर्नित्यमङ्गलः। व्यूहार्चितो जगन्नाथः श्रीवैकुण्ठपुराधिपः॥ १३४॥ पूर्णानन्दघनीभूतो गोपवेषधरो हरिः। कलापकुसुम्श्यामः कोमलः शान्तविग्रहः॥ १३५॥ गोपाङ्गनावृतोऽनन्तो वृन्दावनसमाश्रयः। वेणुवादरतः श्रेष्ठो देवानां हितकारकः॥१३६॥ बालक्रीडासमासक्तो नवनीतस्य तस्करः। गोपालकामिनीजारश्चोरजारशिखामणिः 1193911 परंज्योतिः पराकाशः परावासः परिस्फुटः। अष्टादशाक्षरो मन्त्रो व्यापको लोकपावनः॥ १३८॥ सप्तकोटिमहामन्त्रशेखरो देवशेखरः। विज्ञानज्ञानसन्धानस्तेजोराशिर्जगत्पतिः । 1135P11 भक्तलोकप्रसन्नात्मा भक्तमन्दारविग्रहः। भक्तदारिद्रचदमनो भक्तानां प्रीतिदायकः॥ १४०॥ भक्ताधीनमनाः पूज्यो भक्तलोकशिवङ्करः।

भक्ताभीष्ट्रप्रदः सर्वभक्ताघौघनिकृन्तनः॥ १४१॥

अपारकरुणासिन्धुर्भगवान् भक्ततत्परः॥ १४२॥

फलश्रुति:

श्रीराधिकानाथसहस्रं नामकीर्तनम्। स्मरणात् पापराशीनां खण्डनं मृत्युनाशनम्॥ १ ॥

फलश्रुति का भावार्थ-श्रीराधा के स्वामी श्रीगोपालजी के सहस्रनामों का उपरोक्त सहस्रनांम में वर्णन किया गया है, इनके स्मरणमात्र से ही पापसमूहों का नाश एवं अकालमृत्यु भी टल जाती है॥ १॥

वैष्णवानां प्रियकरं महारोगनिवारणम्। सुरापानं परस्त्रीगमनं तथा॥ २ ॥ ब्रह्महत्या परद्वेषसमन्वितम्। परद्रव्यापहरणं मानसं वाचिकं कायं यत्पापं पापसम्भवम्॥ ३॥ सहस्त्रनामपठनात् सर्वं नश्यति तत्क्षणात्। महादारिद्रचयुक्तो यो वैष्णवो विष्णुभक्तिमान्॥ ४॥ कार्तिक्यां सम्पठेद्रात्रौ शतमष्टोत्तरं क्रमात्। श्रीमान् सुगन्धिपुष्पचन्दनै:॥ ५ ॥ पीताम्बरधरो पुस्तकं पूजियत्वा तु नैवेद्यादिभिरेव धीरो वनमालाविभूषित:॥ ६ ॥ राधाध्यानाङ्कितो शतमष्ट्रोत्तरं पठेन्नामसहस्त्रकम्। देवि चैत्रशुक्ले च कृष्णे च कुहूसंक्रान्तिवासरे॥ ७॥

भावार्थ—यह (दिव्य सहस्रनाम) वैष्णवों को अभीष्ट देनेवाला तथा असाध्य रोगों को नष्ट करनेवाला है। ब्रह्महत्या, मद्यपान, परस्रीगमन के दोष भी इस सहस्रनाम के संकीर्तन से विनष्ट हो जाते हैं॥ २ ॥ दूसरों के दोष में लिस होकर जो मानव दूसरे के द्रव्य को, दूसरे की धरोहर को हर लेते अथवा नहीं देते हैं, तथा अन्य पाप से उत्पन्न जो मन, कर्म, वाणी से हुए पाप हैं, वह भी इस सहस्रनाम के पाठ से उसी क्षण नष्ट हो जाते हैं। मनुष्य अत्यधिक दरिद्रता से ग्रसित होकर भी विष्णु मन्त्र का उपासक वैष्णव श्रीविष्णु की भिक्त में श्रद्धालु होकर कार्तिकमास की अमावस्या तिथि की रात्रि को पीताम्बर धारण करके एकाग्रवित्त होकर इसका एक सौ आठ बार पाठ करे॥ ३–५॥ सुगन्धित पुष्प, चन्दन तथा नैवेद्य से गोपालसहस्रनाम की पुस्तक का पूजन करे तथा सुन्दर पुष्पों की माला को पहनकर प्रसन्नचित्त होकर सर्वप्रथम राधाजी का ध्यान करे। इस प्रकार हे पार्वित! चैत्रमास के शुक्लपक्ष या कृष्णपक्ष की अमावस्या तिथि को या संक्रान्ति के दिन इस स्तोत्र का एक सौ आठ बार पाठ करे॥ ६–७॥

पठितव्यं प्रयत्नेन त्रैलोक्यं मोहयेत्क्षणात्।
तुलसीमालिकायुक्तो वैष्णवो भिक्तितत्परः॥ ६ ॥
रिववारे च शुक्रे च द्वादश्यां श्राद्धवासरे।
ब्राह्मणं पूजियत्वा च भोजियत्वा विधानतः॥ ६ ॥
पठेन्नामसहस्त्रञ्च ततः सिद्धिः प्रजायते।
महानिशायां सततं वैष्णवो यः पठेत्सदा॥१०॥
देशान्तरगता लक्ष्मीः समायाति न संशयः।
त्रैलोक्ये च महादेवि सुन्दर्यः काममोहिताः॥१९॥
मुग्धाः स्वयं समायान्ति वैष्णवञ्च भजन्ति ताः।
रोगी रोगात्प्रमुच्येत बद्धोमुच्येत बन्धनात्॥१२॥
गुर्विणी जनयेत्पुत्रं कन्या विदित सत्पितम्।
राजानो वश्यतां यांति कि पुनः क्षुद्रमानवाः॥१३॥

भावार्थ—तुलसी की माला धारण कर श्रीविष्णु की भक्ति में तत्पर हो, एकाग्रचित्त से सावधान होकर (जो) इसका पाठ करता है, वह शीघ्र ही तीनों लोकों को अपने वशीभूत कर लेता है॥ ८॥ रविवार को, शुक्ल पक्ष में द्वादशी तिथि को और श्राद्ध के दिन ब्राह्मण की विधिवत् पूजा करके उसे भोजन करावें तथा (इस) सहस्रनाम का पाठ करे, तो सम्पूर्ण कामनाओं की सिद्धि होती है॥ ९॥ वीपमालिका अर्थात् वीपावली की रात्रि को जो वैष्णव निरन्तर (एकाग्रचित्त) से इस सहस्रनाम का पाठ करता है, उसकी दूसरे देश में गई हुई पत्नी भी पुनः आ जाती है। यह सत्य है। तीनों लोकों में अति सुन्दर स्त्री काम से व्याकुल होकर उस वैष्णव के पास आ जाती है। इस सहस्रनामस्तोत्र के पाठ करने से रोगी रोगमुक्त, बन्दी बन्दीगृह से छूट जाता है॥ १०—१२॥ जो गर्भवती स्त्री इस सहस्रनाम स्तोत्र का श्रवण करती है, उसे नि:सन्देह पुत्र की प्राप्ति होती है। यदि कन्या इसका श्रवण करे तो उसे उत्तम पित प्राप्त होता है। इस स्तोत्र के पाठ से राजा वशीभूत हो जाता है। फिर अन्य मनुष्यों के विषय में क्या कहना है?॥ १३॥

सहस्त्रनामश्रवणात् पठनात् पूजनात् प्रिये। धारणात् सर्वमाप्नोति वैष्णवो नात्रसंशयः॥ १४॥ चान्यवटे तथापिप्पलकेऽथवा। वंशीवटे गोपालमूर्तिसन्निधौ॥ १५॥ कदम्बपादपतले यः पठेद् वैष्णवो नित्यं स याति हरिमन्दिरम्। कृष्णेनोक्तं राधिकायै मिय प्रोक्तं पुरा शिवे॥ १६॥ नारदाय मया प्रोक्तं नारदेन प्रकाशितम्। मया त्वयि वरारोहे प्रोक्तमेतत् सुदुर्लभम्॥ १७॥ प्रयत्नेन न प्रकाश्यं कथञ्चन। गोपनीयं शठाय पापिने चैव लम्पटाय विशेषतः॥ १८॥ न दातव्यं न दातव्यं न दातव्यं कदाचन। देयं शिष्याय शान्ताय विष्णुभक्तिरताय च॥१६॥ गोदानब्रह्मयज्ञस्य वाजपेयशतस्य अश्वमेधसहस्रस्य फलं पाठे भवेद धुवम्॥ २०॥

भावार्थ—हे प्रिये! स्वयं पाठ करने से या पुस्तक के पूजन व संग्रह से वैष्णव सभी अभीष्ट फलों को निःसन्देह प्राप्त करता है॥ १४॥ वृन्दावन में स्थित वंशीवट पर तथा अन्य स्थानों में पीपल या कदम्ब (वृक्ष) के नीचे अथवा गोपालजी की मूर्ति के पास जो प्रतिदिन (इस सहस्रनाम का) पाठ करता है, वह स्वर्ग को जाता है। हे प्राणवल्लभे! यह स्तोत्र सर्वप्रथम श्रीकृष्णजी ने राधिकाजी से कहा था और राधिकाजी ने मुझसे कहा था। श्रीकृष्णजी ने पूर्व में मुनि नारद से इसको कहा था। नारदजी ने संसार के कल्याण के लिए इसे प्रकाशमय किया। अतः हे सुजघने वरारोहे! यह (अति) दुर्लभ सहस्रनाम मैंने (मात्र) तुम्हारे निमित्त ही इसे बताया है॥ १५–१७॥ इस (सहस्रनाम) की अत्यधिक प्रयत्न से रक्षा करनी चाहिए और किसी अन्य को नहीं देना चाहिए। विशेषरूष से साधु—वंचक एवं परस्त्रीगमन करनेवाले को इस सहस्रनाम का उपवेश कदापि नहीं करना चाहिए। इस सहस्रनाम को किसी अयोग्य व्यक्ति को न दें और यदि देना ही हो तो साधु—शिष्य को प्रदत्त करे अथवा जो सदैव श्रीविष्णु की भक्ति में तत्पर हो, उसे प्रदत्त करे॥ १८–१९॥ जो मानव इस सहस्रनाम स्तोत्र का पाठ करता है, उसे गोदान सहित ब्रह्मयज्ञ एवं वाजपेय यज्ञ और हजारों अश्वमेध यज्ञ का फल निश्चित रूप से मिलता है॥ २०॥

मोहनं स्तम्भनं चैव मारणोच्चाटनादिकम्।
यद्यद्वाञ्छिति चित्तेन तत्तत् प्राप्नोति वैष्णवः॥२१॥
एकादश्यां नरः स्नात्वा सुगन्धिद्रव्यतैलकैः।
आहारं ब्राह्मणे दत्वा दक्षिणां स्वर्णभूषणं॥२२॥
तत आरम्भकर्ताऽस्य सर्वं प्राप्नोति मानवः।
शतावृत्तं सहस्त्रञ्च यः पठेद् वैष्णवो जनः॥२३॥
श्रीवृन्दावनचन्द्रस्य प्रसादात् सर्वमाप्नुयात्।
यद्गृहे पुस्तकं देवि पूजितं चैव तिष्ठति॥२४॥
न मारी न च दुर्भिक्षं नोपसर्गभयं क्वचित्।
सर्पादिभूतयक्षाद्या नश्यन्ति नात्र संशयः॥२५॥
श्रीगोपालो महादेवि वसेत्तस्य गृहे सदा।
गृहे यत्र सहस्रं च नाम्नां तिष्ठति पूजितम्॥२६॥
॥श्रीगोपालसहस्त्रनामस्तोत्रं सम्पूर्णम्॥

भावार्थ—जो विष्णुभक्त मोहन, स्तम्भन, मारण और उच्चाटनादि अपने चित्त में चाहता है, उसे उसे वह प्राप्त अवश्य ही करता है। सुगन्धित द्रव्यों से युक्त तैल के उबटन से स्नान करके एकादशी के दिन ब्राह्मणों को भोजन कराकर स्वर्ण के आभूषण की दक्षिणा देकर मनुष्य (इस सहस्त्रनाम के) मनोवांछित फल को प्राप्त कर सकता है। जो वैष्णव एक सौ या एक हजार बार इसका पाठ करता है, वह श्रीवृन्दावन के चन्द्र श्रीकृष्ण की कृपा से समस्त मनोवांछित फल को प्राप्त करता है॥ २१–२३॥ हे पार्वती! जिसके गृह में (इस सहस्त्रनाम) पुस्तक का पूजन (नित्य) होता है, उसके (गृह में) महामारी, दुर्भिक्ष, उपसर्ग, भय नहीं आते हैं और भूत—यक्ष का नाश होता है। इसमें (लेशमात्र) सन्देह नहीं है। हे पार्वती! जिसके गृह में केवलमात्र (इस गोपालसहस्त्रनाम का) पूजन होता है, वहाँ श्रीगोपालजी सदैव निवास करते हैं॥ २४–२६॥

॥ हिन्दी टीका सहित गोपालसहस्रनामस्तोत्र सम्पूर्ण हुआ॥

### श्रीसन्तानगोपालसहस्त्रनामावल्याः जपविधिः

विनियोग:-ॐ अस्य श्रीगोपालसहस्त्रनामस्तोत्रमन्त्रस्य नारद् ऋषि:, अनुष्टुप् छन्दः, श्रीगोपालो देवता, कामो बीजम्, मायाशक्तिः, चन्द्रः कीलकम्, श्रीकृष्णचन्द्रभक्तिजन्यफलप्राप्तये श्रीगोपालसहस्त्रनामजपे विनियोग:।

करन्यासः – ॐ क्लां अङ्गुष्ठाभ्यां नमः। ॐ क्लीं तर्जनीभ्यां नमः। ॐ क्लूं मध्यमाभ्यां नमः। ॐ क्लैं अनामिकाभ्यां नमः। ॐ क्लौं कनिष्ठिकाभ्यां नमः। ॐ क्लः करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः।

अङ्गन्यास:-ॐ क्लां हृदयाय नम:।ॐ क्लीं शिरसे स्वाहा।ॐ क्ल् शिखायै वषट्।ॐ क्लैं कवचाय हुम्।ॐ क्लौं नेत्रत्रयाय वौषट्।ॐ क्लः अस्त्राय फट्।

ध्यानम्

कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षःस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुः करे कङ्कणम्। सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुलिलतं कण्ठे च मुक्ताविल-गोंपस्त्रीपरिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणिः॥१॥ फुल्लेन्दीवरकान्तिमिन्दुवदनं बर्हावतंसप्रियं श्रीवत्साङ्क-मुदारकौस्तुभधरं पीताम्बरं सुन्दरम्। गोपीनां नयनोत्पलार्चिचेतनुं गोगोपसङ्घावृतं गोविन्दं कलवेणुवादनपरं दिव्याङ्गभूषं भजे॥२॥ व्रजे वसन्तं नवनीतचौरं गोपाङ्गनानां च दुकूलचौरम्। श्रीराधिकाया हृदयस्य चौरं चौराग्रगण्यं पुरुषं नमामि॥३॥ १. ॐ श्रीगोपालाय नमः

२. ॐ महीपालाय नमः

३. ॐ वेदवेदाङ्गपारगाय नमः

४. ॐ कृष्णाय नमः

प्. ॐ कमलपत्राक्षाय नमः

६. ॐ पुण्डरीकाय नमः

७. ॐ सनातनाय नमः

८. ॐ गोपतये नमः

६. ॐ भूपतये नमः

१०. ॐ शास्त्रे नमः

११. ॐ प्रहर्त्रे नमः

१२. ॐ विश्वतोमुखाय नमः

१३. ॐ आदिकर्त्रे नमः

१४. ॐ महाकर्त्रे नमः

१५. ॐ महाकालाय नमः

१६. ॐ प्रजापवते नमः

१७. ॐ जगज्जीवाय नमः

१८. ॐ जगद्धात्रे नमः

१६. ॐ जगद्धर्त्रे नमः

२०. ॐ जगद्वसवे नमः

२१. ॐ मत्स्याय नमः

२२. ॐ भीमाय नमः

२३. ॐ कुहुभर्त्रे नमः

२४. ॐ हर्त्रे नमः

२५. ॐ वाराहमूर्तिमते नमः

२६. ॐ नारायणाय नमः

२७. ॐ हृषीकेशाय नमः

२८. ॐ गोविन्दाय नमः

२६. ॐ गरुडध्वजाय नमः

३०. ॐ गोकुलेन्द्राय नमः

३१. ॐ महीचन्द्राय नमः

३२. ॐ शर्वरीप्रियकारकाय नमः

३३. ॐ कमलामुखलोलाक्षाय नमः

३४. ॐ पुण्डरीकाय नमः

३५. ॐ शुभावहाय नमः

३६. ॐ दूर्वाशाय नमः

३७. ॐ कपिलाय नमः

३८. ॐ भौमाय नमः

३६. ॐ सिन्धुसागरसङ्गमाय नमः

४०. ॐ गोविन्दाय नमः

४१. ॐ गोपतये नमः

४२. ॐ गोत्राय नमः

४३. ॐ कालिन्दीप्रेमपूरकाय नमः

४४. ॐ गोस्वामिने नमः

४५. ॐ गोकुलेन्द्राय नमः

४६. ॐ गोगोवर्धनवरप्रदाय नमः

४७. ॐ नन्दादिगोकुलत्रात्रे नमः

४८. ॐ दात्रे नमः

४८. ॐ दारिद्रचभञ्जनाय नमः

५०. ॐ सर्वमङ्गलदात्रे नमः

५१. ॐ सर्वकामप्रदायकाय नमः

५२. ॐ आदिकर्त्रे नमः

४३. ॐ महीभर्त्रे नमः

५४. ॐ सर्वसागरसिन्धुजाय नमः

४४. ॐ गाजगामिने नमः

५६. ॐ गजोद्धारिणे नमः

५७. ॐ कामिने नमः

४८. ॐ कामकलानिधये नमः

५६. ॐ कलङ्करहिताय नमः

६०. ॐ चन्द्राय नमः

६१. ॐ बिम्बास्याय नमः

६२. ॐ बिम्बसत्तमाय नमः

६३. ॐ मालाकरकृपाकाराय नमः

६४. ॐ कोकिलस्वरभूषणाय नमः

६५. ॐ रामाय नमः

६६. ॐ नीलाम्बराय नमः

६७. ॐ देवाय नमः

६८. ॐ हलिने नमः

६६. ॐ दुर्दममर्दनाय नमः

७०. ॐ सहस्राक्षपुरीभेत्रे नमः

७१. ॐ महामारीविनाशनाय नमः

७२. ॐ शिवाय नमः

७३. ॐ शिवतमाय नमः

७४. ॐ भेत्रे नमः

७५. ॐ बलारातिप्रयोजकाय नमः

७६. ॐ कुमारीवरदायिने नमः

७७. ॐ वरेण्याय नमः

७८. ॐ मीनकेतनाय नमः

७६. ॐ नराय नमः

८०. ॐ नारायणाय नमः

८१. ॐ धीराय नमः

८२. ॐ धारापतये नमः

८३. ॐ उदारिधये नमः

८४. ॐ श्रीपतये नमः

८५. ॐ श्रीनिधये नमः

८६. ॐ श्रीमते नमः

८७. ॐ मापतये नमः

८८. ॐ पतिराजघ्ने नमः

८६. ॐ वृन्दापतये नमः

६०. ॐ कुलाय नमः

६१. ॐ ग्रामिणे नमः

६२. ॐ धाम्ने नमः

६३. ॐ ब्रह्मणे नमः

**६४. ॐ सनातनाय नमः** 

**६५. ॐ रेवतीरमणाय नमः** 

६६. ॐ रामाय नमः

६७. ॐ प्रियाय नमः

६८. ॐ चञ्चललोचनाय नमः

६६. ॐ रामायणशरीराय नमः

१००. ॐ रामिणे नमः

१०१. ॐ रामाय नमः

१०२. ॐ श्रिय:पतये नमः

१०३. ॐ शर्वराय नमः

१०४. ॐ शर्वर्ये नमः

१०५. ॐ सर्वाय नमः

१०६. ॐ सर्वत्रशुभदायकाय नमः

१०७. ॐ राधाराधयित्रे नमः

१०८. ॐ राधिने नमः

१०८. ॐ राधाचित्तप्रमोदकाय नमः

११०. ॐ राधारतिसुखोपेताय नमः

१११. ॐ राधामोहनतत्पराय नमः

११२. ॐ राधावशीकराय नमः

११३. ॐ राधाहृदयाम्भोज-

षट्पदाय नमः

११४. ॐ राधालिङ्गनसम्मोहाय नमः

११५. ॐ राधानर्तनकौतुकाय नमः

११६. ॐ राधासञ्जातसम्प्रीताय नमः

११७. ॐ राधाकाम्फलप्रदाय नमः

११८. ॐ वृन्दापतये नमः

११६. ॐ कोकनिधये नमः

१२०. ॐ कोकशोकविनाशनाय नमः

१२१. ॐ चन्द्रापतये नमः

१२२. ॐ चन्द्रपतये नमः

१२३. ॐ चण्डकोदण्डभञ्जनाय नमः

१२४. ॐ रामाय नमः

१२५. ॐ दाशरथये नमः

१२६. ॐ रामाय नमः

१२७. ॐ भृगुवंशसमुद्भवाय नमः

१२८. ॐ आत्मारामाय नमः

१२६. ॐ जितक्रोधाय नमः

१३०. ॐ मोहाय नमः

१३१. ॐ मोहान्धभञ्जनाय नमः

१३२. ॐ वृषभानुभवाय नमः

१३३. ॐ भावाय नमः

१३४. ॐ काश्यपये नमः

१३५. ॐ करुणानिधये नमः

१३६. ॐ कोलाहलाय नमः

१३७. ॐ हलिने नमः

**१३८. ॐ हालाय नमः** 

१३६. ॐ हलिने नमः

१४०. ॐ हलधरप्रियाय नमः

१४१. ॐ राधामुखाब्ज-मार्तण्डाय नमः

१४२. ॐ भास्कराय नमः

१४३. ॐ रविजाय नमः

१४४. ॐ विधवे नमः

१४५. ॐ विधये नमः

१४६. ॐ विधात्रे नमः

१४७. ॐ वरुणाय नमः

१४८. ॐ वारुणाय नमः

१४६. ॐ वारुणीप्रियाय नमः

१५०. ॐ रोहिणीहृदयानन्दिने नमः

१५१. ॐ वसुदेवात्मजाय नमः

१४२. ॐ बलिने नमः

१५३. ॐ नीलाम्बराय नमः

१५४. ॐ रोहिणेयाय नमः

१५५. ॐ जरासन्धवधाय नमः

१५६. ॐ अमलाय नमः

१५७. ॐ नागाय नमः

१ ५८. ॐ जवाम्भाय नमः

१४६. ॐ विरुदाय नमः

१६०. ॐ विरुहाय नमः

१६१. ॐ वरदाय नमः

१६२. ॐ बलिने नमः

१६३. ॐ गोपथाय नमः

१६४. ॐ विजयिने नमः

१६५. ॐ विदुषे नमः

१६६. ॐ शापिविष्टाय नमः

१६७. ॐ सनातनाय नमः

१६८. ॐ परशुरामवचोग्राहिणे नमः

१६६. ॐ वरग्राहिणे नमः

१७०. ॐ सृगालघ्ने नमः

१७१. ॐ दमघोषोपदेष्ट्रे नमः

१७२. ॐ रथग्राहिणे नमः १७३. ॐ स्दर्शनाय नमः

१७४. ॐ वीरपत्नीयशस्त्रात्रे नमः

१७५. ॐ जगव्याधिविघातकाय नमः

१७६. ॐ द्वारकावासतत्त्वज्ञाय नमः

१७७. ॐ हुताशनवरप्रदाय नमः

१७८. ॐ यमुनावेगसंहारिणे नमः

१७६. ॐ नीलाम्बरधराय नमः

१८०. ॐ प्रभवे नमः

१८१. ॐ विभवे नमः

१८२. ॐ शरासनाय नमः

१८३. ॐ धन्विने नमः

१८४. ॐ गणेशाय नमः

१८४. ॐ गणनायकाय नमः

१८६. ॐ लक्ष्मणाय नमः

१८७. ॐ लक्षणाय नमः

१८८. ॐ लक्षाय नमः

१८६. ॐ रक्षोवंशविनाशनाय नमः

१६०. ॐ वामनाय नमः

१६१. ॐ वामनीभूताय नमः

१६२. ॐ अवामनाय नमः

१६३. ॐ वामनारुहाय नमः

१६४. ॐ यशोदानन्दाय नमः

१६५. ॐ कर्त्रे नमः

१६६. ॐ यमलार्जुनमुक्तिदाय नमः

१६७. ॐ उलूखिलने नमः

१६८. ॐ महामानिने नमः

१६६. ॐ दामबद्धाह्वयिने नमः

२००. ॐ शमिने नमः

२०१. ॐ भक्तानुकारिणे नमः

२०२. ॐ भगवते नमः

#### परिशिष्टो भागः

२०३. ॐ केशवाय नमः

२०४. ॐ बलधारकाय नम: २०५. ॐ केशिघ्ने नम:

२०६. ॐ मध्ने नमः

२०७. ॐ मोहिने नमः

२०८. ॐ वृषासुरविधातकाय नमः

२०६. ॐ अघासुरविनाशिने नमः

२१०. ॐ पूतनामोक्षदायकाय नमः

२११. ॐ कुब्जाविनोदिने नमः

२१२. ॐ भगवते नमः

२१३. ॐ कंसमृत्यवे नमः

२१४. ॐ महामखिने नमः

२१५. ॐ अश्वमेघाय नमः

२१६. ॐ वाजपेयाय नमः २१७. ॐ गोमेधाय नमः

२१८. ॐ नरमेधवते नमः

२१६. ॐ कन्दर्पकोटिलावण्याय नमः

२२०. ॐ चन्द्रकोटिसुशीतलाय नमः २२१. ॐ रविकोटिप्रतीकाशाय नमः

२२२. ॐ वायुकोटिमहाबलाय नमः

२२३. ॐ ब्रह्मणे नमः

२२४. ॐ ब्रह्माण्डकर्त्रे नमः

२२५. ॐ कमलावाञ्छितप्रदाय नमः

२२६. ॐ कमलिने नमः

२२७. ॐ कमलाक्षाय नमः

२२८. ॐ कमलामुखलोलुपाय नमः

२२६. ॐ कमलावृतधारिणे नमः

२३०. ॐ कमलाभाय नमः

२३१. ॐ पुरन्दराय नमः

२३२. ॐ सौभाग्याधिकचित्ताय नमः

२३३. ॐ महामायिने नमः

२३४. ॐ महोत्कटाय नमः

२३५. ॐ तारकारये नमः

२३६. ॐ सुरत्रात्रे नमः

हो. श्री. स. गो. अ. वि० २५

२३७. ॐ मारीचक्षोभकारकाय नमः

२३८. ॐ विश्वामित्रप्रियाय नमः

२३६. ॐ दान्ताय नमः

२४०. ॐ रामाय नमः

२४१. ॐ राजीवलोचनाय नमः

२४२. ॐ लङ्काधिपकुलध्वंसिने नमः

२४३. ॐ विभीषणवरप्रदाय नमः

२४४. ॐ सीतानन्दकराय नमः

२४५. ॐ रामाय नमः

२४६. ॐ वाराय नमः

२४७. ॐ वारिधिबन्धनाय नमः

२४८. ॐ खरदूषणसंहारिणे नमः

२४६. ॐ साकेतपुरवासवते नमः २५०. ॐ चन्द्रावलापतये नमः

२५१. ॐ कलाय नमः

२५२. ॐ केशिकंसवधाय नमः

२४३. ॐ अमलाय नमः

२५४. ॐ माधवाय नमः

२५५. ॐ मध्ये नमः

२५६. ॐ माध्विने नमः

२५७. ॐ माघ्वीकाय नमः

२४८. ॐ माधवीविभवे नमः

२५६. ॐ मुझाटवीगाहमानाय नमः

२६०. ॐ धेनुकारये नमः

२६१. ॐ धरात्मजाय नमः

२६२. ॐ वंशीवटविहारिणे नमः

२६३. ॐ गोवर्धनवनाश्रयाय नमः

२६४. ॐ तालवनोद्देशिने नमः

२६५. ॐ भाण्डीरवनशङ्खुघ्ने नमः

२६६. ॐ तृणावर्तकृपाकारिणे नमः

२६७. ॐ वृषभानुसुतापतये नमः

२६८. ॐ राधाप्राणसमाय नमः

२६६. ॐ राधावदनाब्ज-

मधुव्रताय नमः

२७०. ॐ गोपीरञ्जनदैवज्ञाय नमः

२७१. ॐ लीलाकमलपूजिताय नमः

२७२. ॐ क्रीडाकमलसन्दोहाय नमः

२७३. ॐ गोपिकाप्रीतिरञ्जनाय नमः

२७४. ॐ रञ्जकाय नमः

२७५. ॐ रञ्जनाय नमः

२७६. ॐ रङ्गाय नमः

२७७. ॐ रङ्गिणे नमः

२७८. ॐ रङ्गमहीरुहाय नमः

२७६. ॐ कामाय नमः

२८०. ॐ कामारिभक्ताय नमः

२८१. ॐ पुराणपुरुषाय नमः

२८२. ॐ कवये नमः

२८३. ॐ नारदाय नमः

२८४. ॐ देवलाय नमः

२८५. ॐ भीमाय नमः

२८६. ॐ बालाय नमः

२८७. ॐ बालमुखाम्बुजाय नमः

२८८. ॐ अम्बुजाय नमः

२८६. ॐ ब्रह्मणे नमः

२६०. ॐ साक्षिणे नम:

२६१. ॐ योगिने नमः

२६२. ॐ दत्तवराय नमः

२६३. ॐ मुनये नमः

२६४. ॐ ऋषभाय नमः

२६५. ॐ पर्वताय नमः

२६६. ॐ ग्रामाय नमः

२६७. ॐ नदीपवनवल्लभाय नमः

२६८. ॐ पद्मनाभाय नमः

२६६. ॐ सुरज्येष्ठाय नमः

३००. ॐ ब्रह्मणे नमः

३०१. ॐ रुद्राय नमः

३०२. ॐ अहिभूषिताय नमः

३०३. ॐ गणानांत्राणकर्त्रे नमः

३०४. ॐ गणेशाय नमः

३०५. ॐ ग्रहिलाय नमः

३०६. ॐ ग्रहिणे नमः

३०७. ॐ गणाश्रयाय नमः

३०८. ॐ गणाध्यक्षाय नमः

३०६. ॐ क्रोडीकृतजगत्त्रयाय नमः

३१०. ॐ यादवेन्द्राय नमः

३११. ॐ द्वारकेन्द्राय नमः

३१२. ॐ मधुरावल्लभाय नमः

३१३. ॐ धुरिणे नमः

३१४. ॐ भ्रमराय नमः

३१५. ॐ कुन्तलिने नमः

३१६. ॐ कुन्तीसुतरक्षिणे नमः

३१७. ॐ महामखिने नमः

३१८. ॐ यमुनावरदात्रे नमः

३१६. ॐ काश्यपस्य वरप्रदाय नमः

३२०. ॐ शङ्खचूडवधोद्यताय नमः ३२१. ॐ गोपीरक्षणतत्पराय नमः

३२२. ॐ पाञ्चजन्यकराय नमः

३२३. ॐ रामिणे नमः

३२४. ॐ त्रिरामिणे नमः

३२५. ॐ वनजाय नमः

३२६. ॐ जयाय नमः

३२७. ॐ फाल्गुनाय नमः

३२८. ॐ फाल्गुनसखाय नमः

३२६. ॐ विराधवधकारकाय नमः

३३०. ॐ रुक्मिणीप्राणनाथाय नमः

३३१. ॐ सत्यभामाप्रियङ्कराय नमः

३३२. ॐ कल्पवृक्षाय नमः

३३३. ॐ महावृक्षाय नमः

३३४. ॐ दानवृक्षाय नमः

३३५. ॐ महाफलाय नमः

३३६. ॐ अङ्कुशाय नमः

३३७. ॐ भूसुराय नमः

### परिशिष्टो भागः

| HICKIE                       |
|------------------------------|
| ३३८. ॐ भामाय नमः             |
| ३३६. ॐ भामकाय नमः            |
| ३४०. ॐ भ्रामकाय नमः          |
| ३४१. ॐ हरये नमः              |
| ३४२. ॐ सरलाय नमः             |
| ३४३. ॐ शाश्वताय नमः          |
| ३४४. ॐ वीराय नमः             |
| ३४५. ॐ यदुवंशिने नमः         |
| ३४६. ॐ शिवात्मकाय नमः        |
| ३४७. ॐ प्रद्युम्नाय नमः      |
| ३४८. ॐ बलकर्त्रे नमः         |
| ३४६. ॐ प्रहर्ते नमः          |
| ३५०. ॐ दैत्यघ्ने नमः         |
| ३५१. ॐ प्रभवे नमः            |
| ३५२. ॐ महाधनाय नमः           |
| ३५३. ॐ महावीराय नमः          |
| ३५४. ॐ वनमालाविभूषणाय नमः    |
| ३५५. ॐ तुलसीदामशोभाडचाय नमः  |
| ३५६. ॐ जलन्धरविनाशनाय नमः    |
| ३५७. ॐ शूराय नमः             |
| ३४८. ॐ सूर्याय नमः           |
| ३५६. ॐ अमृताण्डाय नमः        |
| ३६०. ॐ भास्कराय नमः          |
| ३६१. ॐ विश्वपूजिताय नमः      |
| ३६२. ॐ रवये नमः              |
| ३६३. ॐ तमोघ्ने नमः           |
| ३६४. ॐ वह्नये नमः            |
| ३६५. ॐ वाडवाय नमः            |
| ३६६. ॐ वडवानलाय नमः          |
| ३६७. ॐ दैत्यदर्पविनाशिने नमः |
| ३६८. ॐ गरुडाय नमः            |
| ३६६. ॐ गरुडाग्रजाय नमः       |
| ३७०. ॐ गोपीनाथाय नमः         |
| ३७१. ॐ महीनाथाय नमः          |

३७२. ॐ वृन्दानाथाय नमः ३७३. ॐ विरोधकाय नम: ३७४. ॐ प्रपञ्चिने नमः ३७४. ॐ पञ्चरूपाय नमः ३७६. ॐ लतायै नमः ३७७. ॐ गुल्माय नमः ३७८. ॐ गोपतये नमः ३७६. ॐ गङ्गायै नमः ३८०. ॐ यमुनारूपाय नमः ३८१. ॐ गोदायै नमः ३८२. ॐ वेत्रवत्यै नमः ३८३. ॐ कावेर्यें नमः ३८४. ॐ नर्मदायै नमः ३८५. ॐ ताप्यै नमः ३८६. ॐ गण्डक्यै नमः ३८७. ॐ सरय्वै नमः ३८८. ॐ रजाय नमः ३८६. ॐ राजसाय नमः ३६०. ॐ तामसाय नमः ३६१. ॐ सात्त्विने नमः ३६२. ॐ सर्वाङ्गिणे नमः ३६३. ॐ सर्वलोचनाय नमः ३६४. ॐ सुधामयाय नमः ३६५. ॐ अमृतमयाय नमः ३६६. ॐ योगिनीवल्लभाय नमः ३८७. ॐ शिवाय नमः ३६८. ॐ बुद्धाय नमः ३६६. ॐ बुद्धिमतां श्रेष्ठाय नमः ४००. ॐ विष्णवे नम: ४०१. ॐ जिष्णवे नमः ४०२. ॐ शचीपतये नमः ४०३. ॐ वंशिने नम: ४०४. ॐ वंशधराय नम: ४०५. ॐ लोकाय नमः

४०६. ॐ विलोकाय नमः

४०७. ॐ मोहनाशनाय नमः

४०८. ॐ रवरावाय नमः

४०६. ॐ खाय नमः

४१०. ॐ रावाय नमः

४११. ॐ बलाय नमः

४१२. ॐ बालाय नमः

४१३. ॐ बलाहकाय नमः

४१४. ॐ शिवाय नमः

४१५. ॐ रुद्राय नमः

४१६. ॐ नलाय नमः

४१७. ॐ नीलाय नमः

४१८. ॐ लाङ्गुलिने नमः

४१६. ॐ लङ्गलाश्रयाय नमः

४२०. ॐ पारदाय नमः

४२१. ॐ पावनाय नमः

४२२. ॐ हंसाय नमं:

४२३. ॐ हंसारूढाय नमः

४२४. ॐ जगत्पतये नमः

४२५. ॐ मोहिनीमोहनाय नमः

४२६. ॐ मायायै नमः

४२७. ॐ महामायिने नमः

४२८. ॐ महासुखिने नमः

४२६. ॐ वृषाय नमः

४३०. ॐ वृषाकपये नमः

४३१. ॐ कालाय नमः

४३२. ॐ कालीदमनकारकाय नमः

४३३. ॐ कुब्जाभाग्यप्रदाय नमः

४३४. ॐ वीराय नमः

४३५. ॐ रजकक्षयकारकाय नमः

४३६. ॐ कोमलाय नमः

४३७. ॐ वारुणाय नमः

४३८. ॐ राज्ञे नमः

४३६. ॐ जलजाय नमः

४४०. ॐ जलधारकाय नमः

४४१. ॐ हारकाय नम:

४४२. ॐ सर्वपापघ्नाय नमः

४४३. ॐ परमेष्ठिने नमः

४४४. ॐ पितामहाय नमः

४४५. ॐ खड्गधारिणे नमः

४४६. ॐ कृपाकारिणे नमः

४४७. ॐ राधारमणसुन्दराय नमः

४४८. ॐ द्वादशारण्यसंभोगिने नमः

४४६. ॐ शेषनागफणालयाय नमः

४५०. ॐ कामाय नमः

४५१. ॐ श्यामाय नमः

४५२. ॐ सुखश्रीदाय नमः

४५३. ॐ प्रीहाय नमः

४५४. ॐ प्रीदाय नमः

४५५. ॐ पत्ये नमः

४५६. ॐ कृतिने नमः

४५७. ॐ हरये नमः

४५८. ॐ नारायणाय नमः

४५६. ॐ नाराय नमः

४६०. ॐ नरोत्तमाय नमः

४६१. ॐ इषुप्रियाय नमः

४६२. ॐ गोपालीचित्तहर्त्रे नमः

४६३. ॐ कर्त्रे नमः

४६४. ॐ संसारतारकाय नमः

४६५. ॐ आदिदेवाय नमः

४६६. ॐ महादेवाय नमः

४६७. ॐ गौरीमुखे नमः

४६८. ॐ अनाश्रयाय नमः

४६६. ॐ साधवे नमः

४७०. ॐ माधवे नमः

४७१. ॐ विधवे नमः

४७२. ॐ धार्त्रे नमः

४७३. ॐ त्रात्रे नमः

४७४. ॐ अकूरपरायणाय नमः

४७५. ॐ रोलम्बिने नमः

४७६. ॐ हयग्रीवाय नमः

४७७. ॐ वानरारये नमः

४७८. ॐ वनाश्रयाय नमः

४७६. ॐ वनाय नमः

४८०. ॐ वनिने नमः

४८१. ॐ वनाध्यक्षाय नमः

४८२. ॐ महावन्द्याय नमः

४८३. ॐ महामुनये नमः

४८४. ॐ समयन्तकमणिप्राज्ञाय नमः

४८५. ॐ विज्ञाय नमः

४८६. ॐ विघ्नविघातकाय नमः

४८७. ॐ गोवर्द्धनाय नमः

४८८. ॐ वर्द्धनीयाय नमः

४८६. ॐ वर्द्धनीवर्द्धनप्रियाय नमः

४६०. ॐ वर्द्धन्याय नमः

४६१. ॐ वर्द्धनाय नमः

४६२. ॐ वर्द्धिने नमः

४६३. ॐ वर्द्धिष्णवे नमः

४६४. ॐ सुमुखप्रियाय नमः

४६५. ॐ वर्द्धिताय नमः

४६६. ॐ वृद्धकाय नमः

४६७. ॐ वृद्धाय नमः

४६८. ॐ वृन्दारकजनप्रियाय नमः

४६६. ॐ गोपालरमणीभर्त्रे नमः

५००. ॐ साम्बकुष्ठविनाशनाय नमः

४०१. ॐ रुक्मिणीहरणप्रेम्णे नमः

४०२. ॐ प्रेमिणे नमः

४०३. ॐ चन्द्रावलीपतये नमः

४०४. ॐ श्रीकर्त्रे नमः

४०५. ॐ विश्वभर्त्रे नमः

४०६. ॐ नराय नमः

४०७. ॐ नारायणाय नमः

५०८. ॐ वलिने नमः

५०६. ॐ गणाय नमः

५१०. ॐ गणपतये नमः

४११. ॐ दत्तात्रेयाय नमः

४१२. ॐ महामुनये नमः

५१३. ॐ व्यासाय नमः

५१४. ॐ नारायणाय नमः

५१५. ॐ दिव्याय नमः

५१६. ॐ भव्याय नमः

५१७. ॐ भावुकघारकाय नमः

४१८. ॐ स्वस्वाहा

५१६. ॐ श्रेयसे नमः

५२०. ॐ शाय नमः

४२१. ॐ शिवाय नमः

४२२. ॐ भद्राय नमः

४२३. ॐ भावुकाय नमः

प्रथ. ॐ भविकाय नमः

५२५. ॐ शुभाय नमः

**५२६. ॐ शुभात्मकाय नमः** 

५२७. ॐ शुभाय नमः

४२८. ॐ शास्त्रे नमः

५२६. ॐ प्रशस्ताय नमः

४३०. ॐ मेघनादघ्ने नमः ४३१. ॐ ब्रह्मण्यदेवाय नमः

**५३२. ॐ दीनानामुद्धार-**

करणक्षमाय नमः

५३३. ॐ कृष्णाय नमः

**५३४. ॐ कमलपत्राक्षाय नमः** 

प्रथ्. ॐ कृष्णाय नमः

**५३६. ॐ कमललोचनाय नमः** 

४३७. ॐ कृष्णाय नमः

४३८. ॐ कामिने नमः

४३६. ॐ सदाकृष्णाय नमः

५४०. ॐ समस्तप्रियकारकाय नमः

५४१. ॐ नन्दाय नमः

५४२. ॐ नन्दिने नमः

५४३. ॐ महानादिने नमः

५४४. ॐ मादिने नमः

५४५. ॐ मादनकाय नमः

५४६. ॐ किलिने नमः

५४७. ॐ सिलिने नमः

प्र४८. ॐ हिलिने नमः

५४६. ॐ गिलिने नमः

५५०. ॐ गोलिने नमः

५५१. ॐ गोलाय नमः

५५२. ॐ गोलालयाय नमः

५५३. ॐ अङ्गुलिने नमः

५५४. ॐ गुग्गुलिने नमः

५५५. ॐ मार्किने नमः

५५६. ॐ शाखिने नमः

५५७. ॐ वटाय नमः

५५८. ॐ पिप्पलकाय नमः

४४६. ॐ कृतिने नमः

५६०. ॐ म्लेच्छघ्ने नमः

५६१. ॐ कालहर्त्रे नमः

५६२. ॐ यशोदायशसे नमः

४६३. ॐ अच्युताय नमः

५६४. ॐ केशवाय नमः

५६५. ॐ विष्णवे नमः

**४६६. ॐ हरये नमः** 

५६७. ॐ सत्याय नमः

प्६८. ॐ जनार्दनाय नमः

४६६. ॐ हंसाय नमः

५७०. ॐ नारायणाय नमः

५७१. ॐ लीनाय नमः

५७२. ॐ नीलाय नमः

४७३. ॐ भक्तिपरायणाय नमः

५७४. ॐ जानकीवल्लभाय नमः

५७५. ॐ रामाय नमः

५७६. ॐ विरामाय नमः

५७७. ॐ विषनाशनाय नमः

५७८. ॐ सहभानवे नमः

५७६. ॐ महाभानवे नमः

५८०. ॐ वीरभानवे नमः

४८१. ॐ महोद्धये नमः

४८२. ॐ समुद्राय नमः

५८३. ॐ अब्धये नमः

५८४. ॐ अकूपाराय नमः

४८४. ॐ पारावराय नमः

४८६. ॐ सरित्पतये नमः

४८७. ॐ गोकुलानन्दकारिणे नमः

५८८. ॐ प्रतिज्ञापरिपालकाय नमः

४८६. ॐ सदारामाय नमः

५६०. ॐ कृपारामाय नमः

५६१. ॐ महारामाय नमः

४६२. ॐ धनुर्धराय नमः

५६३. ॐ पर्वताय नमः

४६४. ॐ पर्वताकाराय नमः

४६४. ॐ गयाय नमः

४६६. ॐ गेधाय नमः

४६७. ॐ द्विजप्रियाय नमः

५६८. ॐ कम्बलाश्चेतराय नमः

४६६. ॐ रामाय नमः

६००. ॐ रामायणप्रवर्तकाय नमः

६०१. ॐ द्यवे नमः

६०२. ॐ दिवाय नमः

६०३. ॐ दिवसाय नमः

६०४. ॐ दिव्याय नमः

६०५. ॐ भव्याय नमः

६०६. ॐ भाविभयापहाय नमः

६०७. ॐ पार्वतीभाग्यसहिताय नमः

६०८. ॐ भात्रे नमः

६०६. ॐ लक्ष्मीविलासवते नमः

६१०. ॐ विलासिने नमः

६११. ॐ साहसिने नमः

६१२. ॐ सर्विणे नमः

६१३. ॐ गर्विणे नमः

६१४. ॐ गर्वितलोचनाय नमः

६१५. ॐ मुराखे नमः

६१६. ॐ लोकधर्मज्ञाय नमः

६१७. ॐ जीवनाय नमः

६१८. ॐ जीवनान्तकाय नमः

६१६. ॐ या ाय नमः

६२०. ॐ यमारये नमः

६२१. ॐ रामनाय नमः

६२२. ॐ यामिने नमः

६२३. ॐ यामविधायकाय नमः

६२४. ॐ वंसुलिने नमः

६२५. ॐ पांस्लिने नमः

६२६. ॐ पांसबे नमः

६२७. ॐ पाण्डवे नमः

६२८. ॐ अर्जुनवल्लभाय नमः

६२६. ॐ ललिताचन्द्रिकामालिने नमः

६३०. ॐ मालिने नमः

६३१. ॐ मालाम्बुजाश्रयाय नमः

६३२. ॐ अम्बुजाक्षाय नमः

६३३. ॐ महायक्षाय नमः

६३४. ॐ दक्षाय नमः

६३५. ॐ चिन्तामणये नमः

६३६. ॐ प्रभवे नमः

६३७. ॐ मणये नमः

६३८. ॐ दिनमणये नमः

६३८. ॐ केदाराय नमः

६४०. ॐ बदरीश्रयाय नमः

६४१. ॐ बदरीवनसंप्रीताय नमः

६४२. ॐ व्यासाय नमः

६४३. ॐ सत्यवतीसृताय नमः

६४४. ॐ अमरारिनिहन्त्रे नमः

६४५. ॐ सुधासिन्धुविधूदयाय नमः

६४६. ॐ चन्द्राय नमः

६४७. ॐ रवये नमः ६४८. ॐ शिवाय नमः

६४६. ॐ शुलिने नमः ६५०. ॐ चक्रिणे नमः

६४१. ॐ गदाधराय नमः

६५२. ॐ श्रीकर्त्रे नमः

६५३. ॐ श्रीपतये नमः

६ ४४. ॐ श्रीदाय नमः

६५५. ॐ श्रीदेवाय नमः

६ ५६. ॐ देवकीसुताय नमः

६५७. ॐ श्रीपतये नमः

६५८. ॐ पुण्डरीकाक्षाय नमः

६५६. ॐ पद्मनाभाय नमः

६६०. ॐ जगत्पतये नमः

६६१. ॐ वासुदेवाय नमः

६६२. ॐ अप्रमेयात्मने नमः

६६३. ॐ केशवाय नमः ६६४. ॐ गरुडध्वजाय नमः

६६५. ॐ नारायणाय नमः

६६६. ॐ परम्धाम्ने नमः

६६७. ॐ देवदेवाय नमः

६६८. ॐ महेश्वराय नमः

६६६. ॐ चक्रपाणये नमः

६७०. ॐ कलापूर्णाय नमः

६७१. ॐ वेदवेद्याय नमः

६७२. ॐ दयानिधये नमः

६७३. ॐ भगवते नमः

६७४. ॐ सर्वभूतेशाय नमः

६७५. ॐ गोपालाय नमः

६७६. ॐ सर्वपालकाय नमः

६७७. ॐ अनन्ताय नमः

६७८. ॐ निर्गुणाय नमः

६७६. ॐ नित्याय नमः

६८०. ॐ निर्विकल्पाय नमः

६८१. ॐ निरञ्जनाय नमः

६८२. ॐ निराधाराय नमः

६८३. ॐ निराकाराय नमः

६८४. ॐ निराभासाय नमः

६८५. ॐ निराश्रयाय नमः

६८६. ॐ पुरुषाय नमः

६८७. ॐ प्रणवातीताय नमः

६८८. ॐ मुकुन्दाय नमः

६८६. ॐ परमेश्वराय नमः

६६०. ॐ क्षणावनये नमः

६६१. ॐ सार्वभौमाय नमः

६६२. ॐ वैकुण्ठाय नमः

६६३. ॐ भक्तवत्सलाय नमः

६६४. ॐ विष्णवे नमः

६६५. ॐ दामोदराय नमः

६६६. ॐ कृष्णाय नमः

६६७. ॐ माधवाय नमः

६६८. ॐ मथुरापतये नमः

६६६. ॐ देवकीगर्भसम्भूताय नमः

७००. ॐ यशोदावत्सलाय नमः

७०१. ॐ हरये नमः

७०२. ॐ शिवाय नमः

७०३. ॐ सङ्कर्षणाय नमः

७०४. ॐ शम्भवे नमः

७०५. ॐ भूतनाथाय नमः

७०६. ॐ दिवस्पतये नमः

७०७. ॐ अव्ययाय नमः

७०८. ॐ सर्वधर्मज्ञाय नमः

७०६. ॐ निर्मलाय नमः

७१०. ॐ निरुपद्रवाय नमः

७११. ॐ निर्वाणनायकाय नमः

७१२. ॐ नित्याय नमः

७१३. ॐ नीलजीमूतसन्निभाय नमः

७१४. ॐ कलाक्षयाय नमः

७१५. ॐ सर्वज्ञाय नमः

७१६. ॐ कमलारूपतत्पराय नमः

७१७. ॐ हृषीकेशाय नमः

७१८. ॐ पीतवाससे नमः

७१६. ॐ वसुदेवप्रियात्मजाय नमः

७२०. ॐ नन्दगोपकुमाराय नमः

७२१. ॐ नवनीताशनाय नमः

७२२. ॐ विभवे नमः

७२३. ॐ पुराणपुरुषाय नमः

७२४. ॐ श्रेष्ठाय नमः

७२५. ॐ शङ्खपाणिने नमः

७२६. ॐ सुविक्रमाय नमः

७२७. ॐ अनिरुद्धाय नमः

७२८. ॐ चक्ररथाय नमः

७२६. ॐ शाईपाणये नमः

७३०. ॐ चतुर्भुजाय नमः

७३१. ॐ गदाधराय नमः

७३२. ॐ सुरार्तिघ्नाय नमः

७३३. ॐ गोविन्दाय नमः ७३४. ॐ नन्दकायुधाय नमः

७३५. ॐ वृन्दावनचराय नमः

७३६. ॐ शौरये नमः

७३७. ॐ वेणुवाद्यविशारदाय नमः

७३८. ॐ तृणावर्तान्तकाय नमः

७३६. ॐ भीमसाहसाय नमः

७४०. ॐ बहुविक्रमाय नमः

७४१. ॐ शकटासुरसंहारिणे नमः

७४२. ॐ बकासुरविनाशनाय नमः

७४३. ॐ धेनुकासुरसंहारिणे नमः

७४४. ॐ पूतनारये नमः

७४५. ॐ नुकेसरिणे नमः

७४६. ॐ पितामहाय नमः

७४७. ॐ गुरवे नमः

७४८. ॐ साक्षिणे नमः

७४६. ॐ प्रत्यगात्मने नमः

७५०. ॐ सदाशिवाय नमः

७५१. ॐ अप्रमेयाय नमः

७५२. ॐ प्रभवे नमः

७५३. ॐ प्राज्ञाय नमः

७५४. ॐ अप्रतक्यांय नमः

७५५. ॐ स्वप्रवर्द्धनाय नमः

७५६. ॐ धन्याय नमः

७५७. ॐ मान्याय नमः

७५८. ॐ भवाय नमः

७५६. ॐ भावाय नमः

७६०. ॐ धीराय नमः

७६१. ॐ शान्ताय नमः

७६२. ॐ जगदूरवे नमः

७६३. ॐ अन्तर्यामिणे नमः

७६४. ॐ ईश्वराय नमः

७६५. ॐ दिव्याय नमः

७६६. ॐ दैवज्ञाय नमः

७६७. ॐ देवसंस्तुताय नमः

७६८. ॐ क्षीराब्धिशयनाय नमः

७६६. ॐ धात्रे नमः

७७०. ॐ लक्ष्मीवते नमः

७७१. ॐ लक्ष्मणाग्रजाय नमः

७७२. ॐ धात्रीपतये नमः

७७३. ॐ अमेयात्मने नमः

७७४. ॐ चन्द्रशेखरपूजिताय नमः

७७५. ॐ लोकसाक्षिणे नमः

७७६. ॐ जगच्चक्ष्षे नमः

७७७. ॐ पुण्यचारित्रकीर्तनाय नमः

७७८. ॐ कोटिमन्मथसौन्दर्याय नमः

७७६. ॐ जगन्मोहनविग्रहाय नमः

७८०. ॐ मन्दस्मिततमाय नमः

७८१. ॐ गोपगोपिका-परिवेष्टिताय नमः

७८२. ॐ फुल्लारविन्दनयनाय नमः

७८३. ॐ चाणूरान्ध्रनिषूदनाय नमः

७८४. ॐ इन्दीवरदलश्यामाय नमः

७८५. ॐ बर्हिबर्हावतंसकाय नमः

७८६. ॐ मुरलीनिनदाह्वादाय नमः

७८७. ॐ दिव्यमाल्याम्बरावृताय नमः

७८८. ॐ सुकपोलयुगाय नमः

७८९. ॐ स्भ्रय्गलाय नमः

७६०. ॐ सुललाटकाय नमः

७६१. ॐ कम्बुग्रीवाय नमः

७६२. ॐ विशालाक्षाय नमः

७६३. ॐ लक्ष्मीवते नमः

७६४. ॐ शुभलक्षणाय नमः

७६५. ॐ पीनवक्षसे नमः

७६६. ॐ चतुर्बाहवे नमः

७६७. ॐ चतुर्मूर्तये नमः

७६८. ॐ त्रिविक्रमाय नमः

७६६. ॐ कलङ्करहिताय नमः

८००. ॐ शुद्धाय नमः

८०१. ॐ दुष्टशत्रुनिबर्हणाय नमः

८०२. ॐ किरीटकुण्डलधराय नमः

८०३. ॐ कटकाङ्गदमण्डिताय नमः

८०४. ॐ मुद्रिकाभरणोपेताय नमः

८०५. ॐ कटिसूत्रविराजिताय नमः

८०६. ॐ मञ्जीररञ्जितपदाय नमः

८०७. ॐ सर्वाभरणभूषिताय नमः

८०८. ॐ विन्यस्तपादयुगलाय नमः

८०६. ॐ दिव्यमङ्गलविग्रहाय नमः

८१०. ॐ गोपिकानयनानन्दाय नमः

८११. ॐ पूर्णचन्द्रनिभाननाय नमः

८१२. ॐ समस्तजगदानन्दाय नमः

८१३. ॐ स्न्दराय नमः

८१४. ॐ लोकनन्दनाय नमः

८१ ५. ॐ यमुनातीरसञ्चारिणे नमः

८१६. ॐ राधामन्मथवैभवाय नमः

८१७. ॐ गोपनारीप्रियाय नमः

८१८. ॐ दान्ताय नमः

८१६. ॐ गोपीवस्त्रापहारकाय नमः

८२०. ॐ शृङ्कारमूर्तये नमः

८२१. ॐ श्रीधाम्ने नमः

८२२. ॐ तारकाय नमः

८२३. ॐ मुलकारणाय नमः

८२४. ॐ सृष्टिसंरक्षणोपायाय नमः

८२५. ॐ कुरासुरविभञ्जनाय नमः

८२६. ॐ नरकासुरसंहारिणे नमः

८२७. ॐ मुरारये नमः

८२८. ॐ वैरिमर्दनाय नमः

८२६. ॐ आदितेयप्रियाय नमः

८३०. ॐ दैत्यभीकराय नमः

८३१. ॐ इन्दुशेखराय नमः

८३२. ॐ जरासन्धकुलध्वंसिने नमः

८३३. ॐ कंसारातये नम:

८३४. ॐ सुविक्रमाय नमः

८३५. ॐ पुण्यश्लोकाय नमः

८३६. ॐ कीर्तनीयाय नम:

८३७. ॐ यादवेन्द्राय नम:

८३८. ॐ जगन्नुताय नमः

८३८. ॐ रुक्मिणीरमणाय नेम:

८४०. ॐ सत्यभामाजाम्बवती-प्रियाय नमः

८४१. ॐ मित्रविन्दानाग्नजित-लक्ष्मणासमुपासिताय नमः

८४२. ॐ सुधाकरकुलेजाताय नमः

८४३. ॐ अनन्तप्रबलविक्रमाय नमः

८४४. ॐ सर्वसौभाग्यसम्पन्नाय नमः

८४५. ॐ द्वारकापत्तनेस्थिताय नमः

८४६. ॐ भद्रासूर्यसुतानाथाय नमः

८४७. ॐ लीलामानुषविग्रहाय नमः

८४८. ॐ सहस्त्रषोडशस्त्रीशाय नमः

८४६. ॐ भोगमोक्षेकदायकाय नमः

८५०. ॐ वेदान्तवेद्याय नमः

८४१. ॐ संवेद्याय नमः

८५२. ॐ वैद्याय नमः

८५३. ॐ ब्रह्माण्डनायकाय नमः

८५४. ॐ गोवर्धनधराय नमः

८४४. ॐ नाथाय नमः

८४६. ॐ सर्वजावदयाकराय नमः

८५७. ॐ मूर्तिमते नमः

८५८. ॐ सर्वभूतात्मने नमः

८५६. ॐ आर्तत्राणपर व्रणाय नमः

८६०. ॐ सर्वज्ञाय नम् :

८६१. ॐ सर्वसुलभाय नमः

८६२. ॐ सर्वशास्त्रविशारदाय नमः ८६३. ॐ षड्ग्णैश्वर्यराम्पन्नाय नमः

८६४. ॐ पूर्णकामाय नमः

८६५. ॐ धुरन्धराय नमः

८६६. ॐ महानुभावाय नमः

८६७. ॐ कैवल्यनायकाय नमः

८६८. ॐ लोकनायकाय नमः

८६८. ॐ आदिमध्यान्तरहिताय नमः

८७०. ॐ श्दुसात्त्विकविग्रहाय नमः

८७१. ॐ असमानाय नमः

८७२. ॐ समस्तात्मने नमः

८७३. ॐ शरणागतवत्सलाय नमः

८७४. ॐ उत्पत्तिस्थितिसंहार-कारणाय नमः

८७५. ॐ सर्वकारणाय नमः

८७६. ॐ गम्भीराय नमः

८७७. ॐ सर्वभावज्ञाय नमः

८७८. ॐ सच्चिदानन्दविग्रहाय नमः

८७६. ॐ विष्वक्सेनाय नमः

८८०. ॐ सत्यसन्धाय नमः

८८१. ॐ सत्यवते नमः

८८२. ॐ सत्यविक्रमाय नमः

८८३. ॐ सत्यव्रताय नमः

८८४. ॐ सत्यसंज्ञाय नमः

८८५. ॐ सत्यधर्मपरायणाय नमः

८८६. ॐ आपन्नार्तिप्रशमनाय नमः

८८७. ॐ द्रौपदीमानरक्षकाय नमः

८८८. ॐ कन्दर्पजनकाय नमः

८८६. ॐ प्राज्ञाय नमः

८६०. ॐ जगन्नाटकवैभवाय नमः

८६१. ॐ भक्तिवश्याय नमः

८६२. ॐ गुणातीताय नमः

८६३. ॐ सर्वेश्वर्यप्रदायकाय नमः

८६४. ॐ दमघोषसुतद्वेषिणे नमः

८६५. ॐ बाणबाहुविखण्डनाय

८६६. ॐ भीष्मभक्तिप्रदाय नमः

८६७. ॐ दिव्याय नमः

नमः

८६८. ॐ कौरवान्वयनाशनाय नमः

८६६. ॐ कौन्तेयप्रियबन्धवे नमः ६००. ॐ पार्थस्यन्दनसारिथने नमः

६०१. ॐ नरसिंहाय नमः

६०२. ॐ महावीराय नमः

६०३. ॐ स्तम्भजाताय नमः

६०४. ॐ महाबलाय नमः

६०५. ॐ प्रह्लादवरदाय नमः

६०६. ॐ सत्याय नमः

६०७. ॐ देवपूज्याय नमः

६०८. ॐ अभयङ्कराय नमः

६०६. ॐ उपेन्द्राय नमः

६१ o. ॐ इन्द्रवरजाय नमः

६११. ॐ वामनाय नमः

**९**१२. ॐ बलिबन्धनाय नमः

६१३. ॐ गजेन्द्रवरदाय नमः

६१४. ॐ स्वामिने नमः

६१५. ॐ सर्वदेवनमस्कृताय नमः

६१६. ॐ शेषपर्यङ्कशयनाय नमः

६१७. ॐ वैनतेयरथाय नमः

६१८. ॐ जियने नमः

६१६. ॐ अव्याहतबलैश्वर्य-सम्पन्नाय नमः

६२०. ॐ पूर्णमानसाय नमः

६२१. ॐ योगेश्वरेश्वराय नमः

६२२. ॐ साक्षिणे नमः

८२३. ॐ क्षेत्रज्ञाय नमः

६२४. ॐ ज्ञानदायकाय नमः

६२५. ॐ योगिहत्पङ्कजावासाय नमः

६२६. ॐ योगमायासमन्विताय नमः

६२७. ॐ नादबिन्दुकलातीताय नमः

६२८. ॐ चतुर्वर्गफलप्रदाय नमः ६२६. ॐ सुषुम्नामार्गसञ्चारिणे नमः

६३०. ॐ देहस्यान्तरसंस्थिताय नमः

६३१. ॐ देहेन्द्रियमनः प्राण-साक्षिणे नमः

६३२. ॐ चेतः प्रदायकाय नमः

६३३. ॐ सूक्ष्माय नमः

६३४. ॐ सर्वगताय नमः

६३५. ॐ देहिने नमः

८३६. ॐ ज्ञानदर्पणगोचराय नमः

६३७. ॐ तत्त्वत्रयात्मकाय नमः

६३८. ॐ अव्यक्ताय नमः

६३६. ॐ कुण्डलिने नमः

**८४०. ॐ समुपाश्रिताय नमः** 

**८४१. ॐ ब्रह्मण्याय नमः** 

**८४२. ॐ सर्वधर्मज्ञाय नमः** 

**८४३. ॐ** शान्ताय नमः

६४४. ॐ दान्ताय नमः

६४५. ॐ गतक्लमाय नमः

६४६. ॐ श्रीनिवासाय नमः

६४७. ॐ सदानन्दिने नमः

६४८. ॐ विश्वमूर्तये नमः

६४६. ॐ महाप्रभवे नमः

६५०. ॐ सहस्त्रशीर्ष्णे नमः

६४१. ॐ पुरुषाय नमः

६५२. ॐ सहस्राक्षाय नमः

६५३. ॐ सहस्त्रपदे नमः

६५४. ॐ समस्तभुवनाधाराय नमः

६५५. ॐ समस्तप्राणरक्षकाय नमः

६५६. ॐ समस्ताय नमः

६५७. ॐ सर्वभावज्ञाय नमः

६५८. ॐ गोपिकाप्राणवल्लभाय नमः

६५६. ॐ नित्योत्सवाय नमः

६६०. ॐ नित्यसौख्याय नमः

६६१. ॐ नित्यश्रिये नमः

६६२. ॐ नित्यमङ्गलाय नमः

६६३. ॐ व्यूहार्चिताय नमः

६६४. ॐ जगन्नाथाय नमः

६६५. ॐ श्रीवैकुण्ठपुराधिपाय नमः

६६६. ॐ पूर्णानन्दघनीभूताय नमः

६६७. ॐ गोपवेषधराय नमः

६६८. ॐ हरये नमः

६६६. ॐ क्लापकुसुमश्यामाय नमः

६७०. ॐ कोमलाय नमः

६७१. ॐ शान्तविग्रहाय नमः

६७२. ॐ गोपाङ्गनावृताय नमः

६७३. ॐ अनन्ताय नमः

६७४. ॐ वृन्दावनसमाश्रयाय नमः

६७५. ॐ गोपालकामिनीजाराय नमः

६७६. ॐ चौरजारशिखामणये नमः

८७७. ॐ परञ्चोतिषे नमः

६७८. ॐ पराकाशाय नमः

६७६. ॐ परावासाय नमः

६८०. ॐ परिस्फुटाय नमः

६८१. ॐ अष्टादशाक्षराय नमः

६८२. ॐ मन्त्रव्यापकाय नमः

६८३. ॐ लोकपावनाय नमः

६८४. ॐ सप्तकोटिमहामन्त्र-शेखराय नमः

६८५. ॐ देवशेखराय नमः

६८६. ॐ विज्ञानज्ञानसन्धानाय नमः

६८७. ॐ तेजोराशये नमः

६८८. ॐ जगत्पतये नमः

६८६. ॐ भक्तलोकप्रसन्नात्मने नमः

६६०. ॐ भक्तमन्दारविग्रहाय नमः

६६१. ॐ भक्तदारिद्रचदमनाय नमः

ደድ२. ॐ भक्तानां प्रीतिदायकाय नमः

६६३. ॐ भक्ताधीनमनसे नमः

६६४. ॐ पूज्याय नमः

६६५. ॐ भक्तलोकशिवङ्कराय नमः

६६६. ॐ भक्ताभीष्ट्रप्रदाय नमः

६६७. ॐ सर्वभक्ताघौघनि-

कृन्तनाय नमः

६६८. ॐ अपारकरुणासिन्धवे नमः

६६६. ॐ भगवते नमः

१०००. ॐ भक्ततत्पराय नमः

॥ इति श्रीसन्तानगोपालसहस्त्रनामावल्याः जपविधिः॥

श्रीसन्तानगोपालानुष्ठाने चतुर्वेदोक्तमन्त्रैर्द्वारा प्रधानवेदीस्थापनम्

१-(ऋ०) ब्रह्मणस्पते त्वमस्य यन्ता सूक्तस्य बोधि तनयं च जिन्व। विश्वं तद् भद्रं यदवन्ति देवा बृहद् वदेम विदथे सुवीराः॥१॥(य०) ब्रह्म यज्ञानं प्रथमं पुरस्ताद्वि सीमतः सुरुचो वेनऽ आवः। सबुध्नाऽ उपमाऽ अस्य विष्ठाः सतश्च योनिमसतश्च विवः॥२॥(सा०) ब्रह्म जज्ञानं प्रथमं पुरस्ताद्वि सीमतः सुरुचो वेन आवः। स बुन्ध्या उपमा अस्य विष्ठाः सतश्च योनिमसतश्च विवः॥३॥(अ०) ब्रह्म जज्ञानं प्रथमं पुरस्ताद्वि सीमतः सुरुचो वेन आवः। स बुध्न्याऽ उपमा अस्य विष्ठाः सतश्च योनिमसतश्च विवः॥४॥ एह्येहि सर्वाधिपते सुरेन्द्र लोकेन सार्धं पितृदेवताभिः। सर्वस्य धातास्यमितप्रभावो रक्षाध्वरं नः सततं शिवाय॥ ब्रह्मणे० ब्रह्माणमा०॥४॥

२-(ऋ०) आप्यायस्व समेतु ते विश्वतः सोम वृष्ण्यम्। भवा वाजस्य संगथे॥१॥(य०) आप्यायस्व समेतु ते विश्वतः सोम वृष्ण्यम्। भवावाजस्य सङ्गथे॥२॥(सा०) चन्द्रमा अप्यांऽ३न्तरा सुपर्णो धावते दिवि। न वो हिरण्यने मयः पदं विन्दन्ति विद्युतो वित्तं मे अस्य रोद्रासी॥३॥(अ०) सोमं राजानमवसेग्नि गीभिर्हवामहे। आदित्यं विष्णुं सूर्यं ब्रह्माणं च बृहस्पतिम्॥४॥ एह्रोहि यज्ञेश्वर यक्षरक्षां विधत्स्व नक्षत्रगणेन साकम्। सर्वोषधीभिः पितृभिः सहैव गृहाण पूजां भगवन्नमस्ते॥ सोमाय० सोममा०॥४॥

३-( ऋ० ) तमीशानं जगतस्तस्थुषस्पतिं धियञ्जिन्वमवसे हूमहे वयम्। पूषानो यथा वेदसामसद् वृधे रक्षिता पायुरदब्धः स्वस्तये॥१॥(य०)तमीशानं जगतस्तस्थुषस्पतिं धियञ्जिन्वमवसे स्वस्तये॥१॥(य०)तमीशानं जगतस्तस्थुषस्पतिं धियञ्जिन्वमवसे हूमहे वयम्। पूषा नो यथा वेदसामसद्वृधे रक्षिता पायुरदब्धः ८४२. ॐ सर्वधर्मज्ञाय नमः

६४३. ॐ शान्ताय नमः

**६४४. ॐ दान्ताय नमः** 

**६४५. ॐ** गतक्लमाय नमः

६४६. ॐ श्रीनिवासाय नमः

६४७. ॐ सदानन्दिने नमः

६४८. ॐ विश्वमूर्तये नमः

६४६. ॐ महाप्रभवे नमः

६५०. ॐ सहस्त्रशीर्ष्णे नमः

६४१. ॐ पुरुषाय नमः

६५२. ॐ सहस्राक्षाय नमः

६५३. ॐ सहस्त्रपदे नमः

६५४. ॐ समस्तभुवनाधाराय नमः

८५५. ॐ समस्तप्राणरक्षकाय नमः

६५६. ॐ समस्ताय नमः

६५७. ॐ सर्वभावज्ञाय नमः

**९५८. ॐ गोपिकाप्राणवल्लभाय नमः** 

**९५९. ॐ** नित्योत्सवाय नमः

६६०. ॐ नित्यसौख्याय नमः

६६१. ॐ नित्यश्रिये नमः

**८६२. ॐ** नित्यमङ्गलाय नमः

६६३. ॐ व्यूहार्चिताय नमः

**९६४. ॐ जगन्नाथाय नमः** 

**९६५. ॐ श्रीवैकुण्ठपुराधिपाय नमः** 

६६६. ॐ पूर्णानन्दघनीभूताय नमः

६६७. ॐ गोपवेषधराय नमः

६६८. ॐ हरये नमः

६६६. ॐ कलापकुसुमश्यामाय नमः

६७०. ॐ कोमलाय नमः

८७१. ॐ शान्तविग्रहाय नमः

६७२. ॐ गोपाङ्गनावृताय नमः

६७३. ॐ अनन्ताय नमः

६७४. ॐ वृन्दावनसमाश्रयाय नमः

६७५. ॐ गोपालकामिनीजाराय नमः

६७६. ॐ चौरजारशिखामणये नमः

८७७. ॐ परञ्ज्योतिषे नमः

६७८. ॐ पराकाशाय नमः

६७६. ॐ परावासाय नमः

६८०. ॐ परिस्फुटाय नमः

६८१. ॐ अष्टादशाक्षराय नमः

६८२. ॐ मन्त्रव्यापकाय नमः

६८३. ॐ लोकपावनाय नमः

६८४. ॐ सप्तकोटिमहामन्त्र-

शेखराय नमः

६८५. ॐ देवशेखराय नमः

६८६. ॐ विज्ञानज्ञानसन्धानाय नमः

६८७. ॐ तेजोराशये नमः

६८८. ॐ जगत्पतये नमः

६८६. ॐ भक्तलोकप्रसन्नात्मने नमः

६६०. ॐ भक्तमन्दारविग्रहाय नमः

६६१. ॐ भक्तदारिद्रचदमनाय नमः

६६२. ॐ भक्तानां प्रीतिदायकाय

**६६३. ॐ भक्ताधीनमनसे नमः** 

६६४. ॐ पूज्याय नमः

६६५. ॐ भक्तलोकशिवङ्कराय नमः

६६६. ॐ भक्ताभीष्ट्रप्रदाय नमः

८८७. ॐ सर्वभक्ताघौघनि-कुन्तनाय नमः

६६८. ॐ अपारकरुणासिन्धवे नमः

६६६. ॐ भगवते नमः

१०००. ॐ भक्ततत्पराय नमः

॥ इति श्रीसन्तानगोपालसहस्रनामावल्याः जपविधिः॥

श्रीसन्तानगोपालानुष्ठाने चतुर्वेदोक्तमन्त्रैर्द्वारा प्रधानवेदीस्थापनम्

१-(ऋ०) ब्रह्मणस्पते त्वमस्य यन्ता सूक्तस्य बोधि तनयं च जिन्व। विश्वं तद् भद्रं यदवन्ति देवा बृहद् वदेम विद्ये सुवीराः॥१॥(य०) ब्रह्म यज्ञानं प्रथमं पुरस्ताद्वि सीमतः सुरुचो वेनऽ आवः। सबुध्नाऽ उपमाऽ अस्य विष्ठाः सतश्च योनिमसतश्च विवः॥२॥(सा०) ब्रह्म जज्ञानं प्रथमं पुरस्ताद्वि सीमतः सुरुचो वेन आवः। स बुध्या उपमा अस्य विष्ठाः सतश्च योनिमसतश्च विवः॥३॥(अ०) ब्रह्म जज्ञानं प्रथमं पुरस्ताद्वि सीमतः सुरुचो वेन आवः। स बुध्याऽ उपमा अस्य विष्ठाः सतश्च योनिमसतश्च विवः॥ ४॥ एह्योहि सर्वाधिपते सुरेन्द्र लोकेन सार्धं पितृदेवताभिः। सर्वस्य धातास्यिमतप्रभावो रक्षाध्वरं नः सततं शिवाय॥ ब्रह्मणे० ब्रह्मणमा०॥ ४॥

२-(ऋ०) आप्यायस्व समेतु ते विश्वतः सोम वृष्ण्यम्। भवा वाजस्य संगथे॥१॥(य०) आप्यायस्व समेतु ते विश्वतः सोम बृष्ण्यम्। भवावाजस्य सङ्गथे॥२॥(सा०) चन्द्रमा अप्स्वांऽइन्तरा सुपर्णो धावते दिवि। न वो हिरण्यने मयः पदं विन्दन्ति विद्युतो वित्तं मे अस्य रोद्रासी॥३॥(अ०) सोमं राजानमवसेग्नि गीर्भिर्हवामहे। आदित्यं विष्णुं सूर्यं ब्रह्माणं च बृहस्पतिम्॥४॥ एह्योहि यज्ञेश्वर यक्षरक्षां विधत्स्व नक्षत्रगणेन साकम्। सर्वोषधीभिः पितृभिः सहैव गृहाण पूजां भगवन्नमस्ते॥ सोमाय० सोममा०॥४॥

३-(ऋ०) तमीशानं जगतस्तस्थुषस्पतिं धियञ्जिन्वमवसे हूमहे वयम्। पूषानो यथा वेदसामसद् वृधे रक्षिता पायुरदब्धः स्वस्तये॥१॥(य०)तमीशानं जगतस्तस्थुषस्पतिं धियञ्जिन्वमवसे हूमहे वयम्। पूषा नो यथा वेदसामसद्वृधे रक्षिता पायुरदब्धः स्वस्तये॥ २॥ (सा०) अभित्वा शूर नो नुमोऽदुग्धा इव धेनवः। ईशानमस्य जगतः स्वर्दृशमीशानिमन्द्र तस्थुषः॥ ३॥ (अ०) य एक इद्विदयते वसु मर्ताय दाशुषे। ईशानो अप्रतिष्कुत इन्ने अङ्ग॥ ४॥ एह्येहि यज्ञेश्वर निस्त्रशूलकपाल खट्वाङ्गवरेण सार्धम्। लोकेन यज्ञेश्वरयज्ञसिद्धच्यै गृहाण पूजां भगवन्नमस्ते॥ ईशानाय० ईशानमा०॥ ४॥

४-(ऋ०) इन्द्रायेन्दो मरुत्वते पवस्व मधुमत्तमः। ऋतस्य योनिमासदम्॥१॥(य०) त्रातारिमन्द्रमिवतारिमन्द्रर्ठ० हवे हवे सुहवर्ठ० शूरिमन्द्रम्। ह्वयािम शक्रं पुरुहूतिमन्द्रर्ठ० स्वस्ति नो मघवा धात्विन्द्रः॥२॥(सा०) त्रातारिमन्द्रमिवतारिमन्द्रं हवे हवे सुहवं शूरिमन्द्रम्। हुवे नु शक्रं पुरुहूतिमन्द्रिमदं हविमघवावेत्विद्रः॥३॥ (अ०) त्रातारिमन्द्रमिवतारिमन्द्रं हवे हवे सुहवं शूरिमन्द्रम्। हुवे नु शक्रं पुरुहूतिमन्द्रं स्वस्ति न इन्द्रो मघवान् कृणोतु॥४॥ एह्येहि सर्वामरिसद्धसाध्यैरिभष्टुतो वज्रधरामरेश। संवीज्यमानोऽसरसं गणेन रक्षाध्वरं नो भगवन्नमस्ते॥ इन्द्राय० इन्द्रमा०॥ ४॥

प्-(ऋ०) अग्नि दूतं वृणीमहे होतारं विश्ववेदसम्। अस्य यज्ञस्य सुक्रतुम्॥१॥(य०) त्वन्नो अग्ने वरुणस्य विद्वान् देवस्य हेडो अवयासिसीष्ठाः। यिष्ठा विद्वानः शो शुचानो विश्वाद्वेषार्ठि सि प्रमुमुग्ध्यस्मत्॥२॥ (सा०) अग्नि दूतं वृणीमहे होतारं विश्ववेदसम्। अस्य यज्ञस्य सुक्रतुम्॥३॥ (अ०) अग्नि होतारं मन्ये दास्वन्तं वसुं सूनुं सहसो जातवेदसं विप्रं न जातवेदसम्। य अर्ध्वया स्वध्वरो देवा देवाच्या कृपा घृतस्य विभ्राष्ट्रिमनु विष्ट शोचिषा जुह्वानस्य सर्पिषः॥४॥ एह्योहि सर्वामर हव्यवाह मुनिप्रगल्भैरमराभिजुष्ट। तेजोवता लोकगणेन सार्धं ममाध्वरं पाहि कवे नमस्ते॥ अग्नये० अग्निमा०॥ ५॥

६-(ऋ०) यमाय सोमं सुनुत यमाय जुहुतः हिवः। यमं हि यज्ञो गच्छत्यिग्नदूतो अरं कृतः॥१॥(य०) यमाय त्वाङ्गिरस्वते पितृमते स्वाहा। स्वाहा घर्माय स्वाहा घर्मः पित्रे॥२॥(सा०) नाके सुपर्णमुप यत्पतन्तं हृदा वेनन्तो अभ्यचक्षत त्वा। हिरण्यपक्षं वरुणस्य दूतं यमस्य योनौ शकुनभुरण्युम्॥३॥(अ०) यमो मृत्युरघमारो निर्ऋथो बभ्रु शर्वोऽस्ता नीलशिखण्डः। देवजनाः सेनयोत्तस्थिवांस्ते अस्माकं परिवृञ्जन्तु वीरान्॥४॥ एह्येहि वैवस्वत धर्मराज सर्वामरैरिचितधर्ममूर्ते। शुभाशुभानन्दशुचामधीश शिवाय नः पाहि भगवन्नमस्ते॥ यमाय० यममा०॥ ४॥

७-(ऋ०) मो षु णः परपरा निर्ऋतिर्दुर्हणावधीत् पदीष्ट तृष्णया सह॥१॥(य०) असुन्वन्तमयजमानिमच्छस्ते नस्येत्या-मन्विहि तस्करस्य। अन्यमस्मिदच्छ सातऽ इत्यानमो देवि निर्ऋते तुष्कय-मस्तु॥२॥(सा०)वेत्था हि निर्ऋतीनां वज्रहस्त परिवृजम्। अहरहः शुन्ध्युः परिपदामिव॥३॥(अ०) यत्ते देवी निर्ऋति-राष्ट्रबन्ध दामस्व विमोक्यं यत्। तत्ते वि ष्याम्यायुषे वर्चसे बलायादोमदमन्नमद्धि प्रसूतः॥४॥ एह्योहि रक्षोगण नायकस्त्वं विशालवेतालिपशाचसंधैः। ममाध्वरं पाहि पिशाचनाथ लोकेश्वरस्त्वं भगवन्नमस्ते॥निर्ऋतये० निर्ऋतिमा०॥४॥

८-(ऋ०) इमं मे वरुण श्रुधी इवमद्या च मृडय। त्वामवस्युरा चके॥ १॥ (य०) तत्वायामि ब्रह्मणा वन्दमानस्तदाशास्ते यजमानो हिविभिः। अहेडमानो वरुणे हवोध्युरुशर्ठ० समानऽ आयुः प्रमोषीः॥ २॥ (सा०) अभि त्रिपृष्ठं वृषणं वयोधामङ्गोषिणमवावशन्तवाणीः। वना वसानो वरुणो न सिन्धुर्विरत्नधा दयते वार्याणि॥ ३॥(अ०) एह यातु वरुणः सोमो अग्निर्बृहस्पति-र्वसुभिरेह यातु। अस्य श्रियमुपसंयात सर्व उग्रस्य चेत्तु समनसः स जाताः॥ ४॥ एह्येहि यादोगणवारिधीनां गणेन पर्जन्यसहाप्सरोभिः। विद्याधरेन्द्रामरगीयमान पाहि त्वमस्मान् भगवन्नमस्ते॥ वरुणाय० वरुणमा०॥ ५॥

६-(ऋ०) वात आ वातु भेषजं शंभु मयोभु नो हृदे। प्र ण आयूर्ठ०िष तारिषत्॥१॥(य०) आ नो नियुद्भिः शितनीभि-रध्वर्रठ सहस्त्रिणीभिरुपयाहि यज्ञम्। वायोऽ अस्मिन्सवने मादयस्व यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः॥२॥(सा०) वात आ वातु भेषजं शंभु मयोभु नो हृदे। प्र न आयूर्ठ०िष तारिषत्॥३॥(अ०) एह यातु वरुणः सोमो अग्निर्बृहस्पतिर्वसुभिरेह यातु। अस्य श्रियमुपसंयात सर्व उग्रस्य चेत्तः संमनसः सजाताः॥४॥ एह्योहि यज्ञेश समीरण त्वं मृगाधिरूढं सह सिद्धसंधैः। प्राणस्वरूपिन्सुखता सहाय गृहाण पूजां भगवन्नमस्ते। वायवे० वायुमा०॥ ४॥

१०-(ऋ०) ध्रुवा द्यौ ध्रुवा पृथिवी ध्रुवासः पर्वता इमे। ध्रुवं विश्विमदं जगद् ध्रुवो राजा विशामयम्॥१॥(य०) सुगा वो देवाः सदना अकर्म य आजग्मेदर्ठ० सवनं जुषाणाः। भरमाणा वहमाना हवी एयस्मे धत्त वसवो वसूनि स्वाहा॥२॥(सा०) श्रायन्त इव सूर्यं विश्वेदिन्द्रस्य भक्षत। वसूनि जातो जनिमान्योजसा प्रित भागं न दीधिम॥३॥(अ०) अस्मिन्वसु वसवो धारयन्विन्द्रः पूषा वरुणो मित्रो अग्निः। इममादित्या उत विश्वे च देवा उत्तरिमिन् ज्योतिषि धारयन्तु॥४॥ एतेन सर्वे वसवो निधीशाः रत्नाकराः सूर्य सहस्रतेजाः। धनस्वरूपा मम पान्तु यज्ञं गृह्णीत पूजां भगवन्त एताम्। अष्टवस्भयो० अष्टवस्मा०॥ ४॥

११-( ऋ० ) नमो महद्भ्यो नमो अर्भकेभ्यो नमो युवभ्यो नम

अग्निर्बृहस्पति-र्वसुभिरेह यातु। अस्य श्रियमुपसंयात सर्व उग्रस्य चेत्तु समनसः स जाताः॥४॥ एह्येहि यादोगणवारिधीनां गणेन पर्जन्यसहाप्सरोभिः। विद्याधरेन्द्रामरगीयमान पाहि त्वमस्मान् भगवन्नमस्ते॥ वरुणाय० वरुणमा०॥ ४॥

६-(ऋ०) वात आ वातु भेषजं शंभु मयोभु नो हृदे। प्रण आयूर्ठ०िष तारिषत्॥ १॥ (य०) आ नो नियुद्भिः शितनीभि-रध्वर्ठ सहस्त्रिणीभिरुपयाहि यज्ञम्। वायोऽ अस्मिन्सवने मादयस्व यूयं पात स्वस्तिभिः सदा नः॥ २॥ (सा०) वात आ वातु भेषजं शंभु मयोभु नो हृदे। प्रन आयूर्ठ०िष तारिषत्॥ ३॥ (अ०) एह यातु वरुणः सोमो अग्निर्बृहस्पतिर्वसुभिरेह यातु। अस्य श्रियमुपसंयात सर्व उग्रस्य चेत्तः संमनसः सजाताः॥ ४॥ एह्योहि यज्ञेश समीरण त्वं मृगाधिरूढं सह सिद्धसंधैः। प्राणस्वरूपिन्सुखता सहाय गृहाण पूजां भगवत्रमस्ते। वायवे० वायुमा०॥ ४॥

१०-(ऋ०) ध्रुवा द्यौ ध्रुवा पृथिवी ध्रुवासः पर्वता इमे। ध्रुवं विश्वमिदं जगद् ध्रुवो राजा विशामयम्॥१॥(य०) सुगा वो देवाः सदना अकर्म य आजग्मेदर्ठ० सवनं जुषाणाः। भरमाणा वहमाना हवी एयस्मे धत्त वसवो वसूनि स्वाहा॥२॥(सा०) श्रायन्त इव सूर्यं विश्वेदिन्द्रस्य भक्षत। वसूनि जातो जनिमान्योजसा प्रति भागं न दीधिम॥३॥(अ०) अस्मिन्वसु वसवो धारयन्त्वन्द्रः पृषा वरुणो मित्रो अग्निः। इममादित्या उत विश्वे च देवा उत्तरस्मिन् ज्योतिषि धारयन्तु॥४॥ एतेन सर्वे वसवो निधीशाः रत्नाकराः सूर्य सहस्रतेजाः। धनस्वरूपा मम पान्तु यज्ञं गृह्णीत पूजां भगवना एताम्। अष्टवसुभ्यो० अष्टवसुमा०॥४॥

११-( ऋ० ) नमो महद्भ्यो नमो अर्भकेभ्यो नमो युवभ्यो नम

आशिनेभ्यः। यजाम देवान् यदि शक्नवाम मा ज्यायसः शंसमा वृक्षि देवाः॥ १॥ (य०) नमस्ते रुद्र मन्यवऽ उतोतऽ इषवे नमः। बाहुब्भ्यामृत ते नमः॥ २॥ (सा०) आ वो राजानमध्वरस्य रुद्रं होतारं सत्ययजं रोदस्योः। अग्नि पुरा तनिभत्नोरचित्ताद्धिरण्य-रूपमवसे कृणुध्वम्॥ ३॥ (अ०) मा नो महान्तमृत मा नो अर्भकं मा नो वहन्तमृत मा नो वक्ष्यतः। मा नो हिंसीः पितरं मातरं च स्वां तन्वं ऽरुद्र मा रीरिषो नः॥ ४॥ एतैत रुद्रा गणपास्त्रिशूलकपाल खट्वाङ्मधरा महेशाः। यज्ञेश्वराः पूजित यज्ञसिद्ध्यै गृह्णीत पूजां वरदा नमो वः॥ एकादशरुद्रेभ्यो० एकादशरुद्रानामा०॥ ४॥

१२-(ऋ०) आदितृ प्रत्नरेतसो ज्योतिष्पश्यन्ति वासरम्। परो यदिध्यते दिवा॥१॥(य०) यज्ञो देवानां प्रत्येति सुम्नमादित्यासो भवता मृडयन्तः। आवोर्वाचीसुमितर्वर्वृत्यादर्ठ० होश्चिद्याविरवो वित्तरासत्॥२॥(सा०) अपामीवामपित्रधमपं सेधत दुर्मितम्। आदित्यासो युवोतना नो अंहसः॥३॥(अ०) आदित्या रुद्रा वसवो जुषन्तामिदं ब्रह्म क्रियमाणं नवीयः। शृण्वन्तु नो दिव्याः पार्थिवासो गोजाता उत ये यज्ञियासः॥४॥ एतैत सूर्याः कमलासनस्थाः सुरक्त सिन्दूरसमानवर्णाः। रक्ताम्बरा सप्तहयाः परेशा गृह्णीत पूजां वरदा नमो वः॥ द्वादशादित्येभ्यो० द्वादशादित्याना०॥४॥

१३-( ऋ०) अश्विना वर्तिरस्मदा गोमद् दस्ता हिरण्यवत्। अर्वाप्रथं समनसा नियच्छतम्॥१॥( य०) यावङ्कशा मधुमत्यश्चिना सूनृतावती। तया यज्ञं मिमिक्षतम्॥२॥ ( सा०) अश्वं न त्वा वारवन्त वन्दध्या अग्निं नमोभिः। सम्राजन्तमध्वराणाम्॥३॥ (अ०) अश्विना ब्रह्मणा यातमर्वाञ्जौ वषद्कारेण यज्ञं वर्धयन्तौ।

हो. श्री. स. गो. अ. वि० २६

बृहस्पते ब्रह्मणा याह्यर्वाङ यज्ञो अयं स्वऽरिद यजमानाय स्वाहा॥४॥ आयातमायातमुभौ कुमारावश्ची मुनीन्द्रादिक-सिद्धसेव्यौ। गृह्णीतमेतां मम पूजनीयौ पूजां सुरम्यां कुरुतं नमो वाम्॥ अश्विभ्यां० अश्विनौमा०॥ ४॥

१४-(ऋ०) विश्वे देवा शृणुतेमं हवं मे ये अन्तिरक्षे य उपद्यविष्ठ। मे अग्निजिह्ना उत वा यजत्रा आसद्यास्मिन् बर्हिष मादयध्वम्॥१॥ (य०) ओमासश्चर्षणी विश्वेदेवासऽ आगत। दाश्वार्ठ०सो दाशुषः सुतम्। उपयामगृहीतोऽसि विश्वेध्यस्त्वा देवेध्यऽ एष ते योनिर्विश्वेध्यस्त्वा देवेध्यः॥२॥ (सा०) विश्वे देवा मम शृण्वन्तु यज्ञमुभे रोदसी अपां नपाच्च मन्म। मा वो वचांसि परिचक्ष्याणि वोचं सुम्नेष्विद्वो अन्तमा मदेम॥३॥ (अ०) यद्विद्वांसो यदिवद्वांस सनांसि चकृमा वयम्। ययं नस्तस्मान् मुझत विश्वे देवाः सजोषसः॥४॥ एतैत विश्वे त्रिदशा वरेण्याः वरप्रदाः सन्तु ममाप्तिहेतोः। यज्ञेश्वरा मे शुभदाः परेशा गृह्णीत पूजां वरदा नमो वः॥ सपैतृकविश्वेध्यो देवेध्यो० सपैतृकविश्वान् देवाना-मावाहयामि॥४॥

१५-(ऋ०) सप्तभिः पुत्रैरदितिरुप प्रैत् पूर्व्यं युगम्। प्रजाये मृत्यवे त्वत् पुनर्मार्ताण्डमाभरत्॥१॥ (य०) अभित्यन्देवर्ठ० सिवतारमोण्योः किवक्रतुमर्चामि सत्यसवर्ठ० रत्नधामभिप्रियं मितङ्किविम्। ऊर्ध्वा यस्यामितर्भाऽ अतिद्युतत्सवीमनिहिरण्य-पाणिरिममीत सुक्रतुः कृपास्वः। प्रजाब्भ्यस्त्वा प्रजास्त्वा नु प्राणन्तु प्रजास्त्वमनु प्राणिहि॥२॥ (सा०) आ त्वा सखायः सख्या ववृव्युस्तिरः पुरू चिदर्णवां जगम्याः। पितुर्नपातमादधीत वेधा अस्मिन् क्षये प्रतरां दीद्या नः॥३॥ (अ०) अभित्यं देवं

अस्मिन् क्षये प्रतरां दीद्या नः॥३॥ (अ०) अभित्यं देवं सिवतारमोण्योऽ किव क्रतुम्। अर्चीम सत्यसवं रत्नधामिस प्रियं मितम् (ऊर्ध्वा यस्यामितभा अदिद्युतत्सवीमिन हिरण्यपाणि-रिममीत सुक्रतुः कृपात्स्वऽ ॥४॥ एतैत यक्षो गणनायका भो विशालवेतालिपशाचसङ्घैः। ममाध्वरं पातिपशाचनाथाः गृह्णीत पूजां वरदा नमो वः। सप्तयक्षेभ्यो० सप्तयक्षानामा०॥ ४॥

१६-(ऋ०) नापाभूत न वोऽतीतृषामाऽनिः शस्ता ऋभवो यज्ञे अस्मिन्। समिन्द्रेण मदथ सं मरुद्भिः सं राजभी रत्नेधेयाय देवाः॥१॥(य०) नमोऽस्तु सर्पेब्भ्यो ये के च पृथिवीमनु। येऽ अन्तिरक्षे ये दिवि तेब्भ्यः सर्पेब्भ्यो नमः॥२॥(सा०) धिया चक्रे वरेण्यो भूतानां गर्भमा दधे। दक्षस्य पितरं तना॥३॥(अ०) यामृषयो भूतकृतो मेधां मेधाविनो विदुः। तया मामद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कृणु॥४॥ एतैत सर्पाः शिवकण्ठभूषालोकोपकाराय भुवं वहन्तः। जिह्वाद्वयोपेतमुखामदीयां गृह्णीत पूजां सुखदां नमो वः॥सर्पेभ्यो० सर्पानामा०॥४॥

१७-( ऋ० ) अप्सरसां गन्धर्वाणां मृगाणां चरणे तरन्। केशी केतस्य विद्वान्त्सखास्वादुर्मदिन्तमः॥ १॥ (य०) ऋताषाड् ऋतधामाग्निर्गन्धर्वस्तस्यौषधयोप्सरसो मुदो नाम। सः न ऽ इदं ब्रह्म क्षत्रं पातु तस्मै स्वाहा वाट् ताभ्यः स्वाहा॥ २॥ (सा०) सहरय्या नि वर्तस्वाग्ने पिन्वस्व धारया। विश्वप्या विश्वतस्परि॥ ३॥ (अ०) गन्धर्वाप्सरसः सर्पान्देवान्युण्यजनान्यितृन्। दृष्ट्वानदृष्टानिष्णामि यथा सेनाममूं हनन्॥ ४॥ आवाहयेऽहं सुरदेवसेव्याः स्वरूप-तेजोमुखपद्मभासः। सर्वामरेशैः परिपूर्णकामाः गृह्णीत पूजां मम यज्ञभूमौ॥ गन्धर्वाप्सरोभ्यो० गन्धर्वाप्सरसमा०॥ ४॥

देव

पर

तृष

अ

शु

त्रिं

₹

रि

शृ

म

H

R

१८-(ऋ०) यदक्रन्दः प्रथमं जायमान उद्यन् त्समुद्रा दुतवा पुरीषत्। श्येनस्य पक्षाहरिणस्य बाहु उपस्तुत्यं मिह जातं तेऽ अर्वन्॥१॥ (य०) यद क्रन्दः प्रथमञ्जायमानऽ उद्यन्तमुद्रा-दुतवापुरीषात्। श्येनस्य पक्षा हरिणस्य बाहूऽ उपस्तुत्यं मिह जातन्तेऽ अर्वन्॥२॥(सा०) आ मन्द्रैरिन्द्र हरिभिर्याहि मयूरी-मिभः। मा त्वा के चिन्नि ये मुरिन्न पाशिनोऽतिधन्वेव ताँ इहि॥३॥ (अ०) द्रप्सश्च स्कन्द पृथिवीमनुद्यामिमं च योनिमनु यश्च पूर्वः। समानं यानिमनु सञ्चरन्तं द्रप्सं जुहोम्यनु सप्त होत्राः॥४॥ एह्रोहि यज्ञेश्वर यज्ञसूनो शिखीन्द्रगामिन्सुरसिद्धसङ्घैः। संस्तूयमानात्मशुभाय नित्यं गृहाण पूजां भगवन्नमस्ते॥ स्कन्दाय० स्कन्दमा०॥५॥

१६-(ऋ०) आशुः शिशानो वृषभो न भीमो घनाघनः क्षोभणः श्रर्षणीनाम्। संक्रन्दनोऽ निमिष एकवीरः शतं शेना अजयत् साकिमन्द्रः॥१॥ (य०) आशुः शिशानो वृषभो न भीमो घनाघनः क्षोभणश्रर्षणीनाम्। सङ्क्रन्दनो निमिषऽ एकवीरः शतर्ठ० सेना अजत्साकिमन्द्रः॥२॥ (सा०) आशुः शिशानो वृषभो न भीमो घनाघनः क्षोभणश्रर्षणीनाम्। सङ्क्रदनोऽनिमिषऽ एकवीरः शतं सेनाऽ अजयत्साकिमन्द्रः॥३॥ (अ०) आशुः शिशानो वृषभो न भीमो घनाघनः क्षोभणश्रर्षणीनाम् सङ्क्रन्दनोऽनिमिष एकवीरः शतं सेना अजयत्साकिमन्द्रः॥४॥ एह्योहि देवेन्द्र पिनाकपाणे खण्डेन्दुमौलिप्रियशुभ्रवर्ण। गौरीश यानेश्वर यक्षसिद्ध गृहाण पूजां भगवन्नमस्ते॥ नन्दीश्वराय० नन्दीश्वरमा०॥४॥

२०-(ऋ०) यत् ते गात्रादिग्निना पच्यमानादिभि शूलं निहतस्यावधावति। मा तद् भूम्यामा श्रिषन्मा तृणेषु देवेभ्यस्तदुशद्भ्यो रातमस्तु॥१॥ (य०) यत्ते गात्रादिग्नना एच्यमानादिभशूलं निहतस्यावधावति। मा तद्भूम्यामाश्रिषन्मा गृणेषु देवेब्भ्यस्तदुशद्भ्यो रातमस्तु॥२॥ (सा०) शूरो न धत्त आयुधागभस्त्यो स्व३ः सिषासन् रिथरो गविष्टिषु। इन्द्रस्य शुष्ममीरयन्नपस्युभिरिन्दुर्हिन्वानो अज्यते मनीषिभिः॥३॥ (अ०) ग्रिंशद् धामा विराजित वाक्पतङ्गो अशिश्रियत्। प्रतिवस्तो- रिह्मुभिः॥४॥ एह्रोहि शूलिप्रयदर्शन त्वं यतो मुनीन्द्रादिक- सिद्धसेव्य। गृहाण पूजां मम शूलदेव ममाध्वरं पाहि भगवन्नमस्ते॥ शूलाय० शूलमा०॥ ४॥

२१-(ऋ०) कदा चन स्तरीरिस नेन्द्र सश्चिस दाशुषे। उपोपेन्नु
मघवन् भूय इन्नु ते दानं देवस्य पृच्यते॥१॥(य०) कार्षिरिस
समुद्रस्यत्वाक्षित्याऽ उन्नयामि। समापो अद्भिरग्मत समोषधीभिरोषधी:॥२॥(सा०) इदं ह्यन्वोजसा सुतं राधानां पते। पिबा
त्वा३स्य गिर्वण:॥३॥(अ०) काली अश्वो वहति सस रिश्मः
सहस्राक्षो अजरो भूरिरेता:। तमा रोहन्ति कवयो विपश्चितस्तस्य
चक्रा भुवनानि विश्वा॥४॥ एह्योहि देवेन्द्र गृहीतदण्डं
सर्वान्तकृत्सिद्धमुनिप्रपूजित।गृहाण पूजां मम कालदेव रक्षाध्वरं नः
सततं शिवाय॥ महाकालाय० महाकालमा०॥ ४॥

२२-(ऋ०) अदितिद्यौरिदितिरन्तिरक्षमिदितिर्माता स पिता स पुत्रः। विश्वे देवा अदितिः पञ्च जना अदितिर्जातमिदितिर्जनित्वम्॥१॥ (य०) शुक्रज्योतिश्च चित्रज्योतिश्च सत्यज्योतिश्च 
ज्योतिष्माँश्च। शुक्रश्च ऋतपाश्चात्यर्ठ० हाः॥२॥ (सा०) सप्त त्वा 
हिरितो रथे वहन्ति देवसूर्य। शोचिष्केशं विचक्षण॥३॥ (अ०) 
अदितिद्यौरिदितिरन्तिरक्षमिदितिर्माता स पिता स पुत्रः। विश्वेदेवा

अदितिः पञ्च जना अदितिर्जातमदितिर्जनित्वम्॥ ४॥ आगच्छता-गच्छत विश्वरूपाश्चतुर्मुखश्रीधरशंभुमान्याः। सुपुस्तकाप्तस्रुवपात्र-हस्ता गृह्णीत पूजां वरदा नमो वः॥ यक्षेभ्यो० यक्षानामा०॥ ५॥

२३-(ऋ०) जातवेदसे सुनवामसोममरातीयतो नि दहाति वेदः। सनः पर्षदित दुर्गाणि विश्वानावेव सिन्धुं दुरितात्यिनः॥ १॥ (य०) अम्बेऽ अम्बिकेम्बालिके न मा नयित कश्चन। स सस्त्यश्वकः सुभद्रिकां कां पीलवासिनीम्॥ २॥ (सा०) स्वादोरित्था विषूवतो मधोः पिबन्ति गौर्यः। या इन्रेण सयावरीर्वृष्णा मदन्ति शोभया वस्वीरनु स्वराज्यम्॥ ३॥ (अ०) विश्वजित्कल्याण्यैऽ मा परि देहि। कल्याणि द्विपाच्च सर्वं नो रक्ष चतुष्पाद्यच्च नः स्वम्॥ ४॥ एह्योहि दुर्गे दुरितौधनाशिनि प्रचण्ड-दैत्यौधविनाशकारिणी। उमे महेशार्धशरीरधारिणी स्थिरा भव त्यं मम यज्ञकर्मणि॥ दुर्गायै० दुर्गामा०॥ ४॥

२४-(ऋ०) विष्णोर्नु कं वीर्याणि प्रवोचं यः पाथिवानि विममे रजांसि। यो अस्कभायदुत्तरं सधस्थं विचक्रमाण- स्त्रेधोरुगायः॥१॥(य०) इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा नि दधे पदम्। समूढमस्य पार्ठ० सुरे॥२॥(सा०) इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा नि दधे पदम्। समूढमस्य पां सुले॥३॥(अ०) इदं विष्णुर्वि चक्रमे त्रेधा नि दधे पदम्। समूढमस्य पां सुले॥३॥(अ०) इदं विष्णुर्वि चक्रमे त्रेधा नि दधे पदा। समूढमस्य पांसुरे॥४॥ एह्योहि नीलाम्बुदमेचकत्वं श्रीवत्सवक्षः कमलाधिनाथ। सर्वामरैः पूजितपादपद्म गृहाण पूजां भगवन्नमस्ते॥ विष्णवे० विष्णुमा०॥ ४॥

२५-(ऋ०) उदीरतां सुनृता उत् पुरन्धीरुदग्नयः श्रृश्चा-नासो अस्थुः। स्पार्हा वसूनि तमसापगूह्णाविष्कृण्वन्युषसी विभातीः॥१॥ (य०) पितृब्ध्यः स्वधायिब्ध्यः स्वधा नमः

800

परिशिष्टो भागः

पितामहेक्थ्यः स्वधायिभ्यः स्वधा नमः प्रिपतामहेक्थ्यः स्वधायिक्थ्यः स्वधा नमः अक्षिन्पतरोमीमदन्त पितरो तीतृपन्त पितरः पितरः शुन्धद्ध्वम्॥२॥ (सा०) किनक्रन्ति हिर रा सृज्यमानः सीदन्वनस्य जठरे पुन्तनः। नृभिर्यतः कृणुते निर्णिजं गामतो मितं जनयत स्वधामिः॥३॥ (अ०) आच्या जानु दिक्षणतो निषद्येदं वो हिवरिभ गृणन्तु विश्वे। मा हिसिष्ट पितरः केन चिन्नो यद्व आगः पुरुषता कराम॥४॥ सुखाय पितृन्कुलवृद्धिकर्तृन् रह्योत्पलाभानिह रक्तनेत्रान्। सुरक्त-माल्याम्बरभूषितांश्च नमामि पीठे कुलवृद्धिहेतोः॥ स्वधायै० स्वधामा०॥४॥

२६-(ऋ०) परं मृत्यो अनु परेहि पन्थां यस्ते स्व इतरो देवयानात्। चक्षुष्मते शृण्वते ते ब्रवीमि मा नः प्रजां रीरिषो मोत वीरान्॥१॥(य०) परं मृत्योऽ अनुपरे हि पन्थां यस्तेऽ अन्यऽ इतरो देवयानात्। चक्षुष्मते शृण्वते ते ब्रवीमि मा नः प्रजार्ठ०रीरिषो मोत वीरान्॥२॥(सा०) ते अस्य सन्तु केतवोऽमृत्युवोऽदाभ्यासोजनुषी उभे अनु। ये भिर्नृणा च देव्या च पुनत आदिद्राजानं मनसा ये अगृभ्यणत॥ ३॥(अ०) परं मृत्यो अनु परे हि पन्थां यस्त एष इतरो देवयानात्। चक्षुष्मते शृण्वते ते ब्रवीमीहेमे वीरा बहवो भवन्तु॥ ४॥ आगच्छतागच्छत मृत्युरोगा आरक्तश्मश्र्वास्यललाटनेत्राः। रक्ता- भत्युरोगानामा०॥ ४॥

२७-(ऋ०) गणानां त्वा गणपितं हवामहे कविं कवीनामुप-मश्रवस्तमम्। ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आ नः शृणवन्नूतिभिः सीद सादनम्॥१॥ (य०) गणानान्त्वा गणपितर्ठ० हवामहे प्रियाणान्त्वा प्रियपतिर्ठ० हवामहे निधीनान्त्वा निधीपतिर्ठ० हवामहे वसो मम। आहमजानि गर्भधमात्वमजासि गर्भधम्॥ २॥ (सा०) आ तू न इन्द्र वृत्रहन्नत्माकमर्धया गिह। महान् महीभिक्ततिभिः॥ ३॥ आ तू न इन्द्र मद्रचऽग्धुवानः सोमपीतये। हिरभ्या याह्यद्रिवः॥ ४॥ एह्येहि विघ्नाधिपते सुरेन्द्र ब्रह्मादि-देवैरभिवन्द्यपाद। गजास्य विद्यालयविश्वमूर्ते गृहाण पूजां भगवन्नमस्ते॥ गणपतये० गणपतिमावा०॥ ४॥

२८-(ऋ०) शं नो देवीरिभष्टय आपो भवन्तु पीतये। शंयोरिभ स्रवन्तु नः॥१॥(य०)शन्नो देवीरिभष्टयऽ आपो भवन्तु पीतये। शंयोरिभस्रवन्तु नः॥२॥(सा०१) समन्या यन्त्युपयन्त्यन्या समानमूर्वं नद्यस्पृणन्ति। तमू शुचिं शुच्यो दीदिवां समपान्नपात-मुपयन्त्यापः॥३॥(अ०)शं नो देवीरिभष्टय आपो भवन्तु पीतये। शं योरिभस्रवन्तु नः॥४॥ आगच्छतागच्छत पाशहस्ता पादो गणैर्वन्दितपादपद्यः। पीठेऽत्र देवा भगवन्त आपो गृह्णीत पूजां वरदा नमो वः॥ अद्भ्यो० अपमा०॥ ४॥

२६-(ऋ०) आ नो नियुद्धिः शितनीभिरध्वरं सहित्रणी-भिरुप याहि यज्ञम्। वायो अस्मिन् त्सव ने मादयस्व यूपं पात स्वित्तिमः सदा नः॥१॥(य०) मरुतो यस्य हि क्षये पाथा दिवो विम हसः। ससुगोपातमो जनः॥२॥(सा०) बृहदिन्द्राय गायत मरुतो वृत्रहन्तमम्। येन ज्योतिरजनयन्नृतावृथो देवं देवाय जागृवि॥३॥(अ०) मरुतां मन्वे अधि मे ब्रुवन्तु प्रेमं वाजं वाजसाते अवन्तु। आशूनिवसुयमानह्व ऊतये तेनो मुञ्चन्वं हसः॥४॥ आगच्छतागच्छत वायवो हि मृगाधिरूढाः सह सिद्धसङ्थैः। प्राणस्वरूपा सुखता सहाया गृह्णीत पूजां वरदा नमो वः॥मरुद्भ्यो० मरुतमा०॥४॥ ३०-(ऋ०) स्योना पृथिवी भवानृक्षरा निवेशनी। यच्छा नः शर्म स प्रथः॥ १॥(य०) स्योना पृथिवी नो भवा नृक्षरा निवेशनी। यच्छा नः शर्म स प्रथाः॥ २॥ (सा०) घृतवती भुवनानाम-भिश्रियोवी पृथ्वी मधुदुधे सुपेशसा। द्यावापृथिवी वरुणस्य धर्मणा विष्कभिते अजरे भूरिरेतसा॥ ३॥ (अ०) यथेयं पृथिवी मही भूतानां गर्भमादधे। एवा दधामि ते गर्भं तस्मै त्वामवसे हुवे॥ ४॥ एह्येहि वाराहरदासनस्थे नागाङ्गनािकन्नरगीयमाने। यक्षो नगेन्द्रामर-लोकसंधैः सुखाय रक्षाध्वरमस्मदीयम्॥ पृथिव्यै० पृथिवी-मा०॥ ४॥

३१-(ऋ०) इमं मे गङ्गे यमुने सरस्वित शुतुद्रिस्तोमं सचता परुषया। असिक्न्या मरुद्वृधे वितस्तयाऽऽर्जीकीये शृणुह्या सुषोमया॥१॥(य०) पञ्चनद्यः सरस्वती मिप यन्ति सस्रोतसः। सरस्वती तु पञ्चधा सो देशे भवत्सिरत्॥२॥(सा०) उपहृरे गिरीणां सङ्गमे च नदानाम् धिया विप्रो अजायत॥३॥(अ०) मरीचीर्धूमान्य्र विशानु पाप्मन्नुदारान् गच्छोत वानीहारान्। नदीनां फेनाँ अनु तान्वि नश्य भूणिध् पूषन्दुरि तानि भृक्ष्व॥४॥एह्रोहि गङ्गे दुरितौधनाशिनी झषाधिरूढे उद्कुम्भहस्ते। श्रीविष्णुपादाम्बुज-संभवे त्वं पूजां ग्रहीतुं शुभदे नमस्ते॥ गङ्गादिनदीभ्यो० गङ्गादिनन्दीमा०॥४॥

३२-(ऋ०) समुद्रादूर्मिमधुमाँ उदारदुपांशुना सममृतत्व मानद्। घृतस्य नाम गुह्यं यदस्ति जिह्वा देवानाममृतस्य नाभिः॥ १॥ (य०) इमं मे वरुण श्रुधी हवमद्या च मृडय। त्वामवस्युरा च के॥ २॥ (सा०) पवस्व सोम महान्त्समुद्रः पिता देवानां बिश्वाभिधाम॥ ३॥ (अ०) यथा सूर्यस्य रश्मयः परापतन्त्याशु- मत्। एवा त्वं कासे प्र पत समुद्रस्यानु विक्षरम्॥ ४॥ एतैत वारांपतयोऽत्र ब्रह्मेन्द्रपर्जन्यसहाप्सरोभिः। विद्याधरेन्द्रामरगीय-मानाः सदैव यूयं वरदा नमो वः॥ सप्तसागरेभ्यो० सप्त-सागरान्मा०॥ ५॥

३३-(ऋ०) परित्वा गिर्वणो गिर इमा भवन्तु विश्वतः। वृद्धायुमनु वृद्धयो जुष्टा भवन्तु जुष्टयः॥१॥(य०) परि त्वा गिर्वणो गिर इमा भवन्तु विश्वतः। वृद्धायुमनु वृद्धयो जुष्टा भवन्तु जुष्टयः॥२॥(सा०) इन्द्रापर्वता बृहता रथेन वामीरिष आ वहतं सुवीराः। वीतं हव्यान्यध्वरेषु देवा वर्धेथां गीर्भिरिडया मदन्ता॥३॥(अ०) पर्वताद्दिवो योनेरङ्गदङ्गात्समाभृतम्। शेपो गर्भस्य रेतोधाः सरौ पर्णीमवा दधत्॥४॥ एह्योहि कार्तस्वर रूपसर्वभूभृत्पते चन्द्रमुखी दधान। सर्वौषधिस्थानमहेन्द्रमित्र-लोकत्रयावास नमोऽस्तु तुभ्यम्॥ मेरवे० मेरुमा०॥ ४॥

३४-(ऋ०) गणानां त्वा गणपितं हवामहे किवं कवीनामुपश्रवस्तमम्। ज्येष्ठराजं ब्राह्मणां ब्रह्मणस्पत आ नः शृण्वब्रूतिभः
सीद सादनम्॥१॥ (य०) गणानां त्वा गणपितर्ठ० हवामहे
प्रियाणां त्वा प्रियपितर्ठ० हवामहे निधीनां त्वा निधिपितर्ठ०
हवामहे वसो मम आहमजानि गर्भधमात्वमजासि गर्ब्भधम्॥२॥
(सा०) आ तू न इन्द्र क्षुमन्तं चित्रं प्राभं सं गृभाय। महाहस्ती
दक्षिणेन॥३॥ (अ०) आ तू न इन्द्र मद्युऽग्धुवानः सोमपीतये।
हिरभ्या याह्यद्रिवः॥४॥ आवाहयेऽहं सुगदां सुतीक्ष्णां विभीषणां
लोहमयीं सुन्वार्वीम्। शत्रोर्विनाशे कुशलां सुयज्ञे आगत्य
कल्याणिमह प्रयच्छ॥ गदायै० गदामा०॥ ४॥

३५-(ऋ०) त्रिंशद्धाम वि राजित वाक् पतङ्गाय धीयते। प्रति वस्तोरह द्युभिः॥१॥ (य०) त्रिठं० शद्धाम विराजित वाक् पतङ्गाय धीयते। प्रतिवस्तोरह द्युभिः॥२॥(सा०) त्रिंशद्धाम वि राजित वाक्पतङ्गाय धीयते। प्रति वम्तोरहद्युभिः॥३॥ (अ०) त्रिंशद्धामा वि राजित वाक्पतङ्गो अशिश्रियत्। प्रतिवस्तो-रहद्युभिः॥४॥शूलद्विषां शूलकरोषि सद्यः मरवाध्वरेऽस्मिन्समुधेहि नित्यम्। प्रभो कपर्द्यायुधभीषणत्वं रक्षाध्वरं नो भगवन्नमस्ते॥ त्रिशूलाय० त्रिशूलमा०॥ ५॥

३६-(ऋ०) वज्रमेको बिभित हस्त आहितं तेन वृत्राणि जिन्नते। तिग्ममेको बिभित हस्त आयुधं शुचिरुग्रो जलाष-भेषजः॥१॥(य०) महाँऽ इन्द्रो वज्रहस्तः षोडशी शर्म यच्छतु। हन्तु पाप्मानं योष्मान् द्वेष्टि। उपयामगृहीतोऽसि महेन्द्राय त्वैषते योनिर्महेन्द्रायत्वा॥२॥(सा०) मेडिं न त्वा विज्ञणं भृष्टिमन्तं पुरुधस्मानं वृषभं स्थिरप्नुम्। करोष्यर्यस्तरुषीर्दुवस्युरिन्द्र द्युशं वृत्रहणं गृणीषे॥३॥(अ०) अधरोऽधर उत्तरेभ्यो गूढः पृथिव्या मोत्सृपत्। व्रजेणावहतः शयाम्॥४॥ तेजोमयोऽसि सततं शतकोटिधारवज्रत्वमेव परिरक्षणशान्तचेताः। आवाहयामि सततं मम यज्ञहेतोस्त्वां पाहि देव! सकलाध्वरभीतितो माम्। वज्राय० वज्रमा०॥४॥

३७-( ऋ० ) गौरीर्मिमाय सिललानि तक्षत्येकपदी द्विपदी सा चतुष्पदी। अष्टापदी नवपदी बभूवुषी सहस्राक्षरा परमे व्योमन्॥ १॥ (य०) समख्ये देव्या धिया सन्दक्षिणयोरु चक्षसा। माम आयुः प्रमोषीर्मी अहन्तव वीरं विदेय तव देवि सन्हिश्॥ २॥ (सा०) मदच्युत्क्षेति सादने सिन्धोरूर्मा विपश्चित्। सोमो गौरी अधिश्रितः॥ ३॥ (अ०) मा नो मेधां मा नो दीक्षां मा नो हिंसिष्टं यत्तपः। शिवा नः शं सन्त्वायुषे शिवा भवन्तु मातरः॥ ४॥ अनन्तसामर्थ्ययुते परेशे शक्तिः समागत्य मखे परस्मिन्। कल्याणदात्री भवसार्वजन्ये पाहि त्वमस्मान् वरदे नमस्ते॥ शक्तये० शक्तिमा०॥ ४॥

३८-(ऋ०) दण्डा इवेद् गो अजनास आसन् परिच्छिन्ना भरता अर्भकासः! अभवच्य पुर एता विसष्ठ आदित् तृत्सूनां विशो अप्रथन्त॥१॥(य०) इडऽ एह्यदितऽ एहि काम्याऽ एत। मिय वः कामधरणं भूयात्॥२॥(सा०) यद्वीडाविन्द्र यित्थरे यत्पर्शांने पराभृतम्। वसु स्पार्हं तदा भर॥३॥(अ०) नेत्वा धृष्णुर्ह-रसाजर्हषाणो दधृग्विधक्षन् परीङ्खयातै। दण्डं हस्तादाददानो गतासोः सह श्रोत्रेण वचसा बलेन॥४॥भो! कालदण्डायसहेददेव नमामि यक्षस्य शुभाप्तये त्वाम्। क्षेमं मदीयं कुरु शोभमान आगत्य संपादय मेऽध्वरं च॥दण्डाय० दण्डमा०॥४॥

३६-(ऋ०) असि हि वीर सेन्योऽसि भूरिपरादिदः। असि दभ्रस्य चिद्वृधो यजमानाय शिक्षसि सुन्वते भूरिते वसु॥१॥ (य०) १असि यमो यस्यादित्यो अर्वन्नसि त्रितो गुह्येन व्रतेन। असि सोमेन समया विपृक्त आहुस्ते त्रीणि दिवि बन्धनानि॥२॥(सा०) असि हि वीरसेन्योऽसि भूरि पराददिः। असि दभ्रस्य चिद्वृधो यजमानाय शिक्षसि सुन्वते भूरि ते वसु॥३॥(अ०) एवा ह्यसि वीरयुरेवा शूर उपस्थिरः। एवा ते राध्यं मनः॥४॥ एह्येहि खड्ग! त्वमनन्तशक्ते शक्तोऽसि शक्त्यापरिमानितोऽसि। विध्नान् समस्तानवधूय शक्त्या शुभं च संपादय मे ऽध्वरस्य। खड्गाय० खड्गमा०॥४॥

४०-(ऋ०) उदुत्तमं वरुण पाशमस्मदवाधमं वि मध्यमं श्रथाय। अथा वयमादित्य व्रते तवानागसो अदितये स्याम॥१॥ (य०) उदुत्तमं वरुण पाशमस्मदवाधमं विमध्यमठ० श्रथाय। अथाव्ययमादित्य व्रते तवानागसोऽ अदितये स्याम॥२॥ (सा०) उदुत्तमं वरुण पाशमस्मदवाधमं वि मध्यमं श्रथाय। अथादित्य व्रते वयं तवानागसो अदितये स्याम॥३॥ (अ०) नमोऽस्तु ते निर्ऋते तिग्मतेजोऽयस्मयान्वि चृता बन्धपाशान्। यमो मह्य पुनिरत्त्वां ददाति तस्मै यमाय नमो अस्तु मृत्यवे॥४॥ आवाहये पाशमहं निकामं तेजोवता प्रीतिकरं जयन्तम्। विपक्षनाशोद्यतमुग्ररूपं रक्षाध्वरं नो भगवन्नमस्ते॥ पाशाय० पाशमा०॥ ४॥

४१-(ऋ०) अरा इवेदचरमा अहेव प्र प्र जायन्ते अकवा महोभि:। पृश्नेः पुत्रा उपमासो रिभष्ठाः स्वया मत्या मरुत सं मिमिक्षुः॥१॥(य०) वसुभ्य ऋष्यानालभते रुद्रेभ्यो रुक्तनादि-त्येभ्योन्यङ्कून् विश्वेभ्यो देवेभ्यः पृषतान् साध्येभ्यः कुरुङ्गान्॥२॥(सा०) उपप्रयन्तो अध्वरं मन्त्रं वोचेमाग्नये। आरे असमे च शृण्वते॥३॥ (अ०) यथा शेपो अपायातै स्त्रीषु चासदनावयाः। अवस्थस्य वनदीवतः शाङ्कुरस्य नितोदिनः यदाततमव तत्तुनु यदुत्ततं नु तत्तनु॥४॥ कृशानुतुल्यप्रभमङ्कुशं त्वामावाहयेहं भुकुटिं दधानम्। मां रक्ष यज्ञेत्र परावरज्ञ यज्ञश्च मे पारय सङ्गतश्रीः। अंकुशाय० अंकुशमा०॥४॥

४२-(ऋ०) अभि त्वा गोतमा गिरा जातवेदो विचर्षणे। धुम्नैरिभ प्रणोनुमः॥१॥(य०) आयं गौः पृश्चिरक्रमीदसदन्मातरं पुरः। पितरं च प्रयन्तस्वः॥२॥(सा०) अभि प्र गोपितं गिरेन्द्रमर्च यथा विदे। सुनं सत्यस्य सत्पितम्॥३॥(अ०) विश्वामित्र जमदग्ने

विसष्ठ भरद्वाजं गोतम वामदेव। शर्दिर्नो अत्रिरग्रभीत्रमोभिः सुसंशासः पितरो मृडता नः॥४॥ आवाहये गोतमविप्रराजं संसारमोहौघविनाशदक्षम्। महद्युतिं तर्कविचारदक्षं रक्षाध्वरत्र सततं शिवाय॥ गोतमाय० गोतममा०॥ ५॥

४३-(ऋ०) ए वा नः स्पृधः समजा समित्स्वन्द्र रारिधमिथतीरदेवीः। विद्याम वस्तोरवसा गृणन्तो भरद्वाजा उत त
इन्द्रनूनम्॥१॥ (य०) अयन्दिक्षणा विश्वकर्मा तस्य मनो
वैश्वकर्मणं ग्रीष्मो मानसित्रष्टुब्यैष्मी त्रिष्टुभः स्वार्ठ० स्वारा
दन्तर्यामोन्तर्यामात्पञ्चदशः पञ्चदशाद् बृहद् भरद्वाजऽ ऋषिः
प्रजापितगृहीतया त्वया मनो गृह्णामि प्रजाब्ध्यः॥२॥ (सा०)
बृहद्भिरग्ने अर्चिभिः शुक्रेण देवशोचिषा। भरद्वाजे सिमधानो
यिवष्ठच रेवत्पावक दीदिहि॥३॥ (अ०) इमं देवाः शृणुत ये
यिज्ञया स्थ भरद्वाजो मह्ममुवस्थानिशंसित। पाशे स बद्धो दुरिते नि
युज्यतां यो अस्माकं मन इदं हिनस्ति॥४॥ यज्ञे भरद्वाज महाप्रभाव
बहुद्युते त्राहि महामते त्वम्। दयार्णवाधीश बहुज्ञदेव रक्षाध्वरं नो
भगवन्नमस्ते॥ भरद्वाजाय० भरद्वाजमा०॥ ४॥

४४-(ऋ०) एवा ते वयमिन्द्र भुझतीनां विद्याम सुमतीनां नवानाम्। विद्याम वस्तोरवसा गृणन्तो विश्वामित्रा उत त इन्द्र नूनम्॥१॥ (य०) इदमुत्तरात्स्वस्तस्य श्रोत्रर्ठ० सौवर्ठ० शरच्छौत्र्यनुष्टुशारद्यनुष्टुभऽ ऐड मैडान्मन्थीमन्थिनऽ एकविर्ठ० शऽ एकविर्ठ० शाद्वैराजं विश्वामित्रऽ ऋषिः प्रजापित गृहीतया त्वया श्रोत्रं गृह्णामि प्रजाब्भ्यः॥२॥ (सा०) विश्वानरस्य वनस्पित-मनानतस्य शवसः। एवश्च चर्षणीनामूती हुवे रथानाम्॥३॥ (अ०) कण्वः कक्षीवान् पुरुमीढो अगस्त्यः श्यावाश्वः

सोभर्यर्चनानाः। विश्वामित्रोऽयं जमदग्निरत्रिरवन्तु नः कश्यपो वामदेवः॥ ४॥ श्रीविश्वामित्राद्भुतशक्तियोगात् यज्ञे नवसृष्टि-विधायकस्त्वम्। आगच्छ योगीश्वर देवदेव गृहाण पूजां भगवन्नमस्ते॥ विश्वामित्राय० विश्वामित्रमा०॥ ५॥

४५-(ऋ०) ऋषे मन्त्रकृतां स्तोमैः कश्यपोद्वर्धयन् गिरः। सोमं नमस्य राजानं यो जज्ञे वीरुधां पितिरिन्द्रायेन्दोपिर स्त्रव॥१॥ (य०) त्र्यायुषं जमदग्नेः कश्यपस्य त्र्यायुषम्। यद् देवेषु त्र्यायुषं तन्नोऽ अस्तु त्र्यायुषम्॥२॥(सा०) कश्यपस्य स्वर्विदा याबाहुः सयुजाविति। ययोर्विश्वमि वृतं यज्ञं धीरा निचाय्य॥३॥(अ०) कश्यपस्त्वामसृजत कश्यपस्त्वा समैरयत्। अबिभस्त्वेन्द्रो मानुषे बिभत्संश्रेषिणे ऽऽजयत्॥४॥आवाहये कश्यपमादितेयमृषिं पुराणं परमेष्ठिसूनुम्। सप्तर्षिमध्ये महितं महेशं रक्षाध्वरं नो भगवन्नमस्ते॥ कश्यपाय० कश्यपमा०॥४॥

४६-(ऋ०) प्रसूतो भक्षमकरं चराविप स्तोमं चेमं प्रथमः सूरिकन्मृजे। सुते सातेन यद्यागमं वा प्रति विश्वािमत्र जमदग्नी दमे॥ १॥ (य०) अयं पश्चािद्वश्वव्यचास्तस्य चक्षुर्वेश्वव्यचसं वर्षाश्च्यो जगती वार्षी जगत्याऽ ऋक्समामृक् समाच्छुकः शुक्रात्ससदशः ससदशाद्वैरूपं जमदिग्नर्ऋषः प्रजापितगृहीतया त्वया चक्षुर्गृह्णामि प्रजाब्भ्यः॥ २॥ (सा०) गृणानाजमदिग्नना योनावृतस्य सीदतम्। पातं सोममृतावृधा॥ ३॥ (अ०) यां जमदिग्रर खंनद् दुहित्रे केशवर्धनीम्। तां वीतहव्य आभरदिस तस्य गृहेभ्यः॥ ४॥ आवाहयेहं जमदिग्रमग्रचं मुनिप्रवीरं श्रुतिशास्त्र-भानाम्। कृपानिधीनामितद्युतीनां तेजोवतां बुद्धिमतामृषीणाम्॥ जमदग्रये० जमदिग्रमा०॥ ४॥

४७-(ऋ०) उतासि मैत्रावरुणो विसष्ठोर्वश्या ब्रह्मन् मनसोऽधि जातः। द्रप्सं स्कन्नं ब्रह्मणा दैव्येन विश्वेदेवाः पुष्करे त्वादन्त॥१॥(य०) अयं पुरो भुवस्तस्य प्राणो भौवायनो वसन्तः प्राणायनो गायत्री वासन्ती गायत्र्ये गायत्र्यङ्गा यत्रादुपाठ० शुरुपाठ० शोस्त्रिवृत् त्रिवृतो रथन्तरं विसष्ठऽ ऋषिः प्रजापित गृहीतया त्वया प्राणङ्गृह्णामि प्रजाब्भ्यः॥२॥ (सा०) बोधा सु मे मधवान्वाचमेमां यां ते विसष्ठो अर्चित प्रशस्तिम्।इमा ब्रह्म सधमादे जुषस्व॥३॥(अ०) विश्वामित्र जमदग्ने विसष्ठ भरद्वाज गोतम वामदेव। शर्दिनों अत्रिरग्रभीत्रमोभिः सुसंशासः पितरो मृहता नः॥४॥ विसष्ठयोगिन्सकलार्थवेत्ता आगच्छ बज्ञेत्र कृपां विधेहि। तेजस्विनामग्रचसरोग्रबुद्धे विशाध्वरं नो भगवन्नमस्ते॥ विसष्ठाय० विसष्ठमा०॥ ४॥

४८-(ऋ०) अत्रिर्यद् वामवरोहन्नृबीसमजोहवीन्नाधमानेव योषा। श्येनस्य चिज्जवसा नूतनेनाऽऽ गच्छतमश्विना शं तमेन॥ १॥ (य०) अत्र पितरो मादयद्ध्वं यथा भागमावृषायध्वम्। अमीमदन्त पितरो यथा भागमावृषायिषत्॥ २॥(सा०) आदीं त्रितस्य योषणो हिर हिन्वन्त्याद्रिभिः। इन्दुमिन्द्राय पीतये॥ ३॥ (अ०) विश्वामित्र जमदग्ने विसष्ठ भरद्वाज गोतम वामदेव। शर्दिनीं अत्रि-रग्नभीन्नमोभिः सुसंशासः पितरो मृडता नः॥ ४॥ आवाहयेऽत्रिं तपसान्निधानं सोमाप्तजं देवमुनिप्रवीरम्। पाहि त्वमस्मान् महता महिन्ना रक्षाध्वरं नो भगवन्नमस्ते॥ अत्रये० अत्रिमा०॥ ४॥

४६-(ऋ०) अर्चन्ति नारीरपसो न विष्टिभिः समानेन योजनेना परावतः। इषं वहन्ती सुकृते सुदानवे विश्वदह यजमानाय सुन्वते॥१॥ (य०) यावती द्यावापृथिवी यावच्य सप्त सिन्धवी गृह्णाम्यक्षितम्॥ २॥ (सा०) अर्चन्ति नारीरपसो न विष्टिभिः समानेन योजनेन परावतः। इषं वहन्तीः सुकृते सुदानवे विश्वेदह यजमानाय सुन्वते॥ ३॥ (अ०) अम्बयो यन्त्यध्वभिर्जामयो अध्वरीयताम्। पृञ्चतीर्मधुना पयः॥ ४॥ पुनीहि मां देवि जगन्नुते च तापत्रयोन्मूलनकारिणी च। पतिव्रते धर्मपरायणे त्वमागच्छ कल्याणि नमो नमस्ते॥ अरुन्धत्यै० अरुन्धतीमा०॥ ४॥

प्०-(ऋ०) इन्द्राणीमासु नारिषु सुभगामहमश्रवम्। नह्यस्या अपरं चन जरसामरते पितर्विश्वस्मादिन्द्रः उत्तरः॥१॥ (य०) अदित्यै रास्नासीन्द्राण्याऽ उष्णीषः। पूषासि घर्माय दीष्व॥२॥ (सा०) इन्द्राय गिरो अनिशित सर्गा अपः प्रैरयत्सगरस्य बुध्नात्। यो अक्षेणेव चक्रियौ शचीभिर्विष्वक्तस्तम्भ पृथिवीमृतद्याम्॥३॥ (अ०) यमिन्द्राणी स्मरमसिञ्चदप्तवन्तः शोशुचानं सहाध्या। तं ते तपामि वरुणस्य धर्मणा॥४॥ ऐन्द्रि त्वमागच्छ सुवज्रहस्ते ऐरावतेनात्र सुवाहनेन। देवाधिदेवेशि महेशि नित्यं गृहाण पूजां वरदे नमस्ते॥ ऐन्द्रचै० ऐन्द्रीमा०॥ ४॥

प्१-(ऋ०) कन्या इव वहतु मेतवा उ अञ्च्यञ्चाना अभि चाकशीमि। यत्र सोमः सूयते यत्र यज्ञो घृतस्य धारा अभि तत् पवन्ते॥१॥(य०) कन्याऽ इव वहतु मे तवाःऽ अञ्च्यञ्चाना अभि चा कशीमि। यत्र सोमः सूयते यत्र यज्ञो वृतस्य धाराऽ अभितत्पवन्ते॥२॥(सा०) प्रत्यु अदर्श्यायत्यू ३ च्छन्ती दृहिता दिवः। अपो मही वृणुते चक्षुषा तमो ज्योतिष्कृणोति सूनरी॥३॥(अ०) त्वं स्त्री त्वं पुमानिस त्वं कुमार उत वा कुमारी। त्वं जीणों दण्डेन वञ्चसि त्वं जातो भवसि विश्वतोमुखः॥४॥ आगच्छ कौमारि मयूरवाहे पवित्रताग्न्युद्भववामभागे। महाद्युते देवि

हो. श्री. स. गो. अ. वि० २७

कुरु प्रसादं गृहाण पूजां वरदे नमस्ते॥ कौमार्यै० कौमारी-मा०॥ ५॥

प्र-(ऋ०) ब्रह्माणि मे मतयः शं सुतासः शुष्मऽ इयति प्रभृतो मेऽ अद्रिः। आ शासते प्रति हर्यन्त्युक्तेमा हरी वहतस्ता नो अच्छ॥ १॥ (य०) इन्द्रायाहि धिये षितो विप्रजूतः सुतावतः। उप ब्रह्माणि वाग्वतः॥ २॥ (सा०) उदु ब्रह्माण्येरत श्रवस्येन्द्रं समर्ये महया वसिष्ठ। आ यो विश्वानि श्रवसा ततानोपश्रोता म ईवतो वचांसि॥ ३॥ (अ०) मेघामहं प्रथमां ब्रह्मण्वतीं ब्रह्मजूता-मृषिष्टुताम्। प्रपीतां ब्रह्मचारिभिर्देवानामवसे हुवे॥ ४॥ ब्राह्मिश्रया दीप्ततमे सुरेशे ब्राह्मि त्वमागच्छ स वै मदीये। हंसाधिरूढ़े स्वमिहित्र सुस्थिते सौभाग्यमाधत्स्व नमो नमस्ते॥ ब्राह्मै० ब्राह्मीमा०॥ ४॥

प्३-(ऋ०) वरा इवेद् रैवतासो हिरण्यैरिभ स्वधामिस्तन्वः पिपिश्रे।श्रिये श्रेयां सस्तवसो रथेषु सत्रा महांसि चिक्रिरे तनूषु॥ १॥ (य०) श्वित्रऽ आदित्यानामुष्ट्रो घृणीवान् वार्धीनसस्ते मत्या अरण्याय स्मरो रुक्त रौद्रः क्वियः कुटरुर्द्रात्यौ हस्ते वाजिनां कामाय पिकः॥ २॥ (सा०) जज्ञानः सप्त मातृभिर्मेघामाशासत श्रिये। अयं ध्रुवो रयीणां चिकेतदा॥ ३॥ (अ०) सीते वन्दामहे त्वार्वाची सुभगे भव। यथा नः सुमना असो यथा नः सुफला भुवः॥ ४॥ एह्योहि वाराहि वराहरूपे रुद्रोग्रलीलोद्धृतभूमिकैव। पीताम्बरे देवि नमोऽस्तु तुभ्यं गृहाण पूजां वरदे नमस्ते॥ वाराह्यै० वाराहीमा०॥ ४॥

५४-(ऋ०) दुर्गे चिन्नः सुगं कृधिं गृणान इन्द्र गिर्वणः। त्वं च मघवन् वशः॥१॥ (य०) समख्ये देव्या धिया सन्दक्षिण- योरुचक्षसा। मामऽ आयुः प्रमोषीर्मोऽअहं तव वीरं विदेय तव देवि सन्दृशि॥२॥ (सा०) विशोविशो वो अतिथिं वाजयन्तः पुरुप्रियम्। अग्निं वो दुर्यं वचः स्तुषे शषस्य मन्मिभः॥३॥(अ०) योगे योगे तवस्तरं वाजे वाजे हवामहे। सखाय इन्द्रमूर्तये॥४॥ एह्येहि चामुण्डसुचारुवक्त्रे मुण्डासुरध्वंसविधायिके त्वम्। सन्मुण्डमालाभिरलङ्कृते च अट्टाट्टहासैर्मुदिते वरेण्ये॥चामुण्डायै० चामुण्डमा०॥४॥

पूप्-(ऋ०) श्रिये जातः श्रिय आ निरयाय श्रियं वयो जिरतृब्भ्यो द्धाति। श्रियं वसाना अमृतत्वमायन् भवन्ति सत्या सिमश्रा मितद्रौ॥१॥(य०) रक्षोहणं बलगहनं वैष्णवीमिदमहं तं बलगमृत्किरामि यं मे निष्ट्यो यममात्यो नि च खानेदमहं तं बलगमृत्किरामि यं मे समानो यमसमानो नि च खानेदमहं तं बलगमृत्किरामि यं मे सबन्धुर्यमसबन्धुर्निचखानेदमहं तं बलगम्पृत्किरामि यं मे सबन्धुर्यमसबन्धुर्निचखानेदमहं तं बलगम्पृत्किरामि यं मे सजातो यमसजातो निचखानोत्कृत्यां किरामि॥२॥(सा०) विभोष्ट इन्द्र राधसो विभ्वीरातिः शतक्रतो। अथा नो विश्ववर्षणे द्युम्नं सुदत्र मंहय॥३॥(अ०) या विश्यत्नीन्द्रमिस प्रतीची सहस्त्रन्तु काभियन्ती देवी। विष्णोः पत्नि तुभ्यं राता हर्वीषि पतिं देवि राधसे चोदयस्व॥४॥ आवाहये वैष्णवि! भद्रिके त्वां शंखाब्जचक्रासिधरां प्रसन्नाम्। खण्डेन्द्रसंस्थां स्थितिकारिणीं च श्रीकृष्णरूपां वरदे नमस्ते॥वैष्णव्यै० वैष्णवीमा०॥४॥

४६-(ऋ०) मृला नो रुद्रोत नो मयस्कृधि यक्षद्वीराय नमसा विधेम ते। यच्छं च योश्च मनुरायेजे पिता तदश्याम तव रुद्र प्रणीतिषु॥१॥(य०) उप नः सूनवो गिरः शृणवन्त्वमृतस्य ये। सुमृडीका भवन्तु नः॥२॥(सा०) भद्रं भद्रं न आ भरेषमूर्जं शतक्रतो। यदिन्द्र मृडयासि नः॥३॥ (अ०) अनु मन्यता-मनुमन्यमानः प्रजावन्तं रियमक्षीयमाणम्। तस्य वयं हेडसि मापि भूपः सुमृडीके अस्य सुमतौ स्याम॥४॥ एह्योहि माहेश्विर शुभ्रवर्णे वृषाधिरूढे वरदे त्रिनेत्रे। संसारसंहारकिरत्वमाद्ये पूजां मम स्वीकुरु सर्वकाम्ये॥ माहेश्वर्यै० माहेश्वरीमा०॥ ५॥

पू७-(ऋ०) वि दुर्गा वि द्विषः पुरो ध्निन्त राजान् एषाम्। नयिन दुरिता तिरः॥१॥(य०) असवे स्वाहा वसवे स्वाहा विभवे स्वाहा विवस्वते स्वाहा गणिश्रये स्वाहा गणिपतये स्वाहाभिभुवे स्वाहाधिपतये स्वाहा शूषाय स्वाहा सर्ठ० सपीय स्वाहा चन्द्राय स्वाहा ज्योतिषे स्वाहा मिलम्लुचाय स्वाहा दिवापतये स्वाहा॥२॥(स०) ते जानत स्वामोक्य संवत्सासो न मातृभिः। मिथो नसन जामिभिः॥३॥(अ०) इयमग्ने नारी पितं विदेष्ट सोमो हि राजा सुभगां कृणोति। सुवाना पुत्रान् मिहषी भवाति गत्वा पितं सुभगां वि राजतु॥४॥ एह्रोहि वैनायिक सर्वभूषावृते त्रिनेत्रे सुमुखि प्रसने। गणाधिपेष्टेऽत्र प्रयच्छ क्षेमं गृहाण पूजां वरदे नमस्ते॥ वैनायक्यै० वैनायकीमा०॥ ४॥

पीओ सहस्र का पियन में <u>देश किया है</u> जीन तुष्य रामा हथी। पीतें देवि राझसे सोट्यप्या। ए। आचातचे कैयाचि! शब्दे हैं प्रियक्तस्वतास्थ्य प्रयन्तास स्थण्डरायस्था रिशनिकारिणा च

े प्रतित्ति स्थात । पूर्व को क्योन को प्रदान्ति यस त्याच क्या विशेष ते। युद्ध च योष्ठ प्रमुगयेले गिता सहस्थाय तम कर प्रतितिषु शुभा (यक) उप म. सुनको भितः सुम्बक्तातस्य के। सुन्तीका प्रवृत्त तः॥ र ॥ (स्थाक) भार्त भार्त न आ श्रेष्ठाच

शिक्षणाहांचां वरते नवस्ते॥ वंवाकोठ वंबाकोषाठम धूम

## श्रीविष्णुसहस्त्रनामस्तोत्रम्

विनियोगः—अस्य श्रीविष्णोर्दिव्यसहस्रनामस्तोत्रमन्त्रस्य भगवान् वेदव्यास ऋषिः, श्रीविष्णुः परमात्मा देवता, अनुष्टुप् छन्दः, अमृतांशूद्भवो भानुरिति बीजम्, देवकीनन्दनः स्त्रष्टेति शक्तिः, त्रिसामा सामगः सामेति हृदयम्, शङ्खभृन्नन्दकी चक्रीति कीलकम्, शार्ङ्गधन्वा गदाधर इत्यस्त्रम्, रथाङ्गपाणिरक्षोभ्य इति कवचम्, गद्भवः क्षोभणो देव इति परमो मन्त्रः, श्रीविष्णुप्रीत्यर्थे जपे विनियोगः।

ध्यानम्

शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं
विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गम्।
लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं
वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्॥१॥
सशङ्खचक्रं सिकरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसीरुहेक्षणम्।
सहारवक्षःथलकौस्तुभश्रियं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम्॥२॥
स्तोत्रम

यस्य स्मरणमात्रेण जन्मसंसारसारबन्धनात्। विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभविष्णवे॥१॥ नमः समस्तभूतानामादिभूताय भूभृते। अनेकरूपरूपाय विष्णवे प्रभविष्णवे॥२॥

कर्ता अपने दाहिने हाथ में जल लेकर 'अस्य श्रीविष्णोर्दिव्य— सहस्रनामस्तोत्रमन्त्रस्य० से जपे विनियोगः पर्यन्त विनियोग वाक्य का उच्चारण करके भूमि में अपने हाथ के जल को छोड़ दें। उसके पश्चात् उपरोक्त दो श्लोकों का उच्चारण करके भगवान् विष्णु का ध्यान करें।

भावार्थ—जिनके स्मरण मात्र से ही मनुष्य जन्म एवं संसार के बन्धन से मुक्त हो जाता है, ऐसे प्रभविष्णु विष्णु को नमस्कार है। समस्त प्राणियों के आदिपुरुष, पृथ्वी को धारण करनेवाले अनेक रूपों से विश्व में व्याप्त प्रभविष्णु—विष्णु को नमस्कार है॥ १–२॥

## वैशम्पायन उवाच

श्रुत्वा धर्मानशेषेण पावनानि च सर्वशः। युधिष्ठिरः शान्तनवं पुनरेवाभ्यभाषत॥१॥

युधिष्ठिर उवाच

किमेकं दैवतं लोके किं वाप्येकं परायणम्। स्तुवन्तः कं कमर्चन्तः प्राप्नुयुर्मानवाः शुभम्॥ २॥ को धर्मः सर्वधर्माणां भवतः परमो मतः। किं जपन्मुच्यते जन्तुर्जन्मसंसारबन्धनात्॥ ३॥

भीष्म उवाच

जगत्प्रभुं देवदेववमनन्तं पुरुषोत्तमम्। स्तुवन्नामसहस्रेण पुरुषः सततोत्थितः॥४॥

भावार्थ—वैशम्पायनजी ने राजा जनमेजय से कहा—हे जनमेजय! इस प्रकार भीष्म के मुख से अति पवित्र सभी धर्मों को सभी प्रकार से श्रवण कर युधिष्ठिर ने भीष्मजी से पुन: कहा ॥ १ ॥ युधिष्ठिर ने भीष्म से पूछा—सम्पूर्ण विद्याओं के स्थान, प्रकाश के हेतु भूत इस लोक में एक ही देव कौन—से हैं? सम्पूर्ण जीवों का प्रात्य स्थान कौन है? किस देव की स्तुति, गुण, चरित्र कीर्तन करने से एवं वाह्य तथा आन्तरिक पूजा करने से मनुष्य को कल्याण की प्राप्ति होती है। (इस प्रकार से युधिष्ठिर ने भीष्म से यह चार प्रश्न किये।)॥ २ ॥ युधिष्ठिर ने पुन: पूछा—हे पितामह! आप सभी धर्मों में किस धर्म को श्रेष्ठ मानते हैं? तथा किस जपनीय देवती का उच्च उपांशु और मानस जप करने से जननधर्मा जीव जन्म संसार के बन्धन से मुक्त हो जाता है। (पुन: युधिष्ठिर ने इन दो प्रश्नों को भी किया॥ ३॥

भीष्म ने कहा—स्थावरजङ्गमात्मक संसार के प्रमु, ब्रह्मादि देवों के भी देव, देश—काल और वस्तु से अपरिच्छिन्न रहने के कारण अनन्त व क्षर तथा अक्षर से श्रेष्ठ पुरुषोत्तम का सहस्रनाम के द्वारा सदैव तत्पर होकर प्रार्थना, गुण—संकीर्तन करने से पुरुष सभी दु:खों से मुक्त हो जाता है। (इस प्रकार भीष्म ने युधिष्ठिर के छठवें प्रश्न का उत्तर दिया।)॥ ४॥

तमेव चार्चयन्नित्यं भक्त्या पुरुषमव्ययम्। ध्यायन्त्तुवन्नमस्यंश्च यजमानस्तमेव च॥ ४॥ अनादिनिधनं विष्णुं सर्वलोकमहेश्वरम्। लोकाध्यक्षं स्तुवन्नित्यं सर्वदुःखातिगो भवेत्॥ ६॥ ब्रह्मण्यं सर्वधर्मज्ञं लोकानां कीर्तिवर्धनम्। लोकनाथं महद्भूतं सर्वभूतभवोद्धवम्॥ ७॥ एष मे सर्वधर्माणां धर्मोऽधिकतमो मतः। यद्भक्त्या पुण्डरीकाक्षं स्तवैरर्चेन्नरः सदा॥ ८॥

भावार्थ—उसी अविनाशी पुरुष का भक्ति से संलग्न हो नित्य पूजन करने से, उसी का ध्यान करने से तथा सहस्त्रनाम के द्वारा प्रार्थना और नमस्कार करने से यज्ञ करनेवाला पुरुष सम्पूर्ण दुःखों से मुक्त हो जाता है। (इस प्रकार भीष्म ने युधिष्ठिर के चौथे प्रश्न का उत्तर दिया।)॥ ५॥ जायते, तिष्ठति, विवर्धते, विपरिणमते, अपक्षीपते, विनश्यति इन छः विकारों से रहित होने के कारण, जन्म-मृत्यु से रहित व्यापक होने से विष्णु जगन्नियन्ता, ब्रह्मादि देवों के स्वामी होने के कारण सर्वलोक-महेश्वर और ज्ञान दृष्टि से स्थावर जङ्गात्मक संसार का प्रत्यक्ष करने के कारण लोकाध्यक्ष महाविष्णु की प्रार्थना करने से मनुष्य सम्पूर्ण दु:खों से मुक्ति पा जाता है। (इस प्रकार भीष्म ने युधिष्ठिर के तीसरे प्रश्न का उत्तर दिया।)॥ ६ ॥ ब्रह्मा, ब्राह्मण, तप तथा श्रुति के हितकारी होने से जो ब्रह्मण्य है (वह सभी धर्मों के ज्ञाता हैं), अपनी शक्ति से प्रविष्ट होकर मनुष्यों की कीर्ति में जो वृद्धि करनेवाले हैं, लोकों पर प्रभुत्व रखनेवाले एवं लोक संसार से प्रार्थित होने के कारण जो संसार के नाथ हैं, सम्पूर्ण उत्कर्ष से युक्त होने के कारण तथा परमार्थ सत्य होने के कारण जो महत् (ब्रह्म) हैं, जो प्राणी मात्र के उद्भवस्थान हैं, उस परमेश्वर का भजन करने से मनुष्य सभी दु:खों से मुक्त हो जाता है॥७॥ भीष्म कहते हैं —हे युधिष्ठिर! इसी धर्म को (मैं) सभी धर्मों से सर्वोत्तम समझता हूँ कि मनुष्य अपने हृत्कमल में विराजमान् भगवान् वासुदेव के गुण-संकीर्तन रूप स्तुतियों से उनका सम्मानपूर्वक पूजन करे (इस प्रकार भीष्म ने युधिष्ठिर के पाँचवें प्रश्न का उत्तर दिया।)॥ ८॥

परमं यो महत्तेजः परमं यो महत्तपः।

परमं यो महद्ब्रह्म परमं यः परायणम्॥ ६॥
पिवत्राणां पिवत्रं यो मङ्गलानां च मङ्गलम्।
दैवतं देवतानां च भूतानां योऽव्ययः पिता॥ १०॥
यतः सर्वाणि भूतानि भवन्त्यादियुगागमे।
यस्मिश्च प्रलयं यान्ति पुनरेव युगक्षये॥ ११॥
तस्य लोकप्रधानस्य जगन्नाथस्य भूपते।
विष्णोर्नामसहस्रं मे शृणु पापभयापहम्॥ १२॥
यानि नामानि गौणानि विख्यातानि महात्मनः।
ऋषिभिः परिगीतानि तानि वक्ष्यामि भूतये॥ १३॥

भावार्थ—जो सभी का प्रकाशक होने के कारण चिन्मय प्रकाश स्वरूप है, जो समस्त प्राणियों पर शासन करने के कारण परम तप है और अपरिमित ऐश्वर्य के कारण तथा महतायुक्त होने के कारण जो महान् है, जो सभी का आश्रय है, उन प्राणियों की गतिदायक परमात्मा का स्तवन और पूजन करने से मनुष्य सम्पूर्ण कल्याणकारक श्रेय को प्राप्त कर लेता है। (इस प्रकार भीष्म ने युधिष्ठिर के दूसरे प्रश्न का उत्तर दिया।)॥ ९॥ जो पवित्र करनेवाले तीर्थादिकों से भी पवित्र हैं, जो समस्त मङ्गलों के मङ्गल हैं, सभी देवताओं के जो देव हैं, सम्पूर्ण प्राणियों के जनक होने के कारण जो पिता हैं तथा वह विनाशरहित हैं, वही देवलोक में सबसे बड़ा देव है। (इस प्रकार भीष्म ने युधिष्ठिर के पहले प्रश्न का उत्तर दिया।)॥ १०॥ सतयुग के लगने पर कल्प के आदि में जिससे समस्त भूत पैदा होते हैं, महाप्रलय होने पर जिसमें समस्त भूत लीन हो जाते हैं, 'चकार' का भाव यह है कि मध्य में भी जिसमें स्थित रहते हैं॥ ११॥ भीष्म ने युधिष्ठिर को सम्बोधित करते हुए कहा-हे भूपते! उस लोकप्रधान जगन्नाथ महाविष्णु के पाप और सांसारिक भय को दूर करनेवाले सहस्रनामों को तुम मेरे द्वारा एकाग्रचित्त होकर सुनो॥ १२॥ भगवान् (विष्णु) के जो नाम गुण से पवित्र होने के कारण गौण कहे जाते हैं, उनमें जो विख्यात हैं तथा मन्त्रद्रष्टा ऋषियों ने भगवत् कथाओं में जहाँ जहाँ उसका गायन किया है, परमात्मा के उन नामों को पुरुषार्थ चतुष्ट्य प्राप्ति के लिये मैं वर्णन करता हूँ॥ १३॥

## सहस्रनामस्तोत्रप्रारम्भः

ॐ विश्वं विष्णुर्वषट्कारो भूत-भव्य-भवत्प्रभुः। भूतकृद्भूतभृद्धावो भूतात्मा भूतभावनः॥ १४॥ पूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमा गतिः। अव्ययः पुरुषः साक्षी क्षेत्रज्ञोऽक्षर एव च॥१५॥ योगो योगविदां नेता प्रधानपुरुषेश्वरः। नारसिंहवपुः श्रीमान्केशवः पुरुषोत्तमः॥ १६॥ सर्वः शर्वः शिवः स्थाणुर्भूतादिर्निधिरव्ययः। सम्भवो भावनो भर्ता प्रभवः प्रभुरीश्वरः॥१७॥ स्वयम्भूः शम्भुरादित्यः पुष्कराक्षो महास्वनः। अनादिनिधनो धाता विधाता धातुरुत्तमः॥ १८॥ अप्रमेयो हृषीकेशः पद्मनाभोऽमरप्रभुः। विश्वकर्मा मनुस्त्वष्टा स्थविष्ठः स्थविरो ध्रुवः॥१६॥ अग्राह्यः शाश्वतः कृष्णो लोहिताक्षः प्रतर्दनः। प्रभूतस्त्रिककुब्धाम पवित्रं मङ्गलं परम्॥२०॥ ईशानः प्राणदः प्राणो ज्येष्ठः श्रेष्ठ प्रजापतिः। हिरण्यगर्भो भूगर्भो माधवो मधुसूदनः॥ २१॥ ईश्वरो विक्रमी धन्वी मेधावी विक्रमः क्रमः। अनुत्तमो दुराधर्षः कृतंज्ञः कृतिरात्मवान्॥ २२॥ सुरेशः शरणं शर्म विश्वरेताः प्रजाभवः। अहः संवत्सरो व्यालः प्रत्ययः सर्वदर्शनः॥२३॥ अजः सर्वेश्वरः सिद्धः सिद्धः सर्वोदिरच्युतः। वृषाकपिरमेयात्मा सर्वयोगविनिः सृतः॥ २४॥

सहस्रनामस्तोत्रप्रारम्भ—श्लोक संख्या १४ से १२० तक भगवान् विष्णु के हजार नामों का वर्णन है, कागज की बढ़ती हुई मूल्यवृद्धि को देखते हुए इसका हिन्दी में अर्थ नहीं दिया जा रहा है।

वसुर्वसुमनाः सत्यः समात्मा सम्मितः समः। अमोघः पुण्डरीकाक्षो वृषकर्मा वृषाकृतिः॥ २५॥ रुद्रो बहुशिरा बभुर्विश्वयोनिः शुचिश्रवाः। अमृतः शाश्वतस्थाणुर्वरारोहो महातपाः॥ २६॥ सर्वगः सर्वविद्धानुर्विष्वक्सेनो जनार्दनः। वेदो वेदविदव्यङ्गो वेदाङ्गो वेदवित्कविः॥ २७॥ लोकाध्यक्षः सुराध्यक्षो धर्माध्यक्षः कृताकृतः। चतुरात्मा चतुर्व्यूहश्चतुर्द्षृश्चतुर्भुजः॥ २८॥ भ्राजिष्णुर्भोजनं भोक्ता सहिष्णुर्जगदादिजः। अनघो विजयो जेता विश्वयोनिः पुनर्वसुः॥ २६॥ उपेन्द्रो वामनः प्रांशुरमोघः शुचिरूर्जितः। अतीन्द्रः संग्रहः सर्गो धृतात्मा नियमो यमः॥ ३०॥ वेद्यो वैद्यः सदायोगी वीरहा माधवो मधुः। अतीन्द्रियो महामायो महोत्साहो महाबलः॥ ३१॥ महाबुद्धिर्महावीर्यो महाशक्तिर्महाद्युति:। अनिर्देश्यवपुः श्रीमानमेयात्मा महाद्रिधृक्॥ ३२॥ महेष्वासो महीभर्ता श्रीनिवासः सतां गतिः। अनिरुद्धः सुरानन्दो गोविन्दो गोविदां पतिः॥३३॥ मरीचिर्दमनो हंसः सुपर्णो भुजगोत्तमः। हिरण्यनाभः सुतपाः पद्मनाभः प्रजापतिः॥ ३४॥ अमृत्युः सर्वदृक् सिंहः सन्धाता सन्धिमान्स्थिरः। अजो दुर्मर्षणः शास्ता विश्रुतात्मा सुरारिहा॥ ३५॥ गुरुर्गुरुतमो धाम सतयः सत्यपराक्रमः। निमिषोऽनिमिषः स्त्रग्वी वाचस्पतिरुदारधीः॥ ३६॥ अग्रणीर्ग्रामणीः श्रीमात्र्यायो नेता समीरणः। सहस्त्रमूर्धा विश्वात्मा सहस्त्राक्षः सहस्त्रपात्॥ ३७॥

आवर्तनो निवृत्तात्मा संवृतः सम्प्रमर्दनः। अहः संवर्तको वह्निरनिलो धरणीधरः॥ ३८॥ सुप्रसादः प्रसन्नात्मा विश्वधृग्विश्वभुग्विभुः। सत्कर्ता सत्कृतः साधुर्जहुर्नारायणो नरः॥ ३६॥ असंख्येयोऽप्रमेयात्मा विशिष्टः शिष्टकृच्छुचिः। सिद्धार्थः सिद्धसंकल्पः सिद्धिदः सिद्धिसाधनः॥ ४०॥ वृषाही वृषभो विष्णुर्वृषपर्वा वृषोदरः। वर्धनो वर्धमानश्च विविक्तः श्रुतिसागरः॥ ४९॥ सुभुजो दुर्धरो वाग्मी महेन्द्रो वसुदो वसुः। नैकरूपो बृहद्रूपः शिपिविष्टः प्रकाशनः॥ ४२॥ ओजस्तेजोद्युतिधरः प्रकाशात्मा प्रतापनः। ऋद्धः स्पष्टाक्षरो मन्त्रश्चन्द्रांशुर्भास्करद्युतिः॥ ४३॥ अमृतांशूद्भवो भानुः शशबिन्दुः सुरेश्वरः। औषधं जगतः सेतुः सत्यधर्मपराक्रमः॥ ४४॥ भूतभव्यभवन्नाथः पवनः पावनोऽनलः। कामहा कामकृत्कान्तः कामः कामप्रदः प्रभुः॥ ४५॥ युगादिकृद्युगावर्ती नैकमायो महाशनः। अदृश्योऽव्यक्तरूपश्च सहस्रजिदनन्तजित्॥ ४६॥ इष्टोऽविशिष्टः शिष्टेष्टः शिखण्डी नहुषो वृषः। क्रोधहा क्रोधकृत्कर्ता विश्वबाहुर्महीधरः॥ ४७॥ अच्युतः प्रथितः प्राणः प्राणदो वासवानुजः। अपां निधिरधिष्ठानमप्रमंत्तः प्रतिष्ठितः॥ ४८॥ स्कन्दः स्कन्दधरो धुर्यो वरदो वायुवाहनः। वासुदेवो बृहद्भानुरादिदेवः पुरन्दरः॥ ४६॥ अशोकस्तारणस्तारः शूरः शौरिर्जनेश्वरः। अनुकूलः शतावर्तः पद्मी पद्मनिभेक्षणः॥ ५०॥

पद्मनाभोऽरविन्दाक्षः पद्मगर्भः शरीरभृत्। महर्द्धिर्ऋदो वृद्धात्मा महाक्षो गरुडध्वजः॥ ५१॥ अतुलः शरभो भीमः समयज्ञो हविर्हरिः। सर्वलक्षणलक्षण्यो लक्ष्मीवान्समितिञ्जयः॥ ५२॥ विक्षरो रोहितो मार्गो हेतुर्दामोदरः सहः। महीधरो महाभागो वेगवानमिताशनः॥ ५३॥ उद्भवः क्षोभणो देवः श्रीगर्भः परमेश्वरः। करणं कारणं कर्ता विकर्ता गहनो गुहः॥ ५४॥ व्यवसायो व्यवस्थानः संस्थानः स्थानदो ध्रुवः। पर्रिद्धः परमस्पष्टस्तुष्टः पुष्टः शुभेक्षणः॥ ५५॥ रामो विरामो विरजो मार्गो नेयो नयोऽनयः। वीरः शक्तिमतां श्रेष्ठो धर्मो धर्मविदुत्तमः॥ ५६॥ वैकुण्ठः पुरुषः प्राणः प्राणदः प्रणवः पृथुः। हिरण्यगर्भः शत्रुघ्नो व्याप्तो वायुरधोक्षजः॥ ५७॥ ऋतुः सुदर्शनः कालः परमेष्ठी परिग्रहः। उग्रः संवत्सरो दक्षो विश्रामो विश्वदक्षिणः॥ ५८॥ विस्तारः स्थावरस्थाणुः प्रमाणं बीजमव्ययम्। अर्थोऽन्थों महाकोशो महाभोगो महाधनः॥ ५६॥ अनिर्विण्णः स्थिविष्ठोऽभूर्धर्मयूपो महामखः। नक्षत्रनेमिर्नक्षत्री क्षमः क्षामः समीहनः॥६०॥ यज्ञ इण्यो महेज्यश्च क्रतुः सत्रं सतां गतिः। सर्वदर्शी विमुक्तात्मा सर्वज्ञो ज्ञानमुत्तमम्॥ ६१॥ सुव्रतः सुमुखः सूक्ष्मः सुघोषः सुखदः सुहृत्। मनोहरो जितक्रोधो वीरबाहुर्विदारणः॥ ६२॥ स्वापनः स्ववशो व्यापी नैकात्मा नैककर्मकृत्। वत्सरो वत्सलो वत्सी रत्नगर्भो धनेश्वरः॥६३॥

धर्मगुब्धर्मकृद्धर्मी सदसत्क्षरमक्षरम्। अविज्ञाता सहस्रांशुर्विधाता कृतलक्षण:॥ ६४॥ गभस्तिनेमिः सत्त्वस्थः सिंहो भूतमहेश्वरः। आदिदेवो महादेवो देवेशो देवभृद्गुरुः॥ ६४॥ उत्तरो गोपतिर्गोप्ता ज्ञानगम्यः पुरातनः। शरीरभूतभृद्धोक्ता कपीन्द्रो भूरिदक्षिणः॥ ६६॥ सोमपोऽमृतपः सोमः पुरुजित्पुरुसत्तमः। विनयो जयः सत्यसंधो दाशार्हः सात्वतां पतिः॥६७॥ जीवो विनयितासाक्षी मुकुन्दोऽमितविक्रमः। अम्भोनिधिरनन्तात्मा महोदधिशयोऽन्तकः॥ ६८॥ अजो महार्हः स्वाभाव्यो जितामित्रः प्रमोदनः। आनन्दो नन्दनो नन्दः सत्यधर्मा त्रिविक्रमः॥६६॥ महर्षिः कपिलाचार्यः कृतज्ञो मेदिनीपितः। त्रिपदस्त्रिदशाध्यक्षो महाशृङ्गः कृतान्तकृत्॥ ७०॥ महावराहो गोविन्दः सुषेणः कनकाङ्गदी। गुह्यो गभीरो गहनो गुप्तश्चक्रगदाधरः॥ ७९॥ वेधाः स्वाङ्गोऽजितः कृष्णोदृढः संकर्षणोऽच्युतः। वरुणो वारुणो वृक्षः पुष्कराक्षो महामनाः॥७२॥ भगवान् भगहानन्दी वनमाली हलायुधः। आदित्यो ज्योतिरादित्यः सिंहष्णुर्गतिसत्तमः॥७३॥ सुधन्वा खण्डपरशुर्दारुणो द्रविणप्रदः। दिविस्पृक्सर्वदृग्व्यासो वाचस्पतिरयोनिजः॥ ७४॥ त्रिसामा सामगः साम निर्वाणं भेषजं भिषक्। संन्यासकृच्छमः शान्तो निष्ठा शान्तिः परायणम्॥ ७५॥ शुभाङ्गः शान्तिदः स्त्रष्टा कुमुदः कुवलेशयः। गोहितो गोपतिर्गोप्ता वृषभाक्षो वृषप्रियः॥ ७६॥ अनिवर्ती निवृत्तात्मा संक्षेप्ता क्षेमकृच्छिवः। श्रीवत्सवक्षाः श्रीवासः श्रीपतिः श्रीमतां वरः॥ ७७॥ श्रीदः श्रीशः श्रीनिवासः श्रीनिधिः श्रीविभावनः। श्रीघरः श्रीकरः श्रेयः श्रीमाँल्लोकत्रयाश्रयः॥ ७८॥ स्वक्षः स्वङ्गः शतानन्दो नन्दिर्ज्योतिर्गणेश्वरः। विजितात्माविधेयात्मा सत्कीर्तिशिछन्नसंशयः॥ ७६॥ उदीर्णः सर्वतश्चक्षुरनीशः शाश्वतस्थिरः। भूशयो भूषणो भूतिर्विशोकः शोकनाशनः॥ ८०॥ अर्चिष्पानर्चितः कुम्भोविशुद्धात्मा विशोधनः। अनिरुद्धोऽप्रतिरथः प्रसुप्नोऽमितविक्रमः॥ ८९॥ कालनेमिनिहा वीरः शौरिः शूरजनेश्वरः। त्रिलोकात्मा त्रिलोकेशः केशवः केशिहा हरिः॥ ८२॥ कामदेवः कामपालः कामी कान्तः कृतागमः। अनिर्देश्यवपुर्विष्णुर्वीरोऽनन्तो धनंजयः॥ ८३॥ ब्रह्मण्यो ब्रह्मकृद्ब्रह्मा ब्रह्म ब्रह्मविवर्धनः। ब्रह्मविद्ब्राह्मणो ब्रह्मी ब्रह्मज्ञो ब्राह्मणप्रियः॥ ८४॥ महाक्रमो महाकर्मा महातेजा महोरगः। महाक्रतुर्महायज्वा महायज्ञो महाहवि:॥ ८४॥ स्तव्यः स्तवप्रियः स्तोत्रं स्तुतिः स्तोतारणप्रियः। पूर्णः पूरियता पुण्यः पुण्यकीर्तिरनामयः॥ ८६॥ मनोजवस्तीर्थकरो वसुरेता वसुप्रदः। वसुप्रदो वासुदेवो वसुर्वसुमना हविः॥ ८७॥ सद्गतिः सत्कृतिः सत्ता सद्भृतिः सत्परायणः। शूरसेनो यदुश्रेष्ठः सन्तिवासः सुयामनुः॥ ८८॥ भूतावासो वासुदेवः सर्वासुनिलयोऽनलः। दर्पहा दर्पदो दूप्तो दुर्धरोऽथापराजितः॥ ८६॥

विश्वमूर्तिर्महामूर्ति - दीप्तमूर्तिरमूर्तिमान्। अनेकमूर्तिरव्यक्तः शतमूर्तिः शताननः॥ ६०॥ एको नैकः सवः कः किं यत्तत्पदमनुत्तमम्। लोकबन्धुर्लोकनाथो माधवो भक्तवत्सलः॥ ६९॥ सुवर्णवर्णो हेमाङ्गो वराङ्गश्चन्दनाङ्गदी। वीरहा विषमः शून्यो घृताशीरचलश्चलः॥ ६२॥ अमानी मानदो मान्यो लोकस्वामी त्रिलोकधृक्। सुमेधा मेधजो धन्यः सत्यमेधा धराधरः॥ ६३॥ तेजोवृषो चुत्तिधरः सर्वशस्त्रभृतां वरः। प्रग्रहो निग्रहो व्यग्रो नैकशृङ्गो गदाग्रजः॥ ६४॥ चतुर्मूर्तिश्चतुर्बाहु – श्चतुर्व्यूहश्चतुर्गतिः। चतुरात्मा चतुर्भावश्चतुर्वेदविदेकपात्॥ ६५॥ समावर्तोऽनिवृत्तात्मा दुर्जयो दुरतिक्रमः। दुर्लभो दुर्गमो दुर्गो दुरावासो दुरारिहा॥ ६६॥ शुभाङ्गो लोकसारङ्गः सुतन्तुस्तन्तुवर्धनः। इन्द्रकर्मा महाकर्मा कृतवर्मा कृतागमः॥ ६७॥ उद्भवः सुन्दरः सुन्दो रत्ननाभः सुलोचनः। अर्को वाजसनः शृङ्गी जयन्तः सर्वविज्ञयी॥ ६८॥ सुवर्णबिन्दुरक्षोभ्यः सर्ववागीश्वरेश्वरः। महाह्रदो महागर्ती महाभूतो महानिधिः॥ ६६॥ कुमुदः कुन्दरः कुन्दः पर्जन्यः पावनोऽनिलः। अमृताशोऽमृतवपुः सर्वज्ञः सर्वतोमुखः॥ १००॥ सुलभः सुद्रतः सिद्ध शत्रुजिच्छत्रुतापनः। न्यग्रोधोदुम्बरोऽश्वत्यश्चाणूरान्ध्रनिषूदनः ॥ १०१॥ सहस्रार्चिः सप्तजिह्नः सप्तैधाः सप्तवाहनः। अमूर्तिरनघोऽचिन्त्यो भयकृद्भयनाशनः॥ १०२॥

अणुर्बृहत्कृशः स्थूलो गुणभृन्निर्गुणो महान्। अधृतः स्वधृतः स्वास्यः प्राग्वंशो वंशवर्द्धनः॥ १०३॥ भारभृत्कथितो योगी योगीशः सर्वकामदः। आश्रमः श्रमणः क्षामः सुपर्णो वायुवाहनः॥१०४॥ धनुर्धरो धनुर्वेदो दण्डो दमयिता दमः। अपराजितः सर्वसहो नियन्ता नियमो यमः॥ १०५॥ सत्त्ववान्सात्त्विकः सत्यः सत्यधर्मपरायणः। अभिप्रायः प्रियार्होऽर्हः प्रियकृत्प्रीतिवर्धनः॥ १०६॥ विहायसगतिर्ज्योतिः सुरुचिर्हुतभुग्विभुः। रविर्विरोचनः सूर्यः सविता रविलोचनः॥१०७॥ अनन्तो हुतभुग्भोक्ता सुखदो नैकजोऽग्रजः। अनिर्विण्णः सदामर्षी लोकाधिष्ठानमद्भुतः॥ १०८॥ सनात्सनातनतमः कपिलः कपिरप्ययः। स्वस्तिदः स्वस्तिकृत्स्वस्तिस्वस्तिभुक्सवस्तिदक्षिणः॥ १०६॥ अरौद्रः कुण्डलीचक्री विक्रम्यूर्जितशासनः। शब्दातिगः शब्दसहः शिशिरः शर्वरीकरः॥११०॥ अक्रूरः पेशलो दक्षो दक्षिणः क्षमिणां वरः। विद्वत्तमो वीतभयः पुण्यश्रवणकीर्तनः॥ १९९॥ उत्तारणो दुष्कृतिहा पुण्यो दुःस्वप्ननाशनः। वीरहा रक्षणः सन्तो जीवनः पर्यवस्थितः॥११२॥ अनन्तरूपोऽनन्तश्रीर्जित – मन्युर्भयापहः। चतुरस्रो गभीरात्मा विदिशो व्यादिशो दिशः॥ ११३॥ अनादिर्भूर्भुवो लक्ष्मीः सुवीरो रुचिराङ्गदः। जननो जनजन्मादिर्भीमो भीमपराक्रमः॥ ११४॥ आधारनिलयो धाता पुष्पहासः प्रजागरः। ऊर्ध्वगः सत्पथाचारः प्राणदः प्रणवः पणः॥ ११५॥

प्रमाणं प्राणिनलयः प्राणभृत्प्राणजीवनः।
तत्त्वं तत्त्विविदेकात्मा जन्ममृत्युजरातिगः॥ ११६॥
भूर्भुवः स्वस्तरुस्तारः सिवता प्रिपतामहः।
यज्ञो यज्ञपतिर्यज्वा यजाङ्गो यज्ञवाहनः॥ ११७॥
यज्ञभृद्यज्ञकृद्यज्ञी यज्ञभुग्यज्ञसाधनः।
यज्ञान्तकृद्यज्ञगुद्धमन्नमन्नाद एव च॥ ११८॥
आत्मयोनिः स्वयंजातो वैखानः सामगायनः।
देवकीनन्दनः स्त्रष्टा क्षितीशः पापनाशनः॥ ११६॥
शङ्खभृत्रन्दकी चक्री शार्ङ्गधन्वा गदाधरः।
रथाङ्गपाणिरक्षोभ्यः सर्वप्रहरणायुधः॥ १२०॥

फलश्रुतिः

इतीदं कीर्तनीयस्य केशवस्य महात्मनः। नाम्नां सहस्रं दिव्यानामशेषेण प्रकीर्तितम्॥१२१॥ य इदं शृणुयान्नित्यं यश्चापि परिकीर्तयेत्। नाशुभं प्राप्नुयात्किञ्चित्सोऽमुत्रेह च मानवः॥१२२॥ वेदान्तगो ब्राह्मणः स्यात्क्षत्रियो विजयी भवेत्। वैश्यो धनसमृद्धः स्याच्छूद्रः सुखमवाप्रुयात्॥१२३॥

फलश्रुति का भावार्थ—इस प्रकार से (भगवान्) श्रीविष्णु के एक हजार दिव्य नामों का संकीर्तन किया गया, 'इतीदम' इस पद से अवगत कराया गया है कि यह सहस्रनाम पूरा कहा गया है। यह न तो एक हजार से कम है और न ही एक हजार से अधिक है। 'दिव्य पद' से यह बताया गया है कि भगवान् (श्रीहरि) के अप्राकृत नामों का मुख्य रूप से कीर्तन किया गया है। यद्यपि यह संख्या प्रकारान्तर से भी पूरी हो सकती है। जो इस सहस्रनाम को श्रवण करता है या इसका कीर्तन करता है, वह मनुष्य इस संसार में या दूसरे लोक में कभी भी अकल्याण को प्राप्त नहीं करता है॥ १२१—१२२॥ इस (दिव्य) सहस्रनाम का पाठ करने से ब्राह्मण वेदान्त का ज्ञाता, क्षत्रिय विजयी, वैश्य धनी और शूद्र (इसको) सुनने से सुख प्राप्त करता है॥ १२३॥

हो. श्री. स. गो. अ. वि० २८

धर्मार्थी प्राप्नुयाद्धर्ममर्थार्थी चार्थमाप्नुयात्। कामानवाजुयात्कामी प्रजार्थी प्राजुयात्प्रजाम्॥ १२४॥ भक्तिमान्यः सदोत्थाय शुचिस्तद्गतमानसः। वासुदेवस्य नाम्नामेतत्प्रकीर्तयेत्॥ १२५॥ सहस्रं यशः प्राप्नोति विपुलं ज्ञातिप्राधान्यमेव च। श्रियंमाप्नोति श्रेयः प्राप्नोत्यनुत्तमम्॥ १२६॥ न भयं क्वचिदाप्रोति वीर्यं तेजश्च विन्दति। द्युतिमान्बलरूपगुणान्वितः॥ १२७॥ भवत्यरोगो रोगार्तो मुच्यते रोगाद्बद्धो मुच्येत बन्धनात्। भयान्मुच्येत भीतस्तु मुच्येतापन्न आपदः॥ १२८॥ दुर्गाण्यतितरत्याशु पुरुषः पुरुषोत्तमम्। स्तुवन्नामसहस्रोण नित्यं भक्तिसमन्वितः॥१२६॥ वासुदेवाश्रयो मर्त्यो वासुदेवपरायणः। सनातनम्॥ १३०॥ सर्वपापविशुद्धात्मा याति ब्रह्म

भावार्थ—इस सहस्रनाम के पाठ करने से धर्म चाहनेवाला मनुष्य धर्म प्राप्त करता है, धन चाहनेवाला धन प्राप्त करता है, कामी पुरुष काम को प्राप्त करता है तथा प्रजार्थी प्रजा को प्राप्त करता है। भगवान् में भक्ति रखनेवाला मनुष्य पवित्र होकर भगवान् को अपने हृदय में सदैव धारण करके भगवान् वासुदेव के सहस्रनामों का कीर्तन करता है। वह महान् यश, (अपनी) जाति में प्रमुख, अचल लक्ष्मी एवं सबसे उत्तम कल्याण को प्राप्त करता है॥ १२४—१२६॥ ऐसे मनुष्य को कहीं भी भय नहीं होता है और वह वीर्य एवं तेज को प्राप्त करता है, इसके साथ ही साथ निरोग, कान्तिमान्, बलवान्, रूपवान् और गुणवान् हो जाता है। रोगी रोग से, बँधा हुआ बन्धन से, भयभीत भय से और विपत्तिग्रस्त विपत्ति से छूट जाता है॥ १२७—१२८॥ इस (दिव्य) सहस्रनाम के द्वारा भक्तिपूर्वक भगवान् पुरुषोत्तम की स्तुति करनेवाला मनुष्य शीध ही दुःखों से मुक्त हो जाता है। भगवान् वासुदेव के आश्रित रहनेवाला वासुदेव परायण मनुष्य समस्त पापों से पवित्र होकर सनातन ब्रह्म को प्राप्त करता है॥ १२९—१३०॥

न वास्देवभक्तानामशुभं विद्यते क्वचित्। जन्ममृत्युजराव्याधिभयं नैवोपजायते॥ १३१॥ इमं स्तवमधीयानः श्रद्धाभक्तिसमन्वितः। युज्येतात्मसुखक्षान्ति श्रीधृतिस्मृतिकीर्तिभिः॥ १३२॥ न क्रोधो न च मात्सर्यं न लोभो नाश्भा मति:। भवन्ति कृतपुण्यानां भक्तानां पुरुषोत्तमे॥ १३३॥ द्यौः सचन्द्रार्कनक्षत्रा खं दिशो भूर्महोद्धिः। वासुदेवस्य वीर्येण विधृतानि महात्मनः॥ १३४॥ ससुरासुरगन्धर्वं सयक्षोरगराक्षसम्। जगद्वशे वर्ततेदं कृष्णस्य सचराचरम्॥ १३५॥ इन्द्रियाणि मनो बुद्धिः सत्त्वं तेजो बलं धृतिः। एव च॥१३६॥ वासुदेवात्मकान्याहुः क्षेत्रं क्षेत्रज्ञ प्रथमं परिकल्पते। सर्वागमानामाचारः आचारप्रभवो धर्मो धर्मस्य प्रभुरच्युतः॥ १३७॥

भावार्थ—भगवान् वासुदेव के भक्तों को कहीं भी अशुभ फल प्राप्त नहीं होता है। जो मनुष्य को जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था और रोगों का भय (कदापि) नहीं होता है। जो मनुष्य इस स्तोत्र का श्रद्धा और भिक्त से पाठ करता है, वह मनुष्य आत्मसुख, क्षमा, लक्ष्मी, धैर्य, स्मृति और कीर्ति से युक्त हो जाता है॥ १३१—१३२॥ पुरुषोत्तम भगवान् से पुण्यात्मा भक्तों को कोध, मात्सर्य, लोभ न होते हुए उनकी बुद्धि भी शुभ में ही लगी रहती है। चन्द्र, सूर्य और नक्षत्रों के साथ स्वर्ग, आकाश, दिशाएँ और समुद्र भगवान् वासुदेव के वीर्य से ही धारण किये गये हैं। वेवता, असुर, गन्धर्व, यक्ष, सर्प और राक्षसों के सहित यह सम्पूर्ण चराचर जगत् भगवान् श्रीकृष्ण के वंशवर्ती हैं॥ १३३—१३५॥ (सभी) इन्द्रियाँ, मन, बुद्धि, अन्तःकरण, तेज, बल, धैर्य, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ इन सभी को वासुदेव का ही रूप कहा गया है। सभी शास्त्रों में सबसे पहले आचार की ही कल्पना की गयी है, (क्योंकि) आचार से ही धर्म होता है तथा धर्म के प्रभु भगवान् अच्युत ही हैं॥ १३६—१३७॥

त्रस्वयः पितरो देवा महाभूतानि धातवः।
जङ्गमाजङ्गमं चेदं जगन्नारायणोद्भवम्॥ १३८॥
योगो ज्ञानं तथा सांख्यं विद्याः शिल्पादि कर्म च।
वेदाः शास्त्राणि विज्ञानमेतत्सर्वं जनार्दनात्॥ १३६॥
एको विष्णुर्महद्भृतं पृथग्भूतान्यनेकशः।
त्रींल्लोकान्व्याप्य भूतात्माभुङ्केविश्वभुगव्ययः॥ १४०॥
इमं स्तवं भगवतो विष्णोर्व्यासेन कीर्तितम्।
पठेद्य इच्छेत्पुरुषः श्रेयः प्राप्तुं सुखानि च॥ १४९॥
विश्वेश्वरमजं देवं जगतः प्रभवाप्ययम्।
भजन्ति ये पुष्कराक्षं न ते यान्ति पराभवम्॥ १४२॥
॥ श्रीविष्णुसहस्रनामस्तोत्रं सम्पूर्णः॥

भावार्थ—ऋषि, पितर, देवता, महाभूत, धातुएँ तथा यह चराचर संसार ही श्रीनारायण से पैदा हुए हैं॥ १३८॥ योग, ज्ञान और सांख्यादि विद्यायें, शिल्पादिकर्म, वेद और शास्त्र तथा विज्ञान यह सभी श्रीजनार्दन से ही उत्पन्न हुए हैं॥ १३९॥ (केवल) एकमात्र श्रीविष्णु ही महत्स्वरूप हैं। यह सर्वभूतात्मा विश्वभुक् अविनाशी प्रभु ही तीनों लोकों को व्याप्त कर नाना—प्रकार के भूतों को अनेकानेक प्रकार से भोगते हैं॥ १४०॥ जिस मानव को कल्याण और सुख को प्राप्त करने की इच्छा वह श्रीव्यासजी के कहे हुए (इस) भगवान् विष्णु के इस (दिव्य) सहस्रनाम स्तोत्र का पाठ करे॥ १४९॥ जो पुरुष विश्वश्वर, अजन्मा तथा संसार की उत्पत्ति और लय के स्थान देवादिदेव भगवान् पुण्डरीकाक्ष (श्रीहरि) का भजन करते हैं, उनका (कभी भी) पराभव नहीं होता है॥ १४२॥॥ ॥ हिन्दी टीका सहित विष्णुसहस्रनामस्तोत्र सम्पूर्ण हुआ॥

the unite (first used explus thatse of torque proper

Neg-Jernst

#### भूमिपूजनम्

कुण्डमण्डपनिर्माण के पूर्व आचार्य एवं ब्राह्मण शान्तिपाठ करके भूमि, कूर्म, अनन्त और वराह की पूजा कर्ता और उसकी पत्नी से करवाने के पहले मण्डप के आगे या उत्तरदिशा अथवा ईशानकोण में कुशा या कम्बल के आसन पर उनको

बैठाकर निम्न संकल्प करावें-

उठ विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य श्रीब्रह्मणोऽह्नि द्वितीयपरार्द्धे श्रीश्वेतवाराहकल्पे वैवस्वत-मन्वन्तरे अष्टाविंशिततमे किलयुगे किलप्रथमचरणे जम्बृद्धीपे भरतखण्डे भारतवर्षे आर्यावर्तेकदेशे, अमुकक्षेत्रे अमुकनद्याः अमुकतीरे विक्रमशके बौद्धावतारे अमुकनाम्नि संवत्सरे अमुकायने अमुककर्ती महामाङ्गल्यप्रदम्मासोत्तमे मासे अमुकपक्षे अमुकितिथौ अमुकवासरे अमुकनक्षत्रे अमुकयोगे अमुककरणे अमुकराशिस्थिते चन्द्रे अमुकराशिस्थिते सूर्ये अमुकराशिस्थिते देवगुरौ शेषेषु ग्रहेषु यथास्थानस्थितेषु सत्सु एवं गुणगणिवशेषणिवशिष्टायां शुभपुण्यतिथौ अमुकगोत्रोऽमुकशर्माहं (वर्माऽहम्, गुप्तोऽहम्, दोसोऽहम्) करिष्यमाण होमात्मक-श्रीसन्तानगोपालानुष्टानोपयोगि मण्डपायतनादिनिर्मातुं भूमिकूर्मानन्तवराहाणां विश्वकर्मणश्च पूजनं करिष्ये। तदङ्गन्त्वेन स्वस्ति-पुण्याहवाचनादिकं च करिष्ये। तत्रादौ निर्विष्टता सिद्धचर्थं गणेशाम्बिकयोः पूजनं च करिष्ये। आचार्य निम्न दो श्लोकों का उच्चारण करते हुए कर्ता से भूमिपूजन करवारें

चतुर्भुजां शुक्लवर्णां कूर्मपृष्ठोपरिस्थिताम्। शंखपद्मपरां चक्रशूलयुक्तां धरां भजे॥ १॥ आगच्छ देवि कल्याणि वसुधे लोकधारिणि। पृथिवि त्वं ब्रह्मदत्तासि काश्यपेनाभिनन्दिता॥ २॥

ॐ स्योना पृथिवि नो भवानृक्षरा निवेशनी। यच्छा नः शर्म सप्रथाः।। इस मन्त्र से पूजन करके पुनः—ॐ भूरिस भूमिरस्यदितिरिस विश्वधाया विश्वस्य भुवनस्य धर्त्री। पृथिवीं यच्छ पृथिवीं हर्ठ०ह पृथिवीं मा हिर्ठ०सी:।। आचार्य इस मन्त्र से पुष्पाअलि प्रदान करवाके कर्ता से निम्न श्लोक का उच्चारण करावें—

उद्धतासि वराहेण कृष्णेन शतबाहुना। दंष्ट्राग्रैलींलया देवि यज्ञार्थं प्रणमाम्यहम्॥ कर्ता साष्टांग प्रणाम कर ताँबे के पात्र में गौ दूध, जल, कुशा, जौ, तिल, अक्षत, पीली—सरसों, फूल और सुवर्ण आदि लेकर घुटनों के बल धरणी को प्राप्त करके कहे—

ब्रह्मणा निर्मिते देवि विष्णुना शंकरेण च। पार्वत्या चैव गायत्र्या स्कन्देन श्रवणेन च॥ यमेन पूजिते देवि धर्मस्य विजिगिषया। सौभाग्यं देहि पुत्रांश्च मनो रूपं च पूजिते॥ उद्धतासि वराहेण सशैलवनकानने।

मण्डपं कारयामद्य त्वदूर्ध्वं शुभलक्षणम्। गृहाणार्घ्यमिमं देवि प्रसन्ना वरदा भव॥

कर्ता अर्घ्य प्रदान करके हाथों को जोड़ निम्न श्लोक का उच्चारण करके प्रार्थना करे—

उपचारानिमांस्तुभ्यं ददामि परमेश्वरि। भक्त्या गृहाण देवेशि त्वामहं शरणं गतः॥ आचार्य निम्न वाक्य का कर्ता से उच्चारण करवाते हुए पूजा निवेदित कर बिल समर्पित करावें—

ॐ सपरिवारायै भूम्यै नमः, इमं महाबलिं समर्पयामीति गन्ध-पुष्प-पायससक्तुलाजैः सघृतैः सदीपैर्महाबलिं समर्पयामि।

आचार्य निम्न श्लोकों का उच्चारण करते हुए कर्ता से प्रार्थना करवायें-

नन्दे नन्दय वासिष्ठे वसुभिः प्रजया सह।
जय भार्गवदायादे प्रजानां जयमावह॥
पूर्णे गिरिशदायादे पूर्णकामं कुरुष्व मे।
भद्रे काश्यपदायादे कुरुभद्रां मितं मम॥
सर्वबीजसमायुक्ते सर्वरत्नौषधावृते।
रुचिरे नन्दने नन्दे वासिष्ठे रम्यतामिह॥
प्रजापतिसुते देवि चतुरस्रमहीयसि।
सुभगे स्तुवते देवि गृहे काश्यपि रम्यताम्॥
पूजिते परमाचार्यैर्गन्धमाल्यैरलङ्कृते।
भवभूतिकरी देवि गृहे भार्गवि रम्यताम्॥

अव्यक्ते चाहते पूर्णे शुभे चांगिरसःसुते। इष्टदे त्वं प्रयच्छेष्टं त्वां प्रतिष्ठापयाम्यहम्॥ देशस्वामि पुरस्वामि गृहस्वामि परिग्रहे। मनुष्यधनहस्त्यश्चपशुवृद्धिप्रदा भव॥

आचार्य पंचोपचार से पूजा करवाने के उपरान्त निम्न मन्त्र का उच्चारण करके कर्ता से अनन्तदेव का पूजन करवारें—ॐ स्योना पृथिवी नो भवानृक्षरा निबेशनि। यच्छा नः शर्म सप्रथाः॥ ॐ अनन्ताय नमः॥

आचार्य निम्न मन्त्र का उच्चारण करके कूर्मदेवता का पूजन कर्ता से करवायें—ॐ यस्य कुर्मों गृहे हिवस्तमग्ने वर्धया त्वम्। तस्मै देवा अधिब्रवन्नयं च

ब्रह्मणस्पतिः॥ ॐ कूर्माय नमः॥

आचार्य निम्न मन्त्र के द्वारा कर्ता से विश्वकर्माजी का पूजन करवायें— ॐ विश्वकर्मन्हविषा वर्धनेन त्रातारमिन्द्रमकृणोरवध्यम्। तस्मै विशः समनमन्त

पूर्वीरयमुग्रो विहव्यो यथासत्॥ ॐ विश्वकर्मणे नमः॥

आचार्य निम्न मन्त्र का उच्चारण करके वाराह का पूजन कर्ता से करवायें— ॐ खड्गो वैश्वदेवः श्वा कृष्णः कर्णो गर्दभस्तरश्चुस्ते रक्षसामिन्द्राय सूकरः सिर्ठ०हो मारुतः कृकलासः पिप्पका शकुनिस्ते शख्यायै विश्वेषां देवानां पृषतः॥

प्रार्थना

समुद्रवसने देवि पर्वतस्तनमण्डले। विष्णुपत्नि नमस्तुभ्यं भूमिदेवि नमोस्तु ते॥ 'ॐ पृथिवीकूर्मानन्तादिपूजाविधौ यन्यूनातिरिक्तं तत्सर्वं परिपूर्णमस्तु'।

क्षमाप्रार्थना

आवाहनं न जानामि न जानामि विसर्जनम्।
पूजां चैव न जानामि क्षमस्व परमेश्विर॥
यस्य स्मृत्या च नामोक्त्या तपोयज्ञक्रियादिषु।
न्यूनं सम्पूर्णतां याति सद्यो वन्दे तमच्युतम्॥
प्रमादात् कुर्वतां कर्म प्रच्यवेताध्वरेषु यत्।
स्मरणादेव तद्विष्णोः सम्पूर्णं स्यादिति श्रुतिः॥
॥इति भूमिपूजनम्॥

# गोपालश्रीकृष्णस्य महत्त्वपूर्णमन्त्राः

- 9. 'ॐ श्रीं नमः श्रीकृष्णाय परिपूर्णतमाय स्वाहा'। यह भगवान् श्रीकृष्ण का सप्तदशाक्षर महामन्त्र है। इस मन्त्र का पाँच लाख जाप करने से यह मन्त्र सिद्ध हो जाता है। जप के समय हवन का दशांश अभिषेक, अभिषेक का दशांश तर्पण तथा तर्पण का दशांश मार्जन करने का विधान शास्त्रों में वर्णित है। जिस व्यक्ति को यह मन्त्र सिद्ध हो जाता है, उसे सब कुछ प्राप्त हो जाता है।
- २. 'गोवल्लभाय स्वाहा' इस सात अक्षरों वाले श्रीकृष्णमन्त्र का जाप जो भी साधक करता है, उसे सम्पूर्ण सिद्धियों की प्राप्ति होती है।
- ३. 'गोकुल नाथाय नमः' इस आठ अक्षरों वाले श्रीकृष्णमन्त्र का जो भी साधक जाप करता है, उसकी सभी इच्छाएँ व अभिलाषाएँ पूर्ण होती है।
- ४. 'क्लीं ग्लौं क्लीं श्यामलाङ्गाय नमः' यह दस अक्षरों वाला मन्त्र श्रीकृष्ण का है इसका जो भी साधक जाप करता है, उसे सम्पूर्ण सिद्धियों की प्राप्ति होती है।
- ५. 'ॐ नमो भगवते श्रीगोविन्दाय' इस कृष्ण द्वादशाक्षर मन्त्र का जो भी साधक जाप करता है, उस सब कुछ प्राप्त हो जाता है।
- ६. 'ऐं क्लीं कृष्णाय हीं गोविन्दाय श्री गोपीजनवल्लभाय स्वाहा हसों।' यह बाईस अक्षरों वाला श्रीकृष्ण का मन्त्र है, जो भी साधक इस मन्त्र का जाप करता है, उसे वागीशत्व की प्राप्ति होती है।
- ७. 'ॐ श्रीं हीं क्लीं श्रीकृष्णाय गोविन्दाय गोपीजन वल्लभाय श्रीं श्रीं श्रीं यह तेईस अक्षरों वाला श्रीकृष्ण का मन्त्र है, जो भी साधक इस मन्त्र का जाप करता है, उसकी सभी बाधाएँ स्वतः नष्ट हो जाती है।
- ८. 'ॐ नमो भगवते नन्दपुत्राय आनन्दवपुषे गोपीजनवल्लभाय स्वाहा।' यह अड्डाईस अक्षरों वाला श्रीकृष्ण का मन्त्र है, जो भी साधक इस मन्त्र का जाप करता है, उसको समस्त अभीष्ट वस्तुएँ प्राप्त होती है।
- ९. 'लीलादण्ड गोपीजनसंसक्तदोर्दण्ड बालरूप मेघश्याम भगवन् विष्णी स्वाहा।' यह उनतीस अक्षरों वाला श्रीकृष्ण का मन्त्र है, जो भी साधक इसका

एक लाख जप और घृत, शक्कर, शहद में तिल और चावल को मिलाकर हवन करता है। उसे स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति होती है।

१०. 'नन्दपुत्राय श्यामलाङ्गाय बालवपुषे कृष्णाय गोपीजनवल्लभाय खाहा।' यह बत्तीस अक्षरोंवाला मन्त्र श्रीकृष्ण का है, जो भी साधक इसका एक लाख जाप करता है और जाप के उपरान्त पायस, गो—दुग्ध व शक्कर से निर्मित खीर द्वारा दशांश हवन करता है। उसकी समस्त मनोकामनाएँ पूर्ण होती है।

११. ॐ कृष्ण कृष्ण महाकृष्ण सर्वज्ञ त्वं प्रसीद मे। रमारमण विद्येश विद्यामाशु प्रयच्छ मे॥ यह तैंतीस अक्षरोंवाला मन्त्र श्रीकृष्ण का है, इस श्रीकृष्ण मन्त्र का जो भी साधक जाप करता है, उसे समस्त प्रकार की विद्याएँ निःसन्देह

ि लागु । जिल्हा प्रतिक प्रश्नित है प्रश्नित न जीन्त्र के विकास कार्य है के

I for the party later many and the top of the core

ा में सिंपन कार कि उसकार में उन्होंने काए हैं कि कि अपन कर

प्राप्त होती है।

े तह कर कि सकीर के किस्तानी लेक

१२. ॐ कुं कृष्णाय नमः। यह श्रीकृष्ण का मूलमन्त्र है।

the company relation is good to the company of the

में अंग्रेस कि है के लिए समामानामा के मान्यर की करने हे, यह रास्त्र पत्र प्राप्त करने विकालोक म प्रविधित

## श्रीसन्तानगोपालविषये विशेषविचारः

 १. धर्मग्रन्थों के मतानुसार श्रीसन्तानगोपाल पुत्र को देनेवाले हैं, जो भी नर-नारी इनकी साङ्गोपांगविधि से उपासना करते हैं, उन्हें नि:सन्देह पुत्र प्राप्त होता है।

२. जो प्राणी भक्तिपूर्वक श्रीसन्तानगोपाल का दिव्य मन्दिर बनवाता है, वह

समस्त पापों से मुक्त होकर विष्णुलोक को प्राप्त करता है।

३. जो प्राणी निष्काम भाव से श्रीसन्तानगोपालजी की विधिवत् प्रतिष्ठा करवाते हैं, वे दैहिक दुःखों से मुक्त हो जाते हैं।

४. जो प्राणी श्रीसन्तानगोपालजी की स्थापना करके उनका ही नित्य पूजन करते हैं, उनके समस्त मनोरथ परिपूर्ण होते हैं और वह परमपद को प्राप्त कर लेते हैं। इनका नित्य पूजन करने से स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति होती है।

५. जो वन्ध्या नारी श्रीसन्तानगोपालजी को प्रतिदिन पूजन के भोग में

मक्खन प्रदत्त करती है, उसे पुत्र, धन और सौभाग्य की प्राप्ति होती है।

६ं. जो मनुष्य भक्तिपूर्वक श्रीसन्तानगोपालजी के मन्दिर की एक बार ही प्रदक्षिणा कर लेता है, ऐसे प्राणी को सम्पूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा का फल प्राप्त होता है और वह स्वर्ग में निवास करता है।

७. जो मनुष्य श्रीसन्तानगोपालजी के मन्दिर में प्रतिदिन झाडू लगाते हैं.

वह सभी पापों से मुक्त होकर विष्णुलोक को प्राप्त करते हैं।

८. जो मनुष्य गोमय, मिट्टी और जल से श्रीसन्तानगोपालजी के मन्दिर की भूमि का लेपन करते हैं, वह अक्षय फल प्राप्त करके विष्णुलोक में प्रतिष्ठित होते हैं।

९. शास्त्रों के मतानुसार इस किलकाल में जिन लोगों को पुत्र नहीं है, उन्हें श्रीसन्तानगोपालजी का अनुष्ठान अवश्य ही कराना चाहिए।इनके अनुष्ठान से नि:सन्देह पुत्र की प्राप्ति होती है।

१०. जो नि:सन्तान दम्पत्ति श्रीसन्तानगोपालजी का नित्य पूजन करते हैं, उन्हें पुत्र की प्राप्ति के साथ ही साथ स्वर्ग और मोक्ष दोनों की ही प्राप्ति होती है।

११. जो मनुष्य माहिषगुग्गुल, घृत और शक्कर से बनी हुई धूप को श्रीसन्तानगोपालजी को अर्पित करते हैं, वे समस्त दिशाओं में धूप दिखाने से सभी पापों से मुक्त होकर अप्सराओं से युक्त विमान द्वारा वायुलोक में प्रतिष्ठित होते हैं।

#### श्रीसन्तानगोपालानुष्ठान का संक्षिप्त स्वरूप

श्रीसन्तानगोपालअनुष्ठान को साङ्गोपांग सुसम्पन्न करने के लिए कर्ता सर्वप्रथम उपवास और सर्वप्रायिवत करे। तदुपरान्त पञ्चाङ्ग और आचार्यादिवरण के उपरान्त कर्ता अपने बन्धु—बान्धवों के साथ बाजे—गाजे के साथ मण्डप में पश्चिम द्वार से प्रवेश करें। अनन्तर आचार्य द्वारा दिग्रक्षण, मण्डपप्रोक्षण, वास्तुपूजन, मण्डपपूजन, न्यासपूर्वक प्रधान—पूजन, योगिनीपूजन, क्षेत्रपालपूजन, अरणीपूजन, अरणीमन्थन, पञ्चभू—संस्कारपूर्वक अग्निस्थापन, कुशकण्डिका, ग्रहपूजन, आधार—आज्यभागत्याग, ग्रहहवन, न्यास और प्रधान देवता श्रीसन्तानगोपाल के निम्न मन्त्र से एक लाख साठ हजार या सोलह हजार आहुति अग्निकुण्ड में प्रदान करे—

ॐ देवकीसुत गोविन्द वासुदेव जगत्पते। देहि मे तनयं कृष्ण त्वामहं शरणं गतः स्वाहा॥

मण्डपपूजन और प्रधान की आहुति पूर्णाहुतिपर्यन्त प्रतिदिन करे. प्रधानाहुति पूर्ण होने के बाद 'श्रीगोपालसहस्त्रनामावली' से हवन करे। इसके पश्चात् आवाहित देवताओं का वैदिक मन्त्र से या नाममन्त्र से हवन करे। अनन्तर अग्निपूजन, स्विष्टकृत्, नवाहुति, दशदिक्पालादि बली, पूर्णाहुति और वसोर्द्धारा निपातन करे। पश्चात् त्र्यायुख और पूर्णपात्रदान करे। अनन्तर शय्यादान, प्रधानपीठ और मण्डपदान का संकल्प करे।पश्चात् भूयसी और कर्माङ्ग गोदानादि करे।पुनः अभिषेक, अवभृथस्नान और ब्राह्मणों को मण्डप में दक्षिणा प्रदान करे। अन्त में देवविसर्जन और ब्राह्मण भोजन करावे।यही श्रीसन्तानगोपालअनुष्ठान का संक्षिप्त स्वरूप है।

श्रीसन्तानगोपाल अनुष्ठान पाँच, सात, आठ या नौ दिन में पूर्ण होता है। इसमें कम से कम आचार्य सहित पाँच विद्वानों का वरण करना चाहिए। किन्तु हवन करनेवाले ब्राह्मणों की संख्या ग्यारह होनी चाहिए, इनका भी वरण होता है। इस अनुष्ठान को माघ, वैशाख, कार्तिक और अगहन मास के शुक्ल पक्ष में ज्योतिषी के द्वारा बताये गये शुभ—मुहूर्त में प्रारम्भ करना चाहिए। इस अनुष्ठान को करने से नि:सन्देह श्रीसन्तानगोपालजी की कृपा से पुत्र की प्राप्ति होती है।

# गोपालश्रीकृष्ण

वैवस्वत मन्वन्तर के अड्डाइसवें द्वापर में भगवान् विष्णु के प्रमुख अवतार श्रीकृष्ण अवतरित हुए। अभी तक जो भी अवतार हुए थे, उनमें यह अवतार अत्यन्त विलक्षण था, क्योंकि श्रीकृष्ण सोलह कलाओं से पूर्ण होकर इस पृथ्वी पर अवतरित हुए थे। इनके इस अवतार का मुख्य कारण यह था कि सम्पूर्ण पृथ्वी दुष्टों एवं पतितों के भार से पीड़ित थी, उस भार को नष्ट करने के लिए भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि की अर्द्धरात्रि को भगवान् विष्णु ने माता देवकी के हृदयकोश से कृष्णावतार पुत्र के रूप में लिया था।

वसुदेव द्वारा बालक कृष्ण को नन्दजी को देने के उपरान्त नन्दजी के गृह में इस बालक का लालन—पालन और पोषण हुआ। बाल्यावस्था में ही श्रीकृष्ण ने पूतना, शकटासुर, तृणावर्त को मृत्यु के मुख में पहुँचा दिया।

भगवान् गोपालश्रीकृष्ण का ऐसा मनमोहक रूप था, जिसे देखकर पूरा गोकुल ग्राम स्तब्ध रह जाता था। जब ये घुटने के बल चलते थे, तो उनकी करधनी और पैंजनिया बजने लगती थी। कुछ और बड़ा होने पर गोपालश्रीकृष्ण समवयस्क ब्रजबालकों के साथ अत्यधिक मधुर खेल खेलने लगे, जिसे देख गोपियाँ आनन्दिवह्नल हो जाती थीं। बाल्यावस्था में दूध व मक्खन से भरी मटकी यह प्राप्त नहीं कर पाते थे, तो उसमें छेद कर डालते थे, तब उन्हें पता चलता था कि किस मटकी में दही है और कौन-सी मटकी में मक्खन है। यदि कोई मटकी छीके के ऊपर रख दी जाती थी, तो यह पीढ़े और ऊखल पर चढ़कर उसे पाने का प्रयत्न करते थे। इतना ही नहीं इन्होंने बाल्यावस्था में ही नलकूबर और मणिग्रीव को श्राप से मुक्ति भी दिलाई थी।

परम मनोहर होता है। इनकी प्रकृति शान्त और इनके सभी अंग अति सुन्दर हैं। इनसे बढ़कर इस संसार में दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। इनके क्शाल नेत्र शरत्काल के मध्याह्न में खिले हुए कमलों के शोभा को भी हर लेते हैं। मोतियों की शोभा को लिजत करनेवाली इनकी सुन्दर दन्तपंक्ति है, मुकुट में मोर की पाँख सुशोभित है, मालती की माला से वे अनुपम शोभा पा रहे हैं। इनकी सुन्दर नासिका है, मुख पर मधुर मुस्कान है, इनकी दो मुजाएँ हैं, हाथों में बाँसुरी सुशोभित है, ये रत्नमय भूषमों से भूषित हैं।

ये समस्त संसार के स्वामी हैं, सम्पूर्ण शक्तियों से युक्त और सर्वव्यापी पूर्ण पुरुष हैं। समस्त ऐश्वर्य प्रदान करना इनका स्वभाव है। ये परम स्वतन्त्र एवं सम्पूर्ण मङ्गल के भण्डार हैं, इन्हीं देवादिदेव सनातन प्रभु का वैष्णव पुरुष निरन्तर ध्यान करते हैं और इनकी कृपा से मृत्यु, जरा, व्याधि, शोक और समस्त भय नष्ट हो जाते हैं।ब्रह्मा की आयु इनके एकनिमिष की तुलना में है।वही यह परब्रह्म सन्तानगोपाल श्रीकृष्ण

कहलाते हैं।

गोपालश्रीकृष्ण ही सम्पूर्ण ब्रह्माण्डों के एकमात्र ईश्वर हैं, जो प्रकृति से परे हैं। उनका विग्रह सत्, चित् और आनन्दमय है। ब्रह्मा प्रमृत्रि देवता, महाविराट् और स्वल्पविराट् सभी उन परम प्रभु परमात्मा के अंश हैं। प्रकृति भी उनका अंश है। इस प्रकार से गोपालश्रीकृष्ण दो रूपों में विभक्त हो जाते हैं—एक द्विभुज और दूसरा चतुर्भुज। चतुर्भुज श्रीहरि वैकुण्ठ में विराजते हैं और स्वयं द्विभुज का गोलोक में निवास होता है। बाल्यावस्था से स्वधामगमन तक जाने से पहले गोपालश्रीकृष्ण ने इस पृथ्वी से अधर्म का नाश कर धर्म की स्थापना की थी।

भारत, गामूज, माना स्टाती, करवा प्रत

10岁、70岁以7月、1905日岁(1911年)

RECEIVE SERVER SERVERS .

### श्रीसन्तानगोपालानुष्ठानसामग्री

रोली एक पाव, मौली एक बड़ी लच्छी, अबीर (गुलाब), बुक्का (अभ्रक), धूपबत्ती पाँच पैकेट, केसर छह मासा, कर्पूर चार तोला, सिन्दूर दो तोला, पीसी हलदी एक पाव, यज्ञोपवीत पचास, रूई एक पाव, चावल पाँच किलो, पान पचास प्रतिदिन, सुपारी पाँच किलो, विविध मालपुआ, लडू. माखन, मिश्री, दूध-दही प्रतिदिन (भौग के लिए), ऋतुफल एक दर्जन प्रतिदिन, बतासा डेढ् किलो, पंचमेवा डेढ़ किलो, मिश्री डेढ़ किलो, छोटी इलायची दो तोला, जावित्री दो तोला, लवंग दो तोला, जायफल पन्द्रह, अतर की शीशी एक, गुलाबजल की शीशी एक, कस्तूरी की शीशी एक, शक्कर एक पाव प्रतिदिन, दूध आधा लीटर प्रतिदिन, दही एक पाव प्रतिदिन, गो घृत दो टिन, शहद एक पाव, गाय का गोबर, गोमूत्र, पीली सरसों, कच्चा सूत एक बड़ी लच्छी।

488

पुष्पमाला एक दर्जन, पुष्प फुटकर, दूर्वा, तुलसीपत्र, सुगन्धित पुष्पों की माला, गुलाब के पुष्पों की माला प्रतिदिन, कमलपुष्प प्रतिदिन, कुशा, गंगाजल प्रतिदिन, नारियल जटादार पच्चीस,

गिरि के गोले ग्यारह, चन्दन का मुट्ठा, हरसा एक, रुद्राक्ष की माला एक, लाल रंग, हरा रंग, पीला रंग; काला रंग दो-दो रुपये का, पंचरल की पुड़िया सात।

पंचपल्लव-आम्रपत्र, गूलरपत्र, पाकरपत्र वटपत्र, पीपलपत्र।

सप्तमृत्तिका—हाथी के स्थान की मिट्टी, घोड़े के स्थान की मिट्टी, बिल (दीमक) की मिट्टी, नदी संगम की मिट्टी, तालाब की मिट्टी, राजद्वार (चतुष्पथ) की मिट्टी, गोशाला की मिट्टी।

सप्तधान्य—यव, गेहूँ, धान, चना, तिल डेढ़-डेढ़ किलो, ककुनी एक पाव, सावाँ आधा किलो।

सवींषधि—५ रुपये का मुरा, ४ रुपये का जटामासी, ५ रुपये का वच, ५ रुपये का कूट, ५ रुपये का शिलाजीत, ५ रुपये का आंवाहलदी और दारू-हलदी, ५ रुपये का सठी (कचूर), ५ रुपये का चंपा, ५ रुपये का नागर-मोथा।

नवग्रहकाष्ठ—मदार की लकड़ी १०८, पलाश की लकड़ी १०८, खैर की लकड़ी १०८, अपामार्ग की लकड़ी १०८, पीपल की लकड़ी १०८, गूलर की लकड़ी १०८, शमी की लकड़ी १०५८, दूर्वा १०८, कुशा १०८।

मगर्भार्म १, कम्बल १, सूत की डोरी १० ह ाथ की, लोहे की कटिया ४, ताँबे का तार रू २५ हाथ, काष्ठ की चौकी २. काष्ठ का पिढ़ा ४, काला उड़द १॥ सेर। अनुष्ठान के पात्र-प्रणीता, प्रोक्षणी, स्वा, रूपुचि, स्फय, वसोधारा, अरणी-मन्था। इशांख १, घण्टा १, घड़ौल १, आरतीदा नी १, प्रधानकलश ताम्र का १, वास्तुकल्जश ताम्र का १, क्षेत्रपाल कलश ताम्र का १ योगिनीकलश ताम्र का ३, रुद्रकलश नाम्र का १, प्रवेशकलश ताम्र का १, कल श ताम्र के १८, पूर्णपात्र १, प्रधानकण्ड का कलश ताम्र का १, आज्यस्थाली बड़ी १, चरुस्थाली १, अभिषेकपान १, कांसे की थाली १, कलछुल १, संड्सी १, छायापात्र कांसे का २, कटोरी पूजन के लिए ११, बाल्टी १, गंगासागर १।

देवताओं को चढ़ाने के वस्त्र-भगवान के लिए रेशमी पीताम्बर एक, रेशमी जनानी साड़ी एक, कब्जा जनाना एक, रेशमी चुंदड़ी एक, सौभाग्य पिटारी एक, शृंङ्गारदान एक, दुशाला अथवा कनी चादर एक, धोती पन्द्रह या ग्यारह,

दुपट्टा पन्द्रह अथवा ग्यारह, अँगोछा पन्द्रह अथवा ग्यारह।

ध्वजा-पताका तथा वेदी के लिये वस्त्र-सफेद कपड़ा पचीस मीटर, लाल कपड़ा पन्द्रह मीटर, हरा कपड़ा पन्द्रह मीटर, काला कपड़ा पन्द्रह मीटर,

पीला कपड़ा पन्द्रह मीटर, चंदवा पचरंगा बड़ा एक, मण्डपाच्छादनार्थ वस्त्र सफेद थान दो।

प्रधान देवता श्रीसन्तानगोपालजी की स्वर्ण प्रतिमा, वास्तुकी प्रतिमा सुवर्ण की छह, क्षेत्रपाल, योगिनी, नवग्रह की प्रतिमा सुवर्ण की, स्वर्ण की शलाका एक, स्वर्ण की जिह्वा एक, सुवर्ण खण्ड इक्यावन, चाँदी का सिंहासन एक, चाँदी का छत्र एक, चाँदी का चंवर एक, चाँदी के सभी भोजन पात्र, चाँदी का पंचपात्र एक, चाँदी की धूपदानी एक, चाँदी की आरतीदानी एक, चाँदी का चौकोरपत्र एक।

आचार्यवरण-सामग्री-

पीताम्बर रेशमी एक, दुशाला एक, सिल्क रेशमी एक, एक स्वर्ण की अंगूठी, अंगोछा एक, लोटा एक, गिलास एक, पंचपात्र एक, आचमनी एक, अर्घा एक, तष्टा एक, रुद्राक्ष की माला एक, ऊनी आसन एक, गोमुखी माला एक, खड़ाऊँ एक, यज्ञोपवीत एक। ब्राह्मणों की वरण-सामग्री-धोती रेशमी तथा सूती, डुपट्टा ऊनी, रेशमी अथवा सूती, अंगोछा एक, लोटा एक, गिलास एक, पंचपात्र एक, आचमनी एक, गोमुखीमाला एक, खड़ाऊँ एक, यज्ञोपवीत एक, आसन एक (जितने ब्राह्मणों का वरण किया जाय उन सभी को उपरोक्त सामग्री देनी चाहिए)। शय्यादानसामग्री-पलंग नेवार का एक, दरी एक, गद्दा एक, चांदनी एक, चदरा एक, सुजनी एक, रजाई एक, कम्बल एक, तिकया एक, घोती एक, दुशाला एक, पीताम्बर एक, भोजन के सभी पात्र, सौभाग्य-पिटारी एक, शृंगारदान एक, गीता की पुस्तक एक, वेद और पुराण की पुस्तकें, घृत टीन

रेस्ती एक हिंदा कि अंग्रेस

the and the state of the

एक, सौभाग्यपिटारी एक, स्वर्ण के आभूषण (शक्ति के अनुसार)। श्रीसन्तानगोपालानुष्ठानहवनसामग्री तिल २४० किलो, १२० कि चावल, यव ६० किलो, चीनी किलो, घृत ८० किलो, कमलग हि। किलो, चन्दन का चूरा २ किले गुग्गुल १ किलो, पञ्चमेवा १ किलो भोजपत्र आधा किलो, गोईठा केलो बड़ा, आम की लकड़ी ८०० किलो

प्रतिष्ठा, यज्ञादि के लिए सम्पर्क कों-पं. अशोक कुमार गौड वेदा बार्य पुत्र-स्व० दौलतराम गौड वे दाचार्य भारतीय कर्मकाण्ड मण्ड ल, डी. ७/१४ सकरकन्द गली, वाराणसी दरभाष : ६५३४९८६

FIRST AND STREET AS TOTAL



# अन्य महत्वपूर्ण ग्रन्थ

आहुतसागर । डॉ. थिवाकान्तः आहुतसागर । वंद्य नारायण विद्युल पुरुद्धरे । अग्वितिय ब्रह्मकर्मसमुद्ध्ययः । (सिजल्द एवं प्रताकार) । कुण्डांकं । महापं अभय कात्यायन । कुण्डांकं । महापं अभय कात्यायन । किन्दी ठीका सिहत । पं. थिवराका आक्रार्थ । अण्णाशास्त्री वारे कर्मकाण्डप्रद्वीपः । अण्णाशास्त्री वारे कृत्यसारसमृद्ध्ययः । आचार्य डा. जगवीशचन्द्र मिश्र धर्मिसस्युः । हिन्दी ठीका सिहत । पं. राजवैद्य रविदत्त शास्त्री अमेद्रमें (धर्मश्रास्त्रका इतिहास) । आचार्य राजेन्द्र पाण्डेय निणंधिसम्भू । हिन्दी अनुवाद सिहत । म. म. ब्रजरत्न भट्टाचार्य निल्यसीमितिककर्मसमृद्ध्ययं (ब्रह्मकर्मसमृद्ध्यः) । निर्णयसागर संस्करण Paraskara (ब्रह्मकर्मसमृद्ध्ययः) । निर्णयसागर संस्करण परावेशस्त्रक्षित्रक्षकर्मसमृद्ध्ययं (ब्रह्मकर्मसमृद्ध्ययः) । सिर्णयसागर संस्करण परावेशस्त्रक्षक्षान्त्र । हिन्दी अनुवाद सिहत । गुरुप्रसाद शर्मा प्रीराणकर्मवर्पणः ।

भगवन्तभारकर (द्वादशमयूखसंग्रह) । श्रीनीलकण्ठ भट्ट विरचित । १-२ भाग द्वह्ययज्ञपद्धति (तर्पणपद्धतियुता) । डॉ. शिवराज आचार्य कौण्डिन्नयायन दीक्षाप्रकाश । श्री जीवनाथ शर्मा विरचित । संस्कर्ता पं. रामतेज पाण्डेय यज्ञमीमांसा । पं. वेणीराम शर्मा गौड़

खादिरगृह्यसूत्र अथवा द्राह्यायणगृह्यसूत्र । हिन्दी टीका सहित । डा. उदयनारायण सिंह गोभिलगृह्यसूत्र । हिन्दी व्याख्या सहित । डा. उदयनारायण सिंह

Manusmriti: Text with English Translation by M. N. Dutta Yajnavalkyasmriti: Text with English Translation

व्रतार्क । भाषा टीका

याज्ञवल्क्यरमृति । 'मिताक्षरा' संस्कृत एवं हिन्दी टीका सहित । डॉ. गंगासागर राय

चौखम्बा विद्याभवन